#### भूमिका

ञ्चाचार्य वामन

श्रीर

त्तेखक--डा॰ नगेन्द्र

सामान्यतः भूमिका को भूमिका लिखना विचित्र ही लगता है। फिर भी रो-एक बातों का पृथक उल्लेल करना कुछ आवश्यक-सा हो गया है। काव्यज्ञास्त्र के प्रध्यतन में ज्यो-ज्यों मैने प्रवेश मिला है त्यो-व्यों यह एक तथ्य मेरे पत्र में स्पट्ट होता गया है कि भारत तथा पविचम के वर्षों यह एक तथ्य मेरे पत्र में साध्यतास्त्र भी एक-दूसरे के पूरक हैं, और जुनराव्यान आदि के हारा उनके प्राथार पर हमारे यथने साहित्य की परम्यरा के अनुकृत एक सीहतवह, आयु-निक काव्यतास्त्र का निर्माण सहन-सम्भव है। हित्यी-श्व-यत्मोक तथा प्रस्तुत प्रम्य—हित्यो-काव्यालद्भारकुष और इनकी विस्तृत भूमिकाण इसी बिचा में

ब्राज हिन्दी के वर्ण-योग के स्थिरीकरण के लिए प्रयस्त हो रहे है। योड़ कर कित होते हुए भी यह कार्य आवस्त्र है, इसमें सदे नहीं । मुत्ते खें है कि प्रस्तुत प्रथम के मुक्रण में यह सम्भव नहीं हो सका । किर भी मेंने पंचम वर्ण का प्रयोग प्रायः ववाया है, ब्रीर हत् चिक्क का प्रयोग भी कम ही किया है। सरकृत के निवमानुसार जगत, महान, बिडान, बुडिसान, पत्रवात झीर पृथक सभी की हलत करने से हिन्दी के मुक्रणीय में ब्रावस्थक जलतन वैदा गिजा है। मेंने इस सम्बग्ध में प्रयोग स्थित का स्थापता भी दियम बना विद्या है—ब्रीर पह चहु कि हत् का प्रयोग हमें या तो ऐसे सबझें में कलता वारिए वो हिन्दी में हलता कर में सबसे के हरून किया जा सकता है निवन, प्रत्य और स्थापता का प्रवस्त है। यदे हैं यदा 'प्रवाद ही तिवन, प्रत्य और स्थापता का प्रवस्त है। हिन्दी में हलता कर में सबसे के हरून किया जा सकता है निवन, हिन्दी में हलता क्या प्रयस्त है। स्थापता सकता है निवन, हिन्दी में हलता है। क्या के स्थापता का स्थापता है। किया का प्रयस्त का सकता है। किया का स्थापता है। किया का स्थापता है। किया की हो सकता नहीं कर लिया है — मही कहीं नहीं हो सकता नहीं कहीं लिया है। स्थापता है। स्थाप

—सगेन्द्र

#### विषय-क्रम

आचार्य वामन
जीवन-वृतः
वामन के काव्य-सिद्धास्त
काव्य की परिभावा और स्वरूप
काव्य की प्रास्था
काव्य का प्रयोजन
काव्य का प्रयोजन
काव्य-हेनु
काव्य के प्रयोजन
काव्य-हे-प्रयोजन
काव्य-हे-प्रयोजन
काव्य-हे-प्रयोजन
काव्य-हे-प्रयोजन
काव्य-हे-प्रयोजनायान
काव्य-हे-प्रयोजनायान
काव्य-हे-प्रयोजनायान
काव्य-हे-प्रयोजनायान
काव्य-हे-प्रयोजनायान
काव्य-होन्य-प्रयोजनायान
काव्य-होन्य-होन्य-प्रयोजनायान
काव्य-होन्य-होन्य-होन्य-प्रयोजनायान
काव्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-होन्य-

रोति-सिद्धान्त पूर्ववृत्त रोति को परिभाषा बीर स्वरूप रोति के ब्राधार

रीति के मूल तत्त्व रीति के नियामक हेतु रीति का प्रवृत्ति, वृत्ति तया शैली से ग्रन्तर

द्वाप-दशन
 दोष की परिभाषा
 दोष की मनोर्वज्ञानिक स्थिति
 दोष-भेद

?

80

**ک**=

=2

| काष्यालङ्कारसूत्रवृत्ती |
|-------------------------|
|                         |

a

रोति के प्रकार ¥ s ur 6. पारचात्य काव्य-शास्त्र में रीति रतेंटो धरस्त, मिसरी तथा ग्रंत्य रोमी रीतिकार, होरेस, डायोनी-सियस डिमीटियस, लॉन्आइनस, वियन्दीलियन, दान्ते, बेन जॉन्सन,

50

941

मन्यशास्त्रवाह. थीप. स्वच्छन्दतावाद । डिन्दी में रीति-सिद्धान्त का विकास

डा० द्यामसुन्दरदास, सुमित्रानन्दन पन्त ।

948 केशबदास, चिन्तामणि, कुलपति, देव, दाम, भाग रीतिकार, प्राथ्तिक रोतिकार, श्रायुक्तिक शालोचक, शालार्य रामचन्द्र शुक्ते. रीति-सिजान्त का धान्य सिद्धान्तों के साथ सम्बन्ध रीति और अलंकार

शीत और बनोदित रोति सीर ध्यति दीति और रस

१म६ रीति-बिद्धान्त की परीचा ŧ.

# श्राचार्य वामन

भारतीय फान्य-शास्त्र के इतिहास में शाचार्य वामन की कीर्ति शक्य है। दे उन श्राचार्यों में से हैं जिन्होंने मौक्षिक सिद्धान्त की उद्घावमा कर एक सवीन क्षाव्य-सम्प्रदाय का भवर्तन किया।

प्राप्त का जीयन युक्त भी संस्कृत के प्रम्य कियों तथा द्वाकारों की भांति हो तस्तान्द्र हो ! उनके पंत्र, माता-विता, संतान कादि के विषय में श्री कोई निश्चित में इतिहास सर्वथा भीन है । श्राचिमांग काल के विषय में भी कोई निश्चित तथ्य उपलब्ध नहीं है—परन्तु वासनोय मंग के प्राप्तात्व पर उपलब्ध नहीं है—परन्तु वासनोय मंग के प्राप्तात्व पर उपले सीमार्ग निर्धारित करना कात्र नहीं है । योमन के सिव्यत्तन्त भीत प्राप्त होते, हत्तों क प्रार्थ के उन्ते स्वय् होते हैं । सामन के सिव्यत्त महीत प्राप्त में स्वयत्व के सम्प्रदाय का उपले स्वयत्व माने के सम्प्रदाय का उपले सामगित होते सिव्यत्व होते वासनीयाः । प्रयोग् ने हो प्रकार के हित्त ही वासनीयाः । प्रयोग ने हो प्रकार के होते हैं । प्रश्ने क्षी प्रवार्थ के होते हैं । प्रश्ने की प्रवर्ण के होते हैं । प्रश्ने की सामगित होते हैं । सामगित के मन से कावनों के भी उपर्युक्त हो प्रकार होते हैं । सामगित के समय द्वार्य स्वर्ण होते हैं । सामगित के समय द्वार्य स्वर्ण होते की सामगित होते वी सामगित के समय द्वार्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण सामगित होते की सामगित होते हैं । सामगित के समय प्रस्त हो । सामगित की समय प्रस्त हो । सामगित होते हो । सामगित की समय प्रस्ता हो । सामगित की समय स्वर्ण हो । स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण समित होते ही । सामगित की समय सम्बर्ण हो । स्वर्ण सित्य होते हो । सामगित स्वर्ण सम्बर्ण होते की सामगित होते ही । सामगित की समय सम्बर्ण होते ही । एक स्थान वर्ण समितव होते ही । सामगित की सम्बर्ण होते हो । सामगित की सम्बर्ण होते ही । एक स्थान वर सामगित होते ही ।

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत् पुरःसरः। अहो दैवगतिः कीटक् तथापि न समागमः॥

इस श्लीक के विवेचन में जिला है।

'यामनाभित्रायेणायमाचेपः, भामहाभित्रायेण सु समाक्षोक्तिरित्यमुमागयं हृदये गृहीत्या समासोक्त्याचेपयोरिदमेकमेवोदाहर्ग्य स्वतस्द् प्रन्यकृत्।' लोचतः पुरु ३७ ।

क्यांन इस रखोक में वामन के खनुसार धाचेवालंकार है धीर भामह के खनुसार समागोष्टि। इस खाश्य को खपने मन में रख कर प्रत्यकार खानन्दवर्धन ने समायोष्टि धीर खाचेप दोनों का यह एक हो उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इसका निष्क्षं यह निकलता है कि श्रासिनय के मत से यामन श्रानन्द-वर्षन के प्रवेवतीं हैं—स्वपीए जनका श्राविमीय सन् प्र-० इं० से पूर्व हुआ था।

यह तो हुई परवर्ती सीमा ।

श्रव प्रवेवतीं सीमा क्षींकए। वामन ने श्रवने काच्यालंकारस्य में कािलदास, अपमूर्ति, बावा, माग श्रादि के सुन्द उन्द्रत किये हैं जिनसे स्पष्ट है कि वे निसमेदह ही इन कियों में अपदार्ती थे। अवस्त्री-कृत उत्तरामचित्र के 'इयं गेहै लच्छीरियमकृतयाँतावत्रयों!!—च्छादि पर को वामन ने रूपक शर्वा के उत्तरास्त्र के उत्तरास्त्र के उत्तरास्त्र के उत्तरास्त्र के अवस्त्र क्षा के उत्तरास्त्र के अवस्तर का कि साथ को मूर्तिका में प्रतिम्त्र प्रविचित्र कािल स्पर्य स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त

उपर्युक्त जन्तःसाध्यों के श्रांतिरिक्त वामन के विषय में एक वहिःसा<sup>ध्य</sup> भी उपलब्ध है। राजतर्रामयों में करहवा ने कारमीर के श्राधिपति जवापीड़ के मंत्रिमंडल में वामन का नाम भी लिखा है •

मनोरथः शंखदृत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा।

वमृबुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मंत्रिणः ॥

राजतरिंगणी शेश्रेश कारमारी परिवर्ती में यह अनुधृति है कि वे ही वामन कारपालकार सूत्र के रचिता ये चाँत से उत्तर के समकालीन एवं प्रतिदृन्दी ये। प्रसिद भारत विद्यानिकारद बहुत्तर हुसे सान्यता हेने को प्रस्तत हैं। वास्तय में इसके विरुद्ध कोई प्रमाण मिलता भी नहीं है। वामन ने श्रपन विवेचन में दयहमीति की शिवा श्रादि सथा कवि श्रीर कान्य के श्रामिजास्य पर जो यल दिया है उससे हम मवाद की यद्किचित पुष्टि भी होती है। जयापीड का राज्यकाल

इस प्रकार यामन का द्याविमीय काल ७२० ई० चीर ८२० ई० के श्रास-पास ८०० ई० के खगमग निर्धारित किया जा सकता है।

इसके व्यतिस्कि वामन के जीवन-युक्त के विषय में चीर कोई दिवीप तथ्य उपलब्ध नहीं हैं । उनके प्रत्य के ब्रध्ययन से यह विदित होता है कि वे काव्य, काव्य-शास्त्र, द्यवनीति, न्याकरण चादि के निष्णात पिष्टत थे— उनके स्वभाव में जाभिजात्य चीर विचार में स्वच्छता थी । ग्रामिनय ग्रुप्त ने काव्यतिकारस्य में उद्मुन चाचेपालंकार के उदाहरणों को यामन की ही व्यवनी रचना माना है—जिससे प्रतीत होता है कि इन्होंने कराचित थीड़ी यहन काव्य-रचना भी की थी।

प्रंथ: —काञ्यालंकारमृत्युक्ति — यामन का एक हो प्रत्य उपलब्ध है काव्यालद्वारमृत्र । इसके तीन क्षम हैं मृत, वृत्ति कीर उदाहरका । जैला कि पंच करूरेव उपाध्यान ने निर्देश किया है सूच-याना में लिखा हुया काव्यशास्त्र का कर्याच्य यह एकमाश्र प्रत्य है। साथ स्थाः अस्त से लेकर क्रांत्रिम भाषायों तक माने ने कारिका जी। वृत्ति को सेला ही सपनाई है। हस प्रत्य का वृत्ति भाग भी बागन का हो है किसे उन्होंने कविष्रिया नाम दिवा कि:

> प्राणम्य परमं ज्योतिर्यामनेन कवित्रिया । काञ्यालकारमृत्राणां स्येपां वृत्तिर्विधीयते ॥

कारवालंकरसूत्र का वर्ष्युंक सगजन्त्रभोक पृत्ति के विषय में कोडू मंदेक में नहीं योक्ता। इसके सतिरिक्त समित्रसेन्द्रराज- करिसन्व गृह सादि सभी ने कृति को वासन की हो रचना माना है। इमीलिए प्रत्य का नाम भी कारवाळात्रस्त्रज्ञित हो क्षिक प्रसिद्ध है।

्रकायासद्वारम्य में यांच कांधवरण हैं—कीर ये कांधवरण प्रत्यायों में दिमल हैं। यहांचे कांधवरण में सामन ने कांचय की परिमाया, काय्य के संग, प्रयोजन, काय्य की सामा—रीनि, कांचन-हांचक सर्वाय कायदेतुक, साधकारो, काय्य के रूप सादि सुख्यून मिन्नाली का विशेषन किया है। नुसरे में 'दोय-दर्शन' है जियके सन्तर्गन यद, याच्य तथा यास्यायें के दीवों का विवेचन है। तीसरा प्रभिकरण है 'गुण-निवेचन' जिसमें सबने पहले तो वागन ने गुण और व्यवद्वार का मेद स्पष्ट किया है—वतुपरान्त शब्द गुण और व्यवद्वार का मेद स्पष्ट किया है—वतुपरान्त शब्द गुण और व्यवद्वार का मेद स्पष्ट किया है—वतुपरान्त शब्द गुण और व्यवद्वार का विव्यवद्वार का विव्यवद्वार का वावद्वार का व्यवद्वार का वावद्वार का व्यवद्वार व्यवद्वार का वावद्वार का वावद्वार का व्यवद्वार का वावद्वार के व्यवद्वार का व्यवद्वार का वावद्वार का वावद्वार का वावद्वार का व्यवद्वार का वावद्वार वावद्वार का वावद्वार का वावद्वार का वावद्वार वावद्वार का वावद्वार वावद्वार वावद्वार का वावद्वार वावद्वा

भारतीय काय-शास्त्र में मीजियता की दृष्टि से वामन के प्रान्य के सनेक भतिद्वन्द्वी नहीं हैं। यरवर्ती शाषायों ने यदार्थ उसकी श्रत्यन्त कहोर शालोजना की है, फिर भी उसकी महत्ता श्रासंदिग्ध है। मध्यपुता में हुर्भाय-वग्र इसका प्रयार कुमत हो गया था। यामन के श्रीकालार महदेव के साध्या-श्रास मुक्त भट्ट नामक कारमीरी परिवत्त ने कहीं से इसकी प्रति साम कर इसका ओंखोंदार किया। सहदेव के श्रातित्ति गोरिन्द्र (तिरधभूषान), मंद्र गोराक तथा महेदवर बादि ने भी काव्यासंकारसूत्र पर शीकाएं किसती हैं।

#### वामन के काव्य-सिद्धान्त

विवेचन चेत्र :

सावार्य सामन ने मामान्य रूप से कारत के स्वरूप, प्रवोजन, स्रविकार, कार्य, कार्य, रुपुक, बाध की धारमा तथा कारय के रूप चादि का, चीर दिगंप रूप से शित, गुया—शदशुष्ठ तथा अर्थ-गुया, सलंकार, रोप कीर सर्पुत्र कार्य के प्रति द्वार पूर्व किया है। कार्य के प्रतिद दशांग में स उन्होंने स्था धीर उन्दर-स्थित के साया नहीं की, स्वीन का तो उस प्रमान प्रति है। मही कि स्था धीर उन्दर-स्थित के साया मही है। स्था सामन प्रति हो मही था। नायिका-भेद का सरवन्य रस खीर रूपक से ही धीर है इसबिए सामन की योजना में उसकी वरेषा हो की है। हम प्रवाद से भी सीमी राजि के स्थापार्थों ने उसकी वरेषा हो की है। हम प्रवार प्राप्त के बाहरेग की प्रमुख रूप से प्रयान विवेष्य सामा है.

तःशों में उन्होंने गुणों को ही ग्रहण किया है—रस का गुण के ही एक तत्व रूप में उस्लेख किया गया है।

काञ्य की परिभाषा खौर स्वरूप :

यामन ने यद्यपि कान्य की परिमापा प्रयक रूप से नहीं दी, फिर भी बाररम में ही उन्होंने काव्य के कत्त्व बीर स्वरूप का निर्देश किया है: काम्यराददोऽयं गुणाखद्वारसंस्कृतयोः सम्दार्थयोर्वर्वते—अर्थात् गुणों धौर चलद्वारों से संस्कृत (भूषित) रान्द और ऋषे के लिए 'काव्य' राव्द का प्रयोग होता है। इसी तथ्य को श्रीर स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है :--काव्य यलद्वार के कारण ही प्राष्ट होता है। \* चलकार का धर्य है सीन्दर्य धीर सीन्दर्य का समावेश दोयों के बहित्कार कीर गुण तथा अलंकार के आदान से होता है । गुंवा नित्य धर्म है, अलदार श्रनित्य-केवल गुंख सीन्दर्य की सृष्टि कर सकते हैं परन्तु केवल धलद्वार नहीं :- वर्धात् श्राण की स्थिति चनियार्य है, कलद्वार की वैकल्पिक। इस प्रकार वामन के कनुसार गुर्को से ग्रनिवार्यंतः श्रीर श्रवद्वारों से साधारणतः युक्त तथा दोष से रहित शब्द-ग्रथं का नाम कान्य है। यामन की इसा परिमाधा को ध्वनिवादी सम्मट ने यथायत् स्वीकार करते हुए काव्य का जन्म किया है : सददोपी राज्दाधी सगुयाबनलंकृती पुनः क्वापि-काश्य उस शब्दार्थं का नाम है जो दीपों से रहित और गुणों से युक्त हो—साधारणतः श्रलंकृत भी हो परन्तु यदि कहीं चलकार न भी हो तो कोई हानि नहीं। चर्यान् दोषों से रहित तथा रखा में गुनिवार्यंतः पृषं श्रवज्ञारों से साधारणतः युक्त शब्द-अर्थ को कान्य कहते हैं। सम्मद न वामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया है, परन्तु काव्य-सदय उन्होंने वामन का ही ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया है। संस्कृत कान्य-शास्त्र में वामन के पूर्व भरत, भामह छौर दयदी के कान्य-जरूण मिछते हैं। भरत का बाबन से मौजिक मतभेद है, भरत बन्तर्वाय-रस को प्रधानता देते हैं, वासन थाद्य तत्व रीति को । सामह श्रीर दवडी भी देहवादियों में ही द्याते हैं, अत्रत्य इस प्रसंग में उन्हों के खलगों का तुलनात्मक विवेचन श्रधिक सार्थक होगा।

भामह का जचया इस प्रकार है: शब्दायों सहितो काव्यं—सहित श्रयोत् सामंजस्थपूर्ण शब्द-शर्य को काव्य कहते हैं। भामह ने शब्द श्रीर अर्थ

काव्य प्राध्मलकारात् ॥१॥ सौन्दर्यमलंकारः ॥१॥ स दोपगुषालंकारहानादाना-भ्यान् ॥३॥
 (काव्यालकारपृत्रहोतः १,१)

का विशेषन है। तीसरा श्रीषरण हैं 'गुण-विषेषन' जिसमें सबसे पहले तो वामन ने गुण और अलड़ार का मेद स्पष्ट किया है—ततुपरान्त शब्द गुण और अलड़ार का मेद स्पष्ट किया है—ततुपरान्त शब्द गुण और अलंगुण का विस्तृत विषेषच है। इस अधिकरण में वामन ने शब्द-गुण और अपेर गुण का पार्थवम प्रतिपादित करते हुए दश शब्द-गुण और दश अपेर दश अपेर गुण को सूचना की है। 'बीधे अधिकरण 'शाक्तारिक' में अलड़ारों का स्वाधित का विषया है—और 'शायोगिक' नामक पंचम प्रविचरण में अलड़ारों का स्वाधित करते हैं। विश्वाधित का स्वाधित करते हैं। वह अधिकरण संस्तृत करते हैं। वह अधिकरण संस्तृत स्वाधित करते हैं। वह अधिकरण संस्तृत स्वाधित स्वाधित हैं के विश्वाधी के विद्युत्त स्वाधित है।

भारतीय काय-जास्त्र में मीजिकता की दृष्टि से यामन के प्रस्थ के खरेक अतिद्वरद्वी नहीं हैं। परवर्ती जाधार्यों से यदावि दक्षकी खरवस्त कहोर खालोचना की है। फिर भी उसकी महत्ता खर्सिदश्य है। मध्यश्रुत में हुआंग्य-यग्र इसका मयार हुआ हो। या था। बामन के दीकाकार सहदेव के सावत-दुसार सुकुत भट्ट नामक काश्मीरी पविषद ने कहीं से इसको मित साह वर इमाज जीवाँदार किया। सददेव के खातिरक गोवेन्द्र (तिध्यश्रुपाल), भट्ट गोपाल तथा महेदब बादि ने भी कान्यालंकारसूत्र वर दीकाएं श्रिकती हैं।

### वामन के काव्य-सिद्धान्त

विवेचन होत्र :

सावार्य वामन ने सामान्य रूप से कान्य के स्वरूप, प्रयोजन, स्विध कारी, काम-हेतुक, कान्य की खारमा तथा कान्य के रूप जादि का, चौर विषेष रूप ते तीति, गुया—शददाय तथा सर्व-गुया, कर्सकार, दोष काँद राज्द-प्रयोग सादि का सूच्या नियेवन किया है। कान्य के मित्रत द्वारों में से उन्होंने रस चौर राज्द-चािन की समीचा नहीं की, प्यति का तो उस समय प्रत्न हो नहीं या। नायिका-मेद का सावच्या रस चौर रूपक से हो मित्रक है, इससिए वामन को पोशन में उसको भी कोई स्थाय मास नहीं हुया, देस भी गंमीर रिच के सावार्यों ने उसको उसेका हो की है। हम प्रवार वामन ने काव्य के वहिरंग को प्रमुख रूप ने व्यवसा विवेध्य माना है, चौर उसी की सोनोएंस तथा स्वारमाहन व्याव्या की है। काव्य के सानतीक तरवें में उन्होंने गुणों को ही ब्रह्म किया है—रस का गुण के ही एक तत्व रूप में उन्होंस किया गया है।

काञ्य की परिभाषा श्रौर स्वरूप :

बामन ने बदापि काव्य की परिभाषा प्रयक्त रूप से नहीं दी, फिर भी ग्रारम्भ में ही उन्होंने काव्य के खत्रण श्रीर स्वरूप का निर्देश किया है: काःयराज्दोऽयं गुणाजद्वारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोवतते—श्रर्थात गर्णो श्रीर द्यसद्भारों से संस्कृत (भूषित) शन्द चौर चर्च के लिए 'काव्य' शब्द का प्रयोग होता है। इसी तथ्य को चौर स्पष्ट करते हुए बामन ने खिला है :-कान्य बलद्वार के कारण हो बाहा होता है। के बलंकार का वर्थ है सीन्दर्य बार सौन्द्रयं का समावेश दोवों के बहिन्कार और गुण तथा असंकार के आदान से होता है। गुख नित्य धर्म हैं, चलद्वार चनित्य-केवल गुख सीन्दर्म की सृष्टि कर सकते हैं परन्तु केवल अलदार नहीं :- अर्थात् गुरा की स्थिति धनिवार्थ है, झलडार की घँकस्पिक। इस प्रकार वासन के धनुसार गुणा से भ्रमियार्थतः भ्रोर अलद्वारों से साधारखतः युक्त तथा दोष मे रहित शब्दः ग्रथं का नाम काव्य है। वामन की इसा परिभाषा की ध्वनियादी मम्मट ने यथावल स्वीकार करते हुए कान्य का खत्रय किया है : तददोवी शब्दाधी सगुयावनसङ्क्षी पुनः क्वापि-कान्य उस सन्दार्थं का नाम है जो दोगों से रहित और गुणों से युक्त हो-साधारणतः अलंकृत भी हो परन्तु यदि कहीं श्रतंकार न भी हो तो कोई हानि नहीं। श्रयोत् दोषों से रहित तथा गुणां से अनिवार्यंतः एवं अलडारों से साधारणतः युक्त शब्द-अर्थ को काव्य कहते हैं। सम्मट ने वामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया है, परन्तु काव्य-सावया उन्होंने वामन का ही ज्यों का त्यों उद्धत कर दिया है। संस्कृत काव्य-शास्त्र में वामन के पूर्व भरत, भामह धीर दगडी के काव्य-सत्त्य मिसते हैं। भरत का वामन से मौजिक भतमेद है, शरत धन्तर्तस्य-रस को प्रधानता देते हैं, वामन बाह्य तस्व रीति को। मामह और दख्डी भी देहवादियों में ही श्राते हैं, श्रतएव इस प्रसंग में उन्हीं के खद्यकों का सुलनात्मक विवेचन श्रधिक सार्थंक होगा।

भामह का लक्ष्या इस प्रकार है: शब्दार्थी सहिती काव्ये—सहित धर्यात् सामंजस्थपूर्यं शब्द-धर्यं को काव्य कहते हैं। भामह ने शब्द ध्रीर धर्य

फान्यं ग्राह्ममलकारात् ॥१॥ सीन्दर्यमलंकारः ॥२॥ स दोषगुणालकारहानाशाना-भ्याम् ॥३॥ (काव्यालंकारम्बर्शिः १,१)

√राव्दार्थी सहितौ यक्तकविन्यापारशाक्तिनि बम्धे न्यवस्थितौ कान्यं'''' ।

यहां भी सूल तथ्य यहां है—वचन-अंगिमा क्षित्र है। 'गुया चौर शक्षद्वार में पुक्त' के स्थान पर कुन्तक ने केरल एक शब्द 'याक्रक्वियापारशाली' प्रयुक्त किया है। वास्त्रय में भामह तथा दरही के च्यतहार चौर वासन के गुद्धा तथा सर्वकार को कुन्तक ने बन्होंक में चन्त्रभूत कर सिया है—चौर ने उसी के प्रमार साग्र पन गए हैं।

इनके विषरीत दूसरा वर्ग साहित्यक कासमादियों का है—जिसके भग्तर्गत मरत, सानन्द्रवर्धन, सम्बद, विश्वनाथ, परिवसराज जाणाय चादि प्राचार्य धार्त हैं सम्बद्धत स्वत्यों, सुवधोध्य युदु-व्यक्तित पदावत्रों को छात्य साना है—प्यागे के धावार्यों ने दूसी में संघोध्य वस्ते हुये उसे रसामक पार्य प्रथम रसवीधार्य-विजयिक करत कहा है। इन आवार्यों ने स्पष्टतया प्राचित तथ्य पर्य-सम्बद्धा ६२ धावक बन दिया है, जबकि उपर्युक्त साहित्यक हैहबादियों ने बाद स्थावस पर।

हम रुष्टमूमि में पासन के लक्ष्य का विवेधन करने पर निम्मलिक्षित सम्प सामने बाने हैं:

(1) पासन शब्द और धर्ष दोनों को समान सहत्व देने हैं—सहित

शब्द का प्रयोग न करते हुए भी थे दोनों के साहित्य को ही काव्य का मूख प्रयंग मानते हैं।

- (२) दोष को वे कान्य के लिए चसदा मानते हैं: इमीलिए सान्दर्श का समावेश करने के लिए दोष का बहिष्कार बहुसा प्रतिवन्ध है।
- (व) शुण कान्य का निश्य धर्म है—श्रयीन उसकी स्थिति कान्य के जिल् श्रानियार्थ है।
- पक्षतार कान्य का श्रानित्य धर्म है—उसकी स्थिति यांद्रनीय है,
   प्रिनवार्य नहीं।

यह तो स्पष्ट ही है कि वासन का खब्या निर्दोप नहीं है। संस्था श्रतिस्वाति श्रीर श्रव्याति दोषों से सुक होना श्राविये : उसकी श्रव्यायली सर्वया स्पष्ट किन्त संतुलित होनी चाहिये-उसमें कोई शब्द बनावश्यक मही होना चाहिए। इस दृष्टि से, पहले सो यामन का भार वामन के चनुकरण पर मन्मट का दोप के समाय को लक्ष्य में स्थान देना स्थिक संगत नहीं है। दोष की स्थिति एक तो सापेडिक है, बुसरे, दोव काव्य में बाधक तो हो सकता है। परन्त उमके बहितत्व का सर्वथा निषेध नहीं कर सकता । काणत्य द्ययम क्लीयाव अनुष्य के व्यक्तिश्य की हानि करता है। अनुष्यता का निषेध-नहीं करता। इसलिए दोषामाय को काव्य-लक्ष्य में स्थान देशा धनावस्यक ही है। इसके चतिरिक्त चलदार की योदनीयता भी सच्या का शंग नहीं हो सकती । मनुष्य के लिए अलंकरण बांधनीय ती हो सकता है, किन्तु यह मन्द्रयता का प्रनियार्थ गुण नहीं हो सकता। वास्तव में सक्या के घन्सर्गत बोहनीय सभा वेकदिपक के लिए स्थान ही नहीं है। लक्षय में मुला पार्थक्य-कारी विरोपता रहनी चाहिए : भावारमक कथवा क्रभावारमक सहायक गणी को सची नहीं । इस रष्टि से भागत ना जचय "ग्रब्द-कर्थ का साहित्य" कही श्रधिक तत्य-गत तथा मालिक है। जहां शब्द हमारे श्रयं का शनिवास माध्यम बन जाता है वहीं वासी को सफलता है। यही अभिन्यक्षनावाद का मून सिद्धान्त है -कोचे ने अध्यन्त प्रवल शब्दों में इसी का स्थापन श्रीर विवेचन किया है। शाहमाभिन्यंतन का सिद्धान्त भी यही है। मौक्तिक श्रीर ह्यापक द्राष्ट्र से मामह का लंदिया अस्यन्त ग्रुद्ध और मान्य है : परन्तु इस पर श्रतिस्थाप्ति का शाराप किया जा सकता है, श्रीर परवर्ती शाचार्थों ने किया भी है। श्रारोप यह है कि यह तो अभिन्यंजना का लच्छा हुआ — काच्य का नहीं। शब्द श्रार श्रयं का सामंजस्य उक्ति की सफलता है-श्रामस्यक्षमा

को सप्तमना है। परन्त बया केवल सफत जिल वायवा सफत बांधरपंत्रना हो काम था प्राथमों ने—सत्त में लेकर राममन्त्र पुरस्त तर ने समा निरंप किया है। उपर विदेश में भी धरन्त में लेकर रिष्टू से तक नामों ने हमान तिया है। उपर विदेश में भी धरन्त में लेकर रिष्टू से तक नामों ने हमान प्रतिवाद किया है। सारतीय कामर नाम में हमां किया तियाद का माने ने हमान तियाद का प्रयोग कराय पढ़ा और परितराज वालाया को प्रसाधन और रागायक रान्द्रों का प्रयोग किया है। इस बायानों के मतुमार सम्बंध पार्थ में रागायक रान्द्रों का प्रयोग किया है। इस बायानों के मतुमार प्रयोग पीर रागायक रान्द्रों का प्रयोग किया है। हम बायानों के मतुमार प्रयोग पीर रागायक रान्द्रों का प्रयोग किया है। हम बायानों के मतुमार पार्थ का पार्थ के साद है। स्वाप है। सुतरों माने प्रयोग (रागायक वार्य की राग्य का पार्थ का प्रयाग का पार्थ की प्रयाग का प्रयोग का प्रयाग का प्रयोग का प्रयो

परन्तु इस सर्व के बिरुक्ष लागाइ के स्वष्य के लसपंत्र में भी सुनिः तो जा सकती है— चार यह यह कि शावद बीर घर्ष का लासंत्रव्य प्राप्ते साप में ही रसायोग होता है उत्यक्ते जिल सम्बाग विशेषया की आवरपक्ता नहीं। कोचे का पहीं मक के कि लक्ष्य विशेष स्वयं भीद्रपर्ध के अतिहरूक कि लिए सम्बाग कि स्वयं भीद्रपर्ध के अतिहरूक कि लिए के विशेष के विशेष कि स्वयं के विशेष के विशेष कि स्वयं कि स्वयं कि स्वयं कि स्वयं कि स्वयं के स्वयं स्वयं स्वयं के सहस्राय के स्वयं के स्

१ रिच प्वसपीरियस

२ वजनाविचित्रगुवाल हारसम्पदां परस्परस्पर्धाविरोहः ।

कारों नहीं होगा। परम्य अन्यस्य अपने आराव को और भी स्पष्ट फरते हुए उन्होंने लिखा है कि अन्दन्त्रका के साहित्य का अभिनाय है अन्यून-धनतिरिक्त प्रयोग के कारण हुन दोनों को सनोहारियों अवस्थित। हुनसे स्पष्ट प्यक्तिन होता है कि सन्दर्भ-कार्य का अन्यून-कार्तिरिक्त प्रयोग और तानस्य पूर्ण सामंजस्य अपया साहित्य (नद्भाग) स्वयं ही मनोहारी होता है। व

यामन का कास्य-खचण वयतुं क सचलों को लगेवा स्यूल है—गृय और सलंकार मे युक्त तथा 'दोष से रहित गरदावसी तथा को सम्द नहीं महीं करती—केवल मुख्यों का चर्चन करती है। वैसे यह सक्य काग्रद नहीं है चर्यों कि गुच और सलंकार के धनतांत सामन ने काम्यात सींहर्य के विभिन्न करों को धनतांत्र तर—वन्तें एक प्रकार से सीहर्य के पांच कर में ही प्रयुक्त किया है। सीहर्यमसंकार। धनतप्त बामन के सक्य का सींहर्य कर यह हुआ। 'सुन्दर (सीहर्यमय) राज्यानं काम्य है।' चार, यह सक्य दुरा नहीं है। परन्त बामन ने कहानिया गुच और धलंकार का वामन्यकर प्रयोग हसिल्य किया है कि उनका होति-सिद्यान्त मुखता गुच चीर सामान्यतः चलंकार पर ही खाधित है सत्युव चपने मेथिएटच को स्वक्त करने के खिद उनका मयोग सामन के सिल शनियां है। गया है।

ितर भी कारण चाहे कुछ भी रहा हो यह लविष्य सारिक न रह कर घर्यानारमक हो गया है—भंतपुत्र साचया की हिन्द से यह सर्वया रखाग्य महीं है।

फाव्य की आत्मा :

यामन ने रीति को कास्य की श्रास्ता माना है : रीनिसरमा कारकस्य । जो सायन्य ग्रारीर का शास्मा के साथ है, वही ग्रव्य-ग्रार्थ रूप काम-ग्रारीर का रीति के साथ है । रीति का वर्ष है विशिष्ट पद-चपना : विशिष्टा पद-चपना रीति । विशिष्ट का वर्ष है ग्रुवयुक्त—विशेषो ग्रुवयमा । इस प्रकार रीति का सर्थ हुया गुण सम्पन्न पद-चपना और शीतिसासा काय्यस्य का ग्रार्थ हुया : ग्रुव्यममन पदस्वना काव्य की श्रास्ता है ।

१ धन्यथा तदिदाहाँदकारित्वहानि ।

२ माहित्यमनयौ- शोमाशालिता प्रति काऽप्यसी । प्रमन्यनातिरिकत्यमनोहारिय्यवस्थिनिः ॥

रीति के स्वरूप को खीर स्वष्ट करते हुए यामन ने लिखा है इन तीन रीतियों के भीतर काम्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेगाओं के भीतर चित्र ।' इन तीन रीतियों (विदर्शी, गीड़ीया, चीर पांचाली) में में वैदर्शी हो प्राप्त है। इसमें हो चर्य-गुल-सम्पदा का पूर्णत्या चास्यादन किया जा सकता है। उसके उपधान (बाध्य) में योदामा चर्यगुल भी चारवाध (प्रमकारपूर्ण) हो जाता है। सम्पन्न चर्मगुल का सं कहना ही चना।

उपर्युक्त विवेचन से कतियद स्वष्ट निष्मार्थ निकसते हैं। काय स्वातः पदरचना है— क्ष्यांन्द्र वासन ने परतु और रीति (रीती) में रीति (रीती) में रीति (रीती) को ही स्थानता दी है। रीति का स्वरूप बहुत कुछ बाह्र ही है। हीति का स्वरूप बहुत कुछ बाह्र ही है। हिन्न में जो रेखा का स्थान है यहाँ काल्य में रीति का काल्य उसी में निहित रहता है, वस्तु—जितके हिए वासन ने व्ययुक्तस्पन्य स्वरूप का स्थान किया है, उसी के श्राधित है—रीति के उपधान में हो उसका सीद्यं निनदता है। इस प्रकार वासन वस्तु को रीति के आधित सामते हैं—चरन्तु वे वस्तु-ताय का नियेभ नहीं करते—उसका प्रयक्त धरिताय वे निस्तदेह स्वीकार करते हैं: उन्होंने हसीकिए कार्युक्तरण्या और वार्यंतीय निस्तदेह स्वीकार करते हैं: उन्होंने हसीकिए कार्युक्तरण्या और वार्यंतीय—हन रो परिमाण-सूचक प्रस्ती का प्रयोग किया है।

बस्त और रीति के सापेविक महत्व के विषय में साधारयतः चार सिद्धान्त हैं :

(1) एक सिद्धान्त को यह है कि कारब का मूख तस्य यहा (भाय तथा विचार) तस्य ही है: रीति सर्वथा उसी के चालित है: रीति केवल बाहन क्षयया माण्यम है को यस्तु की पूर्यातमा अनुवर्तिमी है। महान काम्ययस्ट्र प्रनिवार्थेंड: महान् रीकी की खरेवा करती है। छह यस्तु का माण्यम पूत्र ही होगा। स्पर्देग-विदेश के प्राचीन खाचार्यों वा प्राच: वही स्ता रहा है। प्राचीन सम्द्र काम्य हस सिद्धान्त का उदाहरण है। यूनान के प्रसिद्ध नाज्यकार एंटका-हलस ने चारवन्त प्रवक्ष वास्ट्रीं में इसकी घोषणा की की।

१ पनासु निस्तवु रीनिषु रेखास्विव चित्रं वान्य प्रतिष्ठितमिति । तासा वृवां प्राच्या ॥१४॥

र तस्यामर्थेगुणसम्पदास्याचा मनति ॥२०॥ तदुषारोद्यादर्भेगुणलेशोऽपि ॥२१॥ तदुषभानतः खल्वभामलेशोऽपि सन्दती ।

किमंग पुनरर्यगुर्वासंपत् । [कान्यालंकारस्त्रवृतिः (प्रथम क्रिकिरण)]

पहेंन द सबजेनट हुन ग्रेट .....देन बॉक निमेसिटो ग्रेट गोत द वर्ड ।'—कान्य-यस्तु के महान् होने से शैली धनियायवा. महान् हो जाती है। ध्यस्तु, जोंजाइनस, इषर मैप्यू धानंब्द खादि का यही धमिमत था। मैय्यू धानंब्द ने यस्तु गाँस्व पर बहुत बख दिवा है:--

"प्राचीन कवियों की व्यक्तिरवंजना इतनी उरकृष्ट इसलिए हैं क्योंकि यह चयनी रान्ति सोधे उस वस्तु-तत्व के चर्च-गौरव से प्रदृष करती है !!"— इसारे यहां इसकी सबसे प्रवल उद्घोषणा शुक्र जो ने की है !

- (२) दूसरा सिदान्त इससे ईपन् भिन्न व्यक्तियादियों का है जो कात्य को मूलतः प्रान्माभिन्यंजन मानते हैं चौर चन्त्र तथा रीति दोनों को ही व्यक्तित्य की क्राभिन्यंकि मानते हैं।
- (३) तीसरा सिदान्त चापुनिक चामिन्यंजनायादियों का है जिसके चनुसार देवल रीति चथवा चामिन्यंजना को ही सचा है—यस्तु का उसमे स्यतंत्र कोई श्रस्तिस्य नहीं है। यह दूसरे सिदान्त से दूर नहीं है।
- (४) चौधा सिन्हान्त वस्तु कीर रीति दोनों के समन्वय पर बल चैता है—उनके क्षत्रुवार क्यां कीर डाज्द दोनों का समान सिस्तन्त्र है। विदेश में भी देद, हैले आदि परवर्ती आकोचकी ने विषय और शैली दोनों—को समान गीन प्रदान दिवा है।

वामन की श्यित हुन चारों से निष्य है : वामन का राष्ट्रकोय सर्वया कार्यान्तरत है —स्वत्य व्यक्तिय की सो वे वर्षेण ही कर नए हैं । उपर वस्तु आदियों को भाँति रिति को वस्तु की धाविता सानने का भी उनके जिल्ल मुस्तान नादियों को भाँति रिति के वस्तु की प्रशासन नहीं उठता। वस्तु काभिन्यजनावादियों की भाँति वस्तु-सत्य का विरोध भी वे नहीं करते । साथ ही ये दोनों का समान सहस्य भी वहीं मानते : उन्होंने पर्रव्यता को हो कास्य माना है किन्तु उत्तरे जिल्ल पुण्य-स्व्यत्यता कानियादों मानते | । गुण के वर्ष्यपुण कीर यन्द्रशुल ये दो मेद कर, और कानित से रस्त को दोशित मानते हुए वामन ने वर्ष्य व्यवया चस्तु की सच्या तथा सहस्य रोगों ही असीकार किसे हैं, फिर भी सब मिलाकर स्वयंपिक सहस्य रीति का हो है—तिसके विना वर्ष्य-गुय-सन्यवा ज उत्कर्ष सिक्त हो नहीं हो सकता। इस प्रकार उनकी स्थित वासन में क्षाम्यानवादियों की स्वयनवादियों की स्थानति

१ (प्रिक्तोसः ऐसेच दब किटिसिक्म)

है। यस्तु-सरव की सत्ता स्वीकार कर वे श्रीमध्यंजनायादियों (विशेषवर परवर्ती
श्रीमध्यंजनायादियों) से एकक हो जाते हैं और वस्तु-सरव को शंति है स्त्राध्रित
सानकर वे ससन्यवादियों को क्षेटि से बाहर पढ़ जाते हैं। वासन का सिदान्त
(मैंग्यू बार्नट्ट और श्राप्त्रों बेहें) उन शालोचकों के सिदान्त के विपरीत है
जो शीत को वस्तु की श्राध्रिता सावते हैं। साहत्य के चेत्र में उनको देहबादी हो सानना पढ़ेगा—किंन्तु वे पूरे देहवादी हैं जो श्राप्ता की सचा का
विभेष तो नहीं बस्ते पर उसे सानते हैं पंचानूत का ही विकास ।
काल्य का प्रयोजन :

मतुत्य के प्रत्येक कर्म का—निष्याम कर्म का भी कुछ न कुछ प्रयोजन रहता है। शास्त्र तथा काग्य का भी निर्मात प्रयोजन होता है क्योंकि परि प्रयोजन हो न हो तो उसकी क्या सार्थकता:

> सर्वस्येय हि शारत्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्। यावन्त्रयोजनं नोकं तायव तस्केन गृहावे॥

प्रसादय काव्य के प्रयोजन का व्यक्तित्व निस्तेदेह प्रामना ही पदेशा— यह ब्हारी बात है कि यह प्रयोजन स्युक्त कीर भीतिक स होग्यर स्वस्त हो— क्ष्मवा बाहे बह काव्य से क्षमित्र ही क्यों न हो। काव्य का प्रयोजन काव्य सामने बाते भी प्रयोजन के कास्तरन का निर्मेश नहीं करते। संस्कृत या,क्या में प्रयोक शास्त्र के बार क्षमुक्त्य माने गये हैं—किन्हें क्षमुक्त्य-चाहब्य कहा गया है। व्यक्तिशी, विषय, सम्मन्य बीर प्रयोजन बासन ने भी वर्षमुक्त प्रस्त करते हम् काल्य के प्रयोजन का विशेषन किया है:

प्रश्ने—श्रतंकरवान् काष्य से ऐसा नया जाभ है जो उसके लिए इतना यान किया जार ?

उत्तर :—सरकान्य रह और बहर दोनों प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करता है—ये हैं प्रीति (धार्यद) और कीति । »

सुन्दर कारय का दृष्ट प्रयोजन है आनन्द थौर शहर प्रयोजन है कीर्ति । इस काराय के कह रखोक लीजिए :

सरकारय की रचना को यश की सरीया और कुक्वियों की विद्वस्थना की क्षपयश की सरीय कहा गया है।

विदानों ने कीति को स्वर्गसका कहा है जो खुष्टि वर्षेन्त रहती है ग्रीर अपकीति को आखोकडीन नरक की दतिका । इस प्रकार बासन ने धानन्द श्रीर कीर्ति—ये दो काव्य के सूल प्रयोजन माने हैं। यामन के पूर्व और उनके उपरान्त भी अनेक श्राधार्यों ने इस विषय का विवेचन किया है। भरत सुनि ने खिखा है:

> धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम् । लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् -सविष्यति ॥

> धर्मार्थकाममोज्ञेषु वैचत्त्रस्यं कलासु च । करोति कीर्ति प्रीति च साधुकान्यनिर्वेचसम् ॥

सरकात्य के तैयन से—चर्स क्या, काम और मोड—द् न वह पुठायों को माहि, कलाओं में नियुवात, कोति तथा मीदि की वपलिथ होती है। हम्में मासह के धर्म और क्या असत के धर्म और दित हैं, कडाओं में विश्वचयात के सित प्रस्त ने एक श्रान्य हादि का स्वयंग किया है, वध्य मासह ने कीति और असत के पश्च कर मुद्दा है का स्वयंग किया है, वध्य मासह ने सीति और असत ने पश्च कर मुद्दा है किया है। वहां तक तो दोनों जावाचों के मल मायः समान ही है। परन्तु हसके ग्रामे थोहा पार्यस्य है। भासह ने मीति— मायः समान ही है। परन्तु हसके ग्रामे थोहा पार्यस्य है। भासह ने मीति— मायः समान हो है। परन्तु हसके ग्रामे थोहा पार्यस्य है। स्वस्त ने मीति— सावस्य कार्यक्रम मायों है। परन्तु मेरी धारव्या है कि यह मेरू मीतिक न होकर शाविष्क हो है स्थिकि कोकोपदेश—(कोकस्यवहार का वयदेश स्थाय होक का पश्च विद्या) का शाव्यक्षीं काल में धर्म, वर्ष, जान, मोच में हो जाता है, और उपर रस को कारण का मूल माननेपले गरत के लिए भी

शानम्य को सबसे भवक भीता कुँतक ये की है। धर्मार्थि को माति, ध्यवहार का मुख्य भाव कार्यि हो काल्य के म्योजन है ही परन्तु सबसे वही बात यह है कि काल्यापुत के रस से चनुवर्ष कल को माति से भी बड़कर शासक्यकारका को अध्यक्ति होती है:—

> चतुर्वर्गफलास्वादसप्यनिकम्य तदिदाम् । काव्यामृतरसेनान्वरचमस्कारो विवन्यते ॥ (व॰ नी॰ ১, ১)

थाने चलवर आचार्यों ने प्रायः इन्हों प्रयोजनों की चर्चा की है। मोज के सरस्त्रीकरटाभरत में इस प्रमंग में निम्नोद्भुत रखोक दिया हुया है।

ग्रहोपं गुणवत्कान्यमलंकारैरलंकृतम् । रसान्वितं कविः कुर्वन्कीर्तिं प्रीति च विन्दति ॥

यहां भी भामत चीर वामन के कीर्ति चीर प्रीति इन दी प्रयोजनी का जरुलेख है। सम्मर ने इस प्रसंग 🗏 कुछ चषिक निश्चित शब्दावस्त्री का प्रयोग किया :

> कारुयं यशसेऽर्थरुते स्वचहारविदे शिवेतरज्जते । सद्यः परनिर्श्वतं कारतासम्मिततयोपदेशयुजे ॥

सरा. परानसु सर्व फान्यासीन्स्यत्ववावर्श्यपुत ॥
सर्थान् प्रत, कर्यः, स्ववहार-जान, स्विव को स्वित, ताम्बालिक सामन्द, पीर
सालायिमान उपवेश—ये सः कान्य के प्रयोग्न हैं। समाह को मत सरत
की कान्यत कार्य प्रतीक होती हैं। परानु एक तो यह प्रयोजन दिवस सामकार पर साधित है, और कुद्र विरोध कवियों सामक कि प्रयोजनियों ही
हतका साधार हैं—स्वित्व बहुत कुद एकंगी तथा साक्ष्मिमक है शीर सात
के युग में यह-विरयसनीय भी नहीं है। सकना। दूसरे, मरत के हित सान्द मिमा स्वाप्त हैं स्वया सामम्बर के युग्धों में हम्मा सामन्य में हो सात ति हम सम्बर्ध क्या स्वया स्वया है। सम मिला कर
मामद का विषयण स्थल है—उनके हारा निहिंद सावया सावय है। परान मीलिक नहीं हैं—उन्होंने मुलगुत तरवीं को महया न कर सम्बर्ध
हैं, परानु मीलिक नहीं हैं—उन्होंने मुलगुत तरवीं को महया न कर सम्बर्ध
हैं। परानु मीलिक नहीं हैं—उन्होंने मुलगुत तरवीं को महया न कर स्वया
है परानु मीलिक नहीं हैं—उन्होंने मुलगुत तरवीं को महया न कर स्वया
है स्वया है। उन्हें कास्य के स्वय कहना स्विक संता होया। दिवस्वाप्त में हन सवका एयक निवेशन न कर स्ववंधों में ही समाहार कर
हिस्त हैं

#### चतुर्वर्गफलप्राप्ति सुखादल्पधियामपि ।

उपर्युक्त कारिका में चतुर्वर्ग को काव्य का बहेरम चौर सुख को उसकी विधि यनाया गया है। किन्तु सुख यहां चानन्द्र का पर्याप नहीं है। सरत ग्रीर रुचिकर का हो याचक है।

टपर्यनः विवेशन का सार इस प्रकार है ।

भरत में केवर सम्मट धादि तक सभी खाचायों ने कारय-प्रयोजन हा विवेचन कवि चौर सहदय दोनों की दृष्टि से हां किया है। भरत-निर्दिष्ट प्रयोजनीं में हित, दुद्धि-विवर्धन तथा लोकोपदेश तां सहदय की दृष्टि से कहे गये हैं—यर किय की दृष्टि से जीर घर्म कदाचित दोनों की दृष्टि से ही। इसी प्रकार आमद की कारिका में कलाओं में विचएखता स्था शीत पाठक के लिए कीति किय के लिए, चीर घर्म-ज्यर्य-काम-भोच दोनों के लिए कहे गये हैं। मस्मट में यह विभाजन विचेचन की स्थूलता के कारण जी सो स्थार हरा हो। या, जर्म, जीर जायिव को चित लि के प्राप्य हैं, जीर विचार को पति लि के प्राप्य हैं, जीर विचारमान चयदेश पाठक के। विश्वनाम ने 'कल्पियामान, मध्यप्रिचृत्ति कान्तामीमान चयदेश पाठक के। विश्वनाम ने 'कल्पियामान' कह कर ज्यानी दृष्टि पाठक तरू ही सीमित कर ही है। परम्यु किय जीर सहदय को दृष्टि से प्रयोजनों का यह विभाजन सर्वया फानिस व्यया प्रतक्ष नहीं है—उपयुक्त प्राप्त स्था प्रयोजनों को यह विभाजन सर्वया फानिस व्यया प्रतक्ष नहीं है—उपयुक्त प्राप्त ने भी क्षा कीर पाठक दोनों के लिए मानते में कोई मौसिक घापित नहीं ही सकती।

वासन ने विस्तार में ज जाकर काय्य के प्रयोजन केवल दो साते हैं : दृष्ट प्रयोजन प्रीति-धानस्य, और बदृष्ट प्रयोजन कीर्ति । उन्होंने ब्रुपने स्तर को न तो धर्म धौर मोच जैसे परम तुरुपायों तक ऊंचा उठाया है धौर म दे श्रयोपार्जन के निम्नतर रतर तक हो उतरे हैं । इनके श्रतिरिक्त भरत प्रस्मार्गन द्वारा निर्दिष्ट काम्य के धन्य प्रयोजन इस प्रकार हैं :--श्रुद्ध-विपर्धन, कलाओं में विचन्नवाताः लोक-व्यवहार-जानः चौर उपदेश । ग्राधनिक शब्दायली में इस सबका समाहार धीदिक विकास, ध्यापदाता चीर सोध-संगल में हो। जाता है। मोन को कर धर्थ में तो कात्य का प्रयोजन गांव नहीं माना जा सकता-परन्त मोस का ग्रर्थ यदि मुन्तायस्था किया जाय-सो निस्मन्देह ही काव्य का उद्यतम लच्य (शक्लाओं के शन्दों में) हृदय की मक्तायस्था ही तो है-अहां समृत्य क्रयने चट राग-द्वेष-व्यपने श्रीर पराये की भावना से ऊपर उठ कर रसवती भूमिका में पहुँच जाता है। काव्य का इससे भव्यतर सच्य श्राधनिक कारप-शास्त्र और मनोधिज्ञान दोनों मिलकर भी नहीं खोज सफे हैं। परन्त बासन है अन सभी को अप्रासंगिक मान कर छोड़ दिया है और कारय के फेबल दो ही प्रयोजन माने हैं शीत चाँर कीर्ति । उनकी चूलि से प्रतीत होता है कि साधारणतः कीर्ति कवि की सिद्धि और ज्ञानन्द पाउक का प्राप्य है, तथापि मूखतः इन दोनों को व्यवस्था कवि और पारक दोनों के लिए ही को गयी है।

वामन का दृष्टिकीय शास्त्रीय-या यों कहिए कि शास्त्र-सीमित हो

रहा है—दार्शनिक और तास्थिक नहीं हो पाया। उन्होंने एक सीधा प्ररन उठाया है: थार उसका सोधा हो उत्तर दिया है-जनकी दृष्टि प्रत्यक्त पर हो रही है-मल तस्य पर नहीं गई, हमीखिए उन्होंने सामह के चन्तिम दो प्रायस प्रयोजनों को हो ग्रहण किया है। इन दोनों में भी थामन ने कीर्ति पर ही श्रधिक बन दिया है। कीर्ति की प्रशस्ति में बदन खोक इसके प्रमाण हैं। इसमें संदेह नहीं कि कीनि के प्रति मनुष्य की यहत बढ़ी प्रयुशा रहती है, श्रीर कवि के लिए भी वह बाहा दृष्टि से एक प्रयत प्रलोभन है ही-परन्त किर भी काव्य का वह कावारभूत प्रयोजन नहीं है-पन उससे भी भिन्मतर कोटि का है। इस दोनों को प्रासंतिक कल ही माना जा सकता है। कीमिं को प्रयोजन मान कर सहान काय्य की रचना संभय नहीं है। यह उसका एक परिकास साथ हो हो सकतो है। कारय का सुस प्रयोजन ती थानन्द्र ही है : सक्सप्रयोजनसीसिमृतसानन्दं " वेशान्तरस्पर्यशून्यं । वासन ते निरुपंदेह ही उसको स्वीकार किया है-परन्त वसकी उचित गीरव नहीं दिया । कोति शीर शीति-इन दोनों में कीति बाह्य गुरा है-प्रीति मास्तरिक; पहले का धरिनत्व प्रदर्शनात्मक है, दूसरे का धनुभृत्यात्मक । धतप्य यह क्रमधाभाविक महीं है कि काव्य के बाद्य उपकरण रीति की चारमा मानने अपने शास्त्रकार का प्यान कीनि के प्रति अधिक शाकुछ हुचा है और रस-सन्य की कि के विकेश स्था।

शापुषिक काव्य यास्त्र में काव्य के मुख्या हो प्रयोजन माने गए हैं : (१) व्यक्तिपत: वानव्य (१) मानाधिक : खोक्सेनवा । भारतीय काव्य काव्य प्राप्त में बर्धित प्रयोजनों का भी इसी प्रकार वर्षोक्तरवा किया ला सकता है । मीते, दुद्धि-व्यद्धेन, कन्ना-वेपुषय सादि व्यक्तिगत सिद्धियों हैं : लोक्स्प्यइत्तः, लोक्सेपदेशः, दित यादि, सामाजिक हैं । बीति और स्वयं की मी गयना व्यवित्तास निर्ध्यों के व्यत्ति काला के सामाजिक रहा। ये काव्य को प्राप्तीक सिद्धियों मान्न हों है--व्यत्य वहीं हैं । यानन ने सामाजिक पप की तो प्रयोज विषयों के हैं--व्यत्ति को कीति की व्यत्ते कम सहय देलर व्यक्तिता पण्य को भी चित्तवा विषयों की है--व्यत्ति को कीति की व्यत्ते कम सहय देलर व्यक्तिता पण्य को भी चित्तवा विषयों कि स्वत्ति को कि व्यत्ति को कार्या कर कीति की व्यत्ति का कार्या विषयों का स्वत्ति की व्यत्ति को कार्या कर कीति की व्यत्ति का कार्या विषयों का स्वत्ति कार्यों का स्वत्ति कार्यों कार्यों है कि स्वत्ति कार्यों है कि स्वत्ति कार्यों है कि स्वत्ति कार्यों कार्यों कार्यों व्यत्ति की व्यत्ति कार्यों है कि स्वत्ति कार्यों है कि स्वत्ति कार्यों कार्यों विषयों व

फाल्य-हेतु :—यासन ने काव्य-हेतु के लिए काव्यशा ग्रान्य का प्रयोग किया है और राजरोखर ने उन्हें काव्य-साताएं सांग है। परन्तु साधा- रणतः काव्य के सहायक श्रंगों के लिए काव्य-हेतु राज्द ही प्रचलित हो गया है। यामन ने काव्य के हेतु तोन माने हैं: लोक, विद्या श्रीर प्रकीर्या।

स्रोक :--- स्रोक का बार्य है ब्रोक-व्यवहार।

विचा :-- शब्द-शास्त्र, कोश, छन्दशास्त्र, कला, दरहनीति, शादि विद्याएं है। शब्द-शास्त्र से शब्द-शुद्धि धाती है। शब्द-छोश में शब्द के धर्य का निश्चय होता है। किन्तु अपूर्व शब्दों के लिये कोश का उपयोग करना उचित नहीं है। बामयुक्त (बामचलित) सब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं करना चाहिये । छन्द-सास्त्र के द्वारा छन्द-सम्यन्धी संशय का नाश होता है । कलाशास्त्र के सम्ययन से कला-सत्य का योध होता है। कला-सत्य की उप-लिप्पि के बिना कला-कृति की रचना सम्मय महीं है। काम-सास्त्र से प्रयाप-रीतिं का ज्ञान मास होता है : काव्य-विषय में मायः प्रवाय-रीति का ही बाहव्य रहसा है। द्यडगीति (राजनीति से) नीति धार धनीति की पहचान होती है। पाइगुरम सभीन सम्बद्धार विव्रहः यात्रा और विरास, विभाजन सीर सम (संयोग)-इन दः गुर्थों का वधावत् प्रयोग मीति है। उसका वैपरीत्य चमीति है। हनका ज्ञान हुए विना काव्य में नायक प्रतिनायक के कार्यों का वर्णंग नहीं किया जा सकता । द्यवनीति के प्रध्ययन से कथायन्तु में जटिलना थातो है। इतिहास चादि (पर थाधित) इतिवृत्त कान्य का शरीर है। इतिवृत्त में अटिखता दण्डमीति से ही चाती है। इसी प्रकार चन्य विचायों के साभ भी बताए जा सकते हैं।

प्रकीर्यः :-- प्रकीर्यं के धन्तर्गत शब्ध-ज्ञान, धनियोग, युक्षेया, व्यवच्या, प्रतिभान चीर शब्धान चाने हैं।

ह काचनान का क्याँ है बूसरों के काम्य से परिषय, क्षांभयोग से सान्ययें है काम्य-एवना में उदाम--हरान, शान्य कक्षा की शिक्षा देने योग्य गुरुजन को सेवा युद्ध-सेवा है, पढ़ों को शलना कांत्र हृदाना व्याप्ट उदायुक्त कार का स्वयन कीर सञ्जयुक्त का स्वाम करेक्या कहवाता है। प्रतिमान सो करियर का कांत्र है: यह एक जमानस-गत नंसका-विशेष है जियके किना कार्य ममान नहीं है: यह एक जमानस-गत नंसका-विशेष है जियके किना कार्य ममान नहीं है, जीर यदि सम्भव है तो उपहास्य होता है। चिक्त को प्रकृतना चुव्यान है।

संस्कृत काम्यशास्त्र में काम्य-तेतुमां का विस्तार से चल्लेस है। यामन में पूर्व मामद शीर दणकों ने भो उनका स्पष्ट विषेधन विचा है। स्पर्दी ने काम्य के सीन कारण माने हैं:

### नैसर्गिकी च प्रतिमा, श्रुतद्व वहु निर्मलम् ध्रमन्दरचामियोगरच, कारएं काव्य-सम्पदः ।

—निसर्गजात प्रतिमा, निर्धान्त खोक-शारत्र-ज्ञान, चौर अमन्द धामयोग । सम्बद ने इन्हें और भी ज्यवस्थित रूप में प्रस्तुन किया है : अन्हेंनि इन्हें क्रमशः शक्ति, निपुणता और श्रम्यास नामों से श्रामाहत किया है। परवर्ती शाचार्यों ने प्रायः सम्मट की व्यवस्था को ही स्वीकृत कर जिया है। परन्तु प्रतिमा और निप्याता के सापेक्षिक शहरब पर थोशा विवाद रहा है। भागह ने स्पष्ट हाज्दों में प्रतिभा की सहस्थ-प्रतिष्ठा की है : गुरु के अपदेश से शास्त्र का पाप्ययम तो जहपृद्धि भी कर सकते हैं, परन्त काव्य की रचना प्रतिमायान ही कर सकता है। उधर दण्डों ने प्रतिमा की महत्ता स्वीकार करते. हये भी अस बौर यान को पर्योग महत्व दिया है। उहर वक चरण और बाते बढ़ गये हैं धौर उन्होंने प्रतिमा को भी खाहार्थ—या उत्पास माना है : सहजोत्पासा सा द्विधा भवति । इनके चतिरिक्त, बायः सभी ने प्रतिमा को सैसर्गिकी साना है-धीर उसे निपयाना तथा स्थायास से श्रेयतर घोषित क्रिया है। धारम्बर्धन ने सिला है कि ब्युरपश्यामान-जन्य दोष का कवि की प्रतिमा द्वारा संवरण हो बाता है । बारमहादि भी प्रतिमा को काव्य का कारण बीर व्युत्पनि शादि को बसका भूपण मात्र माना है। कीर, वहीं मत परिवतहाज जगन्नाय का है : वे ब्युत्पत्ति और अन्यास की प्रतिभा का पोषक सानते हैं। इस परम्परा ने अपवाद केवस ग्रामार्थ मंगल हैं जिन्होंने ब्युत्पित की प्रतिमा से श्रीष्टतर माना है और प्रानन्दवर्धन के बज़न पर लिखा है : "कवि की व्युत्पत्ति उसकी चामकि का संवरण कर खेती है।" परन्तु संगक्त का मत चातिवाद मात्र है भीर धानन्दवर्धन का सिद्धान्त ही विवेक-संगत है।

इसमें संदेह नहीं कि वामन ने प्रतिभा (प्रतिकान) को कांधाय का बीच माता है जिसके निवा 'कायन्यना सम्मय नहीं है, भीर पांद है भी तो क्याधान हो साम प्रति है। पर साम कर है भी तो क्याधान हो जाती है। पर साम को वास्तिन गौरत नहीं दिवा है पर पांद नहीं दिवा है। पर पांद नहीं दिवा है। पर पांद नहीं दिवा को पहले चन्होंने काय्य के जो तोन कांग माने हैं उनमें लोक और विवा को पहले रागान दिवा है। मिता का उन्होंने तीसरे कांव्यांग महीचे के कारतांत करने पर साम दिवा है। इसके कांतिर करने ने लोक और विवा को खर्या स्वांत्र महत्व दिवा है जवकि कांत्री कांत्री कों के के की तीन प्रति कांत्री तीन करने कांत्री कांत्र कांत्री निवा के तीन करने कांत्री कांत्र कि ता की तीन करने कांत्री कांत्र की कांत्री कांत्र कांत्र कांत्र कांत्र करने कांत्र कांत

घतुरासित ही साना है। यनिमा को प्रतिष्ठा धासना चर्चान् आसमरक हाँट्र-कोच को प्रतिष्ठा है। बामन ने उसका निषेत्र तो नहीं किया—कर भी नहीं सकते थे। परन्तु उसे प्रकीर्ण में फॉक दिया है।

वामन के विवेचन हैं एक वैकिय और है। अन्य श्रावारों ने लोक श्रोर शास्त्र को प्रथक प्रथक प्रदुव न कर उनके परिवामस्वरूप नियुवता को ही संयुक्त रूप से काय्य का हेतु माना है। उनके सातानुसार लोक-प्रयद्वार-श्रान प्रथमा शास्त्र-त्यान घपने जाप में काय का होतु तरिही का सकता पर्य हुन दोनों के समयेन प्रधान-क्ष्म नियुवता हो किव-कमें में सहायक हो सकता है। सम्मद से बासना में श्रोर भी श्राने गए हैं—उन्होंने ग्राक्त, नियुवता श्रीर का समानित स्व से काय का हो सावा है हिनुने तु हैतवा)। श्रीर वास्त्रव में यही डोक भी है—व्योधित न हो खोकप्यदहार-नाव श्रीर म श्रास्त्रीय प्रार्थितक काव का काव्य हो सकता है।

> इस्क को दिल में दे जगह नासिख इस्म से शायरी नहीं खाती।

संस्कृत के माप, हिण्दी के केशण्यदाल, यंगरेशी के मिस्टन चादि कियाँ है काश्यक्षप्रक योर आस्त्रज्ञान रोणों का ही स्वरंत व्यार साथ मारा कार्य में वाधक हो जाना है। हनका चारवह वरणोग हो अंग स्कर्प हुन स्वरंत होर स्वरंप मारा कार्य में वाधक हो जाना है। हनका चारवह वरणोग हो अंग स्कर्प है हारा उसके कार्य को सम्बर्ध स्वरंत हो की के क्यांकरत बीर स्वरंतित्व के हारा उसके कार्य को समूद करती है। वासन में हनका प्रयक्त मिर स्वरंतित्व कर स्वरंत के लिए वासन की स्वरंत की श्रेप वासन की स्वरंत कर स्वरंति के लिए वासन की स्वरंति कार्य क्यांकर की स्वरंतित संस्कर जिल्ला वासन की स्वरंतित संस्कर जिल्ला वासन की स्वरंतित की स्वरंतित की स्वरंतित की स्वरंतित संस्कर कार्य की कार्य की कार्य की स्वरंतित संस्कर की स्वरंतित की स्वरंति की स्वरंतित की स्वरंति कर से स्वरंति की स्वरं

काठ्य के व्यधिकारी:-श्रनुबन्ध-बनुष्टव का एक मुख्य श्रंग है

सांधकारी । यामन ने कथिकारी-निरूपण करवन्त स्वष्ट काँग निर्माक दार्दों में किया है। उन्होंने कथियों के दो वर्ग किये हैं: वरोधकी और मनुवामय-वादारी । ये रोनों वर्द गीवार्य-साविक क्या में स्वप्त हुए हैं: इनका क्षमताः पर्य है विवेक्त काँर कविवेदी । इनमें विवेक्त ही काम-वार्य की तियान कांधकारी है—कविवेदी नहीं, क्योंकि उनमें विवेक्त की तिर्माण के विवेक्त हैं। वर्षों वर्षों कि उनमें विवेक्त की तिर्माण के व्यक्ति । इसे वर्षों कि उनमें विवेक्त की तिर्माण के वर्षों के अधिकारी हैं—कविवेदी कांधिकारी वर्षों हैं उन्हों वर्षों कर निर्माण करिय हार के वर्षों के वर्षों

हुत प्रकार यामन ने केवल बसी को काव्य का व्यिष्कारी माना है , जिससे विवेचन-बुंदि है—काव्य और काव्य-शास्त्र सबके लिए न हो हर खापक तथा विवेक्शीक व्यक्तियों के लिए हो है। वे काव्य को मार्थक्रिमक स्थापित से लिए हो है। वे काव्य को मार्थक्रिमक स्थापित सानकर विशेष्ट समुदाय का ही यिशेषाधिकार प्राप्तते हैं। उनके खाद्रास काव्य महत्वादिवाय नहीं है—स्थापित क्वापित उन्होंने लोकसंगव को बाव्य का प्रयोजन नहीं भाना। ये पूक प्रकार के स्वादियक अथ्या बीदिक आभिजाय में यिश्वास करते हैं। काव्य के विश्वय से यह प्रवन क्रायमत सीविक आमिजाय में यिश्वास करते हों। काव्य के विश्वय में के लिए हैं—पा पक विशिष्ट पर्गों के लिए हैं। जो काव्य को लीविक सहते वाले आवार्यों से इस विश्वय में समर्थ रहा है। जो काव्य को लीविक करने वाले आवार्यों से इस विश्वय में समर्थ रहा है। जो काव्य को लीवन के जन्य सरवों को माति सार्यजनिक शोर सर्य जनिहात्त्र हैं जनके तत सं—विश्व सीति स्थापित स्थापित को एक मोलिक महत्व सानक है उनके तत सं—विश्व सीत संकार-सम्बद्ध लिए वासारिक-वर्ग है सामर्थ के लिए होता है—व्यार कता का प्रधान है है।

९ काञ्यालकार सूत्र

च्युत्पन्न वर्ग के लिए ही । वामन ने स्वभावतः अपना मत इस दूमरे वर्ग के पत्त में ही दिया है।

कालय के भेद :— यामन ने काल्य का वर्ग-विभाजन हो प्रकार में किया है : माध्यम के प्राचार पर धौर विषय के काधार पर । साध्यम की रिष्ट से काल्य के हो भेद हैं गय और पया । गय का पहले निर्देश किया गया है वर्षों कि स्वस्तर सर्वया खितिष्टन होने के कारण इसकी रचना सरवन करिन होती हैं। एक उक्ति हैं : माध्य को कियों को कमीटी कहा गया है। गम के तीन भेद हैं — प्रचानिय, चूर्यों और उस्कित्यागय । कुतानिय नाम का यह रूप है जिसमें चया के खेत पर्तमान रहते हैं — उनामरण के लिए— पानालर-सालुततवानियु दानवेषु ' (धर्योच पाताखरतवानी दानवें में) संस्कृत के इस उदस्त विवस्त तिलका सुन्द का खर स्वस्त किया है। चूर्यों गय का यह रूप विवस्त होता है। चूर्यों गय का यह रूप है जो सनाविद्र और विवस्त होता है। चूर्यों गय का यह रूप है जो सनाविद्र और विवस्त होता हैं— स्वपंत्र विवस्त वित्र कीर विवस्त होता हैं— स्वपंत्र विवस्त वित्र कीर विवस्त होता हैं— स्वपंत्र विवस्त वित्र कीर विवस्त होता हैं— स्वपंत्र विवस्त विद्य और विवस्त प्रदेश होते हैं। उत्कितकाप्रय गया चूर्यों के स्वर्ग रूप विद्य और वहत्य होता हैं— स्वपंत्र वहत्य विद्य कीर वहत्य होता हैं— स्वपंत्र वहत्य वें से समास और किरों हैं।

पद्य के अनेक भेद हैं: सम, अर्थसम और विषम बादि के भेद से उसके अनेक भेद हैं। " " "

t कास्यालकारमञ

२ क्यब्यालवारगुत्र

संदर्भी में--प्रवन्ध कार्यों में दशरूपक सबसे श्रेष्ठ होते हैं। सरह तरह को विशेषताओं (काव्य गोत, तृत्य, रंगशोधा चादि) के कार्य रूपक चित्र-विचित्र रंग वाले पट के समान मनीरंचक होता है।

उपर्युक्त विवेचन के धतुसार इस प्रसंग में वामन की तीन आन्यताएं हैं।

- (१) गछ-रचना पदा-रचना को अपेका कठिन होती है। इसोलिए गध को कथियों को कसोटो कहा गया है।
- (२) सुक्तक चीर प्रवश्च में प्रवश्च का गौरव शांधिक है—उनके प्रता-द्वसार सुक्तक के स्पूष्ट कवेवर में—कात्म के सम्पूर्ण सीनवर्ष का प्रकाशन नहीं हो सकता। सुक्तक प्रवण्य का एक सोपान मान है—उसकी सार्थकता हसी से कि उसकी रचना हारा प्रवण्य-रचना में में पुष्प साह होता है।
- (३) काव्य का सर्वेशेष्ठ रूप चाटक है वर्षोंकि (छ) यह एक मिश्र कता है जो काच्य, संगीत, मृत्य, रंग-रोधा चाहि के विका-विकार पैत्रय द्वारा स्वारंजन करती है, चीर (छा) काव्य के खन्य सेड प्रवस्थ, कथा धावयायिका साहि सब का समावेश वसके धानानंत रहता है।
  - दुल सीकों का क्या एक एक करके विवेधन करते हैं : वामण का पहला मरत्य है कि गाय-एका। चय-विवास की अवेदा कितन है—इसीलिए याय जिनकीएक की करीटी हैं । यह मरत्य आरतीय वाट्मप की धारिमक वादसा का धोसक है अब साहित्य द्वान्यतः चयमय ही धा—पण जाव सीत्य वादसा का धोसक है अब साहित्य द्वान्यतः चयमय ही धा—पण जाव सीत्य की साव्य का प्राचन का सहल माध्यम था। और गय मत्यान वाद धाममक धाय की स्वाच की साव की स्वाच की साव की स्वाच की साव क

महाकारय तिनक्षी चीर कामायनी की शैक्षियों में देवल चनियमित स्य चीर नियमित स्वय के मारचम का हो भेद वहीं हैं, न तिनसी का मारचम कामायनो के मारचम ने कटन हैं, चाँद न तिनसी की शैक्षी को कामायनीकार के जिल् कमीटी हो माना जा सकता है।

बामन की तमरी स्थापना यह है कि कवि का वास्त्रविक मीरच प्रवस्थ-रचना में ही है, मुक्क की रचना उस उचनर सदय की प्राप्ति का मोपान साथ है : मुक्तक की संवित परिधि में कारव के सम्पूर्ण सीन्दर्य का मकाराम सरभव नहीं है। इस स्थापना में इतना माय तो खबरच है कि मबन्ध कारम में जीवन का पूरा चित्र रहता है-बीर सक्क में किभी श्रीणक रियति संभवा सनोहरू। साहि छा । इमिक्षण प्रवन्य का समाव संधिक स्थायी तया ब्यापक होता है चार मुक्क का प्रभाव चाबर होता है । इसीसिय विस्व के बातेक बाधार्थों का मकाव प्रकृत्य की बार रहा है-भारत बार पुरीप के प्राचीन शाशायों का कारय-विदेशन बहत सीमा तक प्रयन्थ को ही शाहरा मान कर किया गया है। चापुनिक शुग में भी शुरक्षत्री जैसे वियेक्शील चालीचक ने भी प्रवश्य की ही प्रत्यच-बागत्यच रूप से चादर्य माना है। परम्तु स्पयहार-दृष्टि मे एक विशेष सीमा तक मान्य होते हुए भी. यह सिद्धान्त साव-रष्टि से प्रामाणिक नहीं है कि मुक्तक में-जिसमें गीतिकाध्य का भी भारतभी है, काव्य-मीन्दर्य का सम्यक उत्पादन-दूसरे शब्दों में रस का सम्बद्ध परिपाक नहीं हो सकता। धानन्दवर्धन ने इसी धर्मगति को दर दरने क लिए ध्वनि-मिद्दान्त की बदायना की थी। इसमें सदेह नहीं कि सक्तक में विस्तार के बागाव में ब्यापकता का समावेश सम्भव नहीं है. परानु उसकी प्रवासना सहय ही शोसता की सृष्टि कर सकती हैं। और काव्य के लिए ब्यायकता की अपेचा तीवता का मृश्य कम नहीं है। स्थापक लीवन का विस्तार यदि भश्य है सो स्पन्तित चर्चों की तीवता भी कम प्रभावपूर्य मही है। कमें का गारव है और भाव का भी । वनस्पत्ती की कपनी शोभा है, और पत्प-स्तवक की चपनी । नैपध और धमरुक, शमधरित मानस चौर विनय-पश्चिका, पदुमावत और मीरा की पदावली, रामचन्द्रिका और विहारी-सनसङ्घ, मेघनाद-वध चार गीताञ्जलि, सानेत चार भीरजा का सापेष्ठिक मृत्य उनकी नियद्ता धार श्रनियदता के वाधार पर श्रांकना धनुष्टित होगा ।

समन की तीसरी मान्यना---काट्य में नाटक को श्रेष्टना---संस्कृत . काट्य-सारम की खरयन्त प्रचलित चारका है : काट्येपु नाटक रूप्य । इसका उत्तम कराजिन मरत का माध्य शास्त्र ही है। यह स्थापना भी स्रधिक गीतिक गहीं है—पर्योकि नाटक हैं नृत्य, योत, रंग-शोभा शादि प्रतेक विशेषताओं का समावेश उत्तको श्रीषक मगोरंजक श्वयस्य बना सकता है—परन्त मगोरंजन को काव्य का मूल प्रयोजन गहीं है। ये बार विशेषताएं काव्य के मूल तत्व नहीं है—हमका सम्बन्ध काव्य के माण्यम में है शासा ते नहीं है—माण्यम का उपकार करते हुए वे वास्त्रम का भी उपकार करते हैं यह दूसरी बात है: परन्तु ये काव्य के नित्य शार का भी उपकार करते हैं। यह दूसरी बात है: परन्तु ये काव्य के नित्य शार का न्यत्व माण्यम का अपकार करते हुए वे वास्त्रम का भी उपकार करते हैं। वास्त्रम में नाव्य स्वत्य सुक्त का हो है। वास्त्रम में नावक, मदन्य मुक्त करता हो है। वास्त्रम में नावक, मदन्य मुक्त करता सुक्त का सुक्त का सुक्त का साव है—उनके साधार पर काव्य का सुक्त का विश्वसनीय नहीं हो सकता।

यामन की उपर्युक्त मान्यताओं का विवेचन करने के उपरान्त किर यही निष्कर्ष निकलता है कि ये उनके उसी वाखागंदशी बस्तु-परक हरिकोच को परिचाम है जो मूलक्षः रचना को हो कविश्व आन कर चला है।

### व्यालोचना शक्ति

मीलिकता :— वामन की मितमा अत्यन्त मीलिक है। वहाँनि महस्यएयं मीलिक तद्वभावनायं की हैं: जहाँ उन्होंनि कुछ पूर्यवर्धी झावारों की उज्जावनायों को हैं: जहां उन्होंनि कुछ पूर्यवर्धी झावारों की उज्जावनायों को उपयोग किया है— यहां भी अपनी मीलिकता की छाप तारा है है। उन्होंने कहीं भी उपनाद्वीत वहीं को— तिन विपयों पर उन्हें कोई मीलिक बात नहीं कहती होती, उनकी ये यह कहवर कोच हते हैं: 'ये प्रसिद्ध हो हैं, धनव्य इनके कच्च नहीं कहती। '''' इनको जान तृमने प्रम्यों से प्राप्त कर तेना वादिए 19 उनकी सबसे महस्वपूर्य स्वापना है— हीतिहास्ता कारावरा । दीति (और ग्रंथ) का विवेचन सामह, दनवीं ने और उनते वर्ष भारत आदि (और ग्रंथ) वास्ति कार्यक कार्यक की आत्मा कियोग नहीं माना शीति और ग्रंथ के विवेचन में भी योमन भरत आपह बीत त्यारी पर गाभित नहीं रहें। पर्वा के विवेचन में भी योमन भरत आपह बीत दूर्यों क्या कार्यक की स्वो त्यार्थ किया है। पर्वा के विवेचन में विवेचन में वास्ति कार्यक हों पर्वा है। व्यक्ति की विवेचन में वास्ति कार्यक हों की है। विवेचन में वास्ति कार्यक हों की से विवेचन में वास्ति कार्यक हों ते की है। विवेचन में वास्ति कार्यक हों। वर्षों के भीकोच मार्ग की संवादी वास की मीलिक से भीकोच मार्ग की से विवेचन में वासन का निज हैं। वर्षों के भीकोच मार्ग की से भीकी हों। वर्षों के भीकोच मार्ग की से भीकी से महित्य की वासन का निज हैं। वर्षों के भीकोच मार्ग की खेला वासन की में विवेचन में वासन का निज हैं। वर्षों के भीकोच सार्ग की से भीकी से महित्य की स्वाप्त का निज हैं।

साहिरियकता खियक है। इस प्रकार यामन ने रीति विवेचन को सर्वया व्ययरियत कर रिया है—अप्येक रीति को विशिष्ट सीमा और उसका सावेचिक
साहिरियक महस्य निर्मारित कर दिया नया है। सायही उन्होंने रीति का गुण
के साथ भित्य और किनवार्य संबन्ध स्थारित कर उस आधार को उपयन्त पुष्ट
कर दिया है। मृततः (पर्ट) रचना होती हुई भी वामन को रीति अपनी
परिश्व में ग्रान्ट-चमरकार, अर्जकार-सम्पदा, तथा अर्थ-स्वारस्य का भी समावेग्र
कर लेती है। इस प्रकार उन्होंने अपनी रीति को अन्द-स्वीर्य, विक-सीर्य,
कीर कार्य-सीर्य का संयुक्त पर्याय बनाने का प्रयस्त किया है। वामन की
भीविक प्रतिभा का यह सबसे उन्होंने वापनी है।

गुण के विवेचन में भी यामन का मौतिक योग आर्यत स्पष्ट है। यान्द्रगुण और अथ्युण को ट्रयक करवना उनकी अपनी उज्ञावना है। हमके "सर्विरिक गुजों की परिस्तायाएं भी आयः उनकी अपनी हैं—भरत और द्वारी के बद्धण उनहोंने आयः स्वीकार नहीं कर्ण। उनहोंने अर्थगुण के अन्तर्गत कर्ण की मीति, विक-वैध्यन (करवनासक अभिर्यन्ता) तथा रस-दीहि का भी मनावेग कर गुजों का स्वस्त्य अधिक समुद्ध बीर व्यापक कर दिया है।

उधर गुण कीर सलंकार का भेद सबसे पहले वासन ने हो स्पष्ट किया है—न्यारी ने कास्य-मारकार के सभी क्यों को सलंकार कहा है : उनके सतु-सार माध्या, जीज स्वादि गुण भी कास्य के सोमास्तरक होने के कारण सर्वकार है—मीर उपमा स्थकादि सम्मद्देनियान मी । यानन ने स्रायन्त निर्मान स्वत्ये में हनका सन्तर स्पष्ट किया है । भरत भामह तथा दखा ने चीर बाद में सम्म प्रमुख कावावों ने दीयों को आवासक माना है, भरत ने सो गुओं को हो जनका विषयें तिद्य किया है । वासन ने इनके विषयोंस गुजों को आवासक स्वति होगों को उनका विषयंच माना है

्रव्यक्तार प्रसंग में वासन का वैशिष्ट्य स्वतः दे वजावनाओं पर याभृत है: एक तो वन्होंने उपमा को मूख व्यक्तिर साना है। सामद खादि में भी वपमा को प्रमुख्या दी है—बीर वसे सादय-मूखक व्यक्तिरों का मूल व्याचार भी माना है। परन्तु वासन ने तो उपमा को सभी व्यक्तिरों का हो मूख मान विवा है बीर समस्त व्यवस्तुत-विचान का उपमा-प्रपंच के रूप में वर्षन किया है।

उधर भामह की वक्रोक्ति को वासन ने व्ययालंकार मानकर उसका सच्छा किया है: बहां संच्या साहरय-गर्मों हो वहां वक्रोक्ति होती है। यक्षोक्ति द्वे सम्बन्ध में तो यह कोई महत्वपूर्य वदायना नहीं हुई, परन्तु पामन का यह सम्बन्ध चानन्दर्वक के प्रमीन-सिवहन्त की पूर्व-मूचना श्रवस्य सिन्द हुआ । उपार स्व के विषय में भी मामन ने क्षानित्युक के विश्वन में अभागतर में समक्ष संक्रा विषय में न्वन्यन्त्रीने रहा को फान्ति का आधार मान कर वसे मान्य के प्रान्तरंग करों में स्थान दिवा है। इस मक्ष्य मानद ने प्रधानतः महागर्ध-निरूपय करते हुए को रस बीर प्यनि के सम्बन्ध में सक्क पूर्व-संकेट किये हैं। यह रचके स्वापक हरिक का मानक है।

पूर्णों के पेत्र में पामन को भीतिकना अगुष्ट हो रही। यहाँ तो अनकी पारंतुम्य और उपस्तुम्य को वार्यस्थय-करवात हो परिवर संसत नहीं है—वीनों के कर परिवर में मानन उसका संकारणा नहीं हो जा से कर कर में पामन उसका संकारणा नहीं बच्चा संके--व्याहरण के विष्ठ पारं-वर्षीक को प्रमुख्य जावकर के प्रकरे हो पासाल से जकत गए हैं। जिसका नाम ही पारंपारिक है, वह उपस्तुम्य कीने हो सकता है। उसके अपस्तुम्य आगुर्य और वास्त्रुष्ट अस्त्राम हों कोई स्थार नहीं है—वास्त्रम में कर नहीं है—वास्त्रम में करके अपस्तुम आगुर्य और वास्त्रम है। इसका परिवार करने हैं है, और उस्त्रीम के कर उसका सामान्य करने कर मान भी किए कर मान के प्रमुख्य अस्तर को पापस्तुस विशेषत कर प्रसुख्य की प्रपास्तुस विशेषत कर प्रसुख्य हो। उसका की पापस्तुस विशेषत कर प्रसुख्य हो। उसका की प्रमुख्य हो अपने सामान की की परिवर्ध कर कर कर कर कर कर कर की प्रमुख्य हो। उसका सामान हो। उसने सामान की की परिवर्ध कर के परिवर्ध हो। उसने सामान की सामान हो। उसने की प्रमुख्य हो। उसका सामान हो। उसने सामान हो। अपने सामान की प्रमुख्य हो का निकार है। सामान की सामान हो। सामान की सामान हो। सामान हो

पामन के विरुद्ध सबसे प्रवत्न आपेए यह है कि यदि उन्होंने गुण का स्वद्ध और सर्थ के धाधार पर विमाजन किया भी है तो एक नाम के सद्धुण और धर्मगुण में एकसूत्रता रहनी चाहिए घो नवों कि गुण तो वही है—चाहर धार छर के धाधार पर उसमें भेद हो गया है। परन्तु वामन ने यहाँ भी प्रजन्म हरेग्द्राधारित बरतों है। उसके समाधि, माधुर्य, उदारता धादि सन्दर्भाग्राभी में के हिस्सन्य चहाँ है। इस धर्मगित ने वामन के विवेचन को धर्म भी समझ बना दिवा है।

घलंकार के चेत्र में वामन का सबसे महत्वपूर्ण योग है गणालंकार भेद-निरूपण—उसकी प्रामाणिकता बाज भी चसन्दिन्छ है। इसके धनिहिन्ह उनको सन्य उज्जायनाएं मान्य नहीं हुई क्योंकि उनका धाधार पुर नहीं था। उदाहरण के लिए जनकी यह स्थापना बाह्य नहीं हो सकी कि चलंकारों का मूल उपमा है। भामद ने जहां बकोक्ति को, धीर दवडी ने बतिशय को चलंकार का मुझ माना है, वहां वामन ने उपमा को चाधार माना है। भामह चीर हराही के बळता और अतिशय दोनों में मीसिक चंतर नहीं है-होनों का धर्थ है क्षोकाकात्मतोष्ट्रता—यर्थान चत्र्याधारणता—विषियता, चत्रस्कार । पासन इससे भिन्न चौपन्य या साम्य को चलकार का चाधार मानसे हैं। इसमें सन्देश नहीं कि चलंकार-विधान में साम्य (सादरय और साधम्य) का वहा सहरव है, और जनेक कलंकार स्पष्टतः साम्यमुखक ही हैं। इसके श्रतिरिक्त ग्रह्मकारिक साम्य श्रतिशय तथा वक्रता से भी श्रसम्बद्ध नहीं है क्यों कि ग्रलंकारिक साम्य श्रानिवार्यतः चमश्कार-मूलक (ग्रसाधारक) भौर प्रायः सदा हो शतिशय-मुलक भी होता हो है। परन्तु फिर भी उसे शलंकार का श्राधार नहीं माना जा सकता क्योंकि सभी प्रकार का शर्लकारिक चमरकार साम्य-मलक नहीं होता। बास्तव में जैसा कि मैंने धन्यत्र स्पष्ट किया है श्रतंबार-विधान के मूल में एक निश्चित मनोवैशानिक काधार रहता है और भिन्न भिन्न बालंकार-वर्गों के पोछे हमारी विभिन्न प्रवृत्तियों की प्रेरणा रहती हैं। जहां हमें अपनी भावना को स्पष्ट करना होता है-यहां हम साहरय-मृतक श्रतंकारीं का प्रयोग करते हैं। कौत्हल श्रादि शृत्तियों के परितोप के लिए, मानसिक सामंजस्य के लिए, श्रथवा उत्तेजना की श्रवस्था में साहर्थम्लक श्रालंकारों का विशेष उपयोग नहीं रहता। उक्ति-चमत्कार के श्रानेक रूप होते है जिनका सादश्य से कोई सन्बन्ध ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उपमा को चलंकारों का मूल मानना ऋषिक संगत नहीं है।

इयाल्यान-विवेचन :—चामन ने (मानों चपने वैशिष्टा का निर्वाह करने के लिए) व्याख्यान के लिए काव्य-शास्त्र में प्रचलित कारिका-धृत्ति शैंजी के स्थान पर दर्शन-सास्त्र की सन्न-तृत्ति शैंकी का उपयोग किया है। पहले ती वामन के मन्न ही अपने आप में अत्यंत स्पष्ट हैं-फिर उन पर वर्श्त टेकर उनको थीर भी स्पष्ट कर दिया गया है। वहां कहीं शंका या विवाद के लिए श्रवकाश रहा है वहां जेलक ने स्वयं अपनी और से ही शंका ठठा कर उसका समाधान कर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि वामन की स्थापनाएं सर्क-संगत सिद्ध नहीं हर्डे-अनके सेट प्रसेट, वर्ग-विभाजन बादि भी अनेक स्थानों पर शर्मगत हैं। परन्त वे असंगत ही हैं--अस्पष्ट नहीं हैं: वासन का तर्क श्रान्त हो सकता है--परन्त अपने मंसन्य के विषय में उन्हें कोई आन्ति महीं है। उनकी दृष्टि येंगी है चीर शब्सताओं को सफाड़े से पकरती है । सिजान्त रूप में, प्राय: हम उनमे असहसत रहते हैं। परन्तु हम पर इस बात का प्रभाव अनिवार्य रूप से पहता है कि यह व्यक्ति चाहे ठीक वात न भी कर रहा हो। परन्तु आपने मन में निर्शास द्यारय है। इसीलिए वे सर्क में बचने का प्रयस्त नहीं करते. वरन बारमविश्वास के साथ स्वयं प्रतिवाद की करुपना करते हुए उसका निरा-करण करते हैं। बामन की शैकी सीधी और स्वय्क्ष है, उसमें ग्रमाय शीर उसमन नहीं है— वे कभी भटकते नहीं हैं। अपने प्रतिपाद विषय पर सीधा चाचात करते हैं।

स्त्यांकन: — भारतीय चाइमय के इतिहास में वामन की गयाना साहकारों में है । काक माम स्वार क्षावारों में है । इनके गीरव का सपमे बड़ा प्रमाण यह है कि उनका रोतित हालार एक इन्ह तिहांत में द इनके गीरव का सपमे बड़ा प्रमाण यह है कि उनका रोतित हालार एक इन्ह तिहांत मं रहकर सम्प्रदाय यन गया। उनका पोर विरोध हुआ — उनका पोतित कर दिया गया। जीर तथा दिशे व हुआ हो हिए हो हिए। किर मी उनका पेतिहासिक महत्व अधुवया है। इसके मृततः दो आधार हैं। एक तो सवतं परने आधार कें का प्रायत करते हुए जाना वेतिहासिक महत्व अधुवया है। इसके मृततः दो आधार हैं। एक तो सवतं परने कार्य हो आधार पर एक स्तू आधार विद्या कर कार्य-प्रमाण माम प्रमाण करते हुए जाना के मृत और गीया तत्वों का पावंवय स्था कियान-व्यवस्था स्थापित की। भरतः मामह और दयदी में इस प्रकार को नियसित स्थापमा स्थापित की। भरतः मामह और दयदी में इस प्रकार को नियसित स्थापमा देश है कि काल्य के साह भी मुसला देवर उन्होंने मान्य सिदान्त के विषय को प्रमुख के प्रमुख के बीट में कार्य सिदान के विषय के प्रमुख के प्रमुख के काल्य के के के में मान्य प्रमुख

किया। मेथा की प्रवरता और मीखिकता की दृष्टि से वामन का स्थान किसी में निभतर नहीं हैं: इस दृष्टि से उनका स्थान भरत, शामह, जानन्द्रवर्धन, कन्तक और जगनगप के समक्ष्य हैं।

## रीति सिद्धान्त

पूर्वपृत्त :--यदापि रीति सम्प्रदाय की स्थापना तो नवीं शनाब्दी के सध्य में या उसके बासपास बाधार्य वामन द्वारा हुई तवापि शीत का श्वास्तरय उनसे पहले भी निश्चित रूप से विद्यमान था इसमें संदेह नहीं। भरत का नाट्यशास्त्र भारतीय काव्य-शास्त्र का मृत-ग्रन्थ इसलिए भी है कि उसमें प्रायः फाच्य के सभी प्रमुख खंगों के संकेत मिल जाते हैं। रीति का प्रश्यक्त यिवेचन भरत ने नहीं किया परम्त उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रथक्तित चार प्रवक्तियों का उच्लेख किया है : भारत के पश्चिम भाग की प्रवक्ति— द्यावन्ती, -विचय भारत की प्रवृत्ति--दावियात्य, उद् चर्यात् बढ़ीसा तथा अगध, वृत्तरे शब्दों में पूर्व भारत की प्रवृत्ति उडमागधी, श्रीर पांचान क्षर्यात सम्बद्धेय की पाञ्चाली ।

चतर्बिधा मन्नृत्तिरच शोक्ता नाट्यप्रयोगतः। व्यावन्ती दाव्तिणात्या च पाञ्चाली चौडुामागधी ॥

माट्य गा० १४।३६

भरत के प्रमुसार 'जो पृथ्वी के माना देशों के वेदर, भाषा तथा प्राचार की वार्तो को व्यक्त करे उसका भाम प्रवृत्ति है--शृथिव्यां नामादेशवेराभाषाचारवारीः टयापयतीति प्रवृत्तिः 🕫 उक्त ब्याध्या से स्पष्ट हैं कि उनकी प्रवृत्ति का सम्यन्ध केवल भाषा से ही न होकर देश तथा भाचार खादि से भी है-सत: स्थभावत: ही उसकी परिधि रीति को चपेला अधिक न्यापक है । अपने पारिभाषिक रूप में रीति का क्षर्य है केवल माधा-प्रयोग— क्षर्यात् बोलने और लिखने का ढंग— भरत को प्रवृत्ति का ऋर्य है जीवन-चर्या—रहम-सहन का दंग । फिर भी भरत

की स्वारुपा से स्पष्ट है कि प्रदेश-भेद से बाचार-व्यवहार और भाषा-प्रयोग ग्रादि की सामान्य विशेषवाणुं उनके समय में, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें पहले भी, सोक में रुद्ध हो चुकी थीं और रीतियों के उद्भव और विकास में प्रश्नित से प्रथण अथवा अम्बचक रूप में प्रेरणा ग्रहण की गई है—हर्स मंदेद नहीं। बासन ने अपी तीसरी रीवि पाञ्चाली का सकेत ज्यायद यहीं से प्रहण '

भरत के उपरान्त कादन्वरों के प्रसिद्ध रचयिता बाख भट्ट ने इस प्रसंग का उन्लेख किया है। बाख भट्ट ने हुर्पचरित के कारम्म में बिखा है।

> रक्षेप प्रायसुरीस्येषु, प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्। दत्येचा दाचिणात्येषु, गौद्देष्यच्रहम्बरः॥

डदीच्य-- समीत् उत्तर भारत के खोग प्रायः रजेव का प्रयोग करते हैं, प्रतीच्य--समीत् परिचम भारत के कवि वाखी-विकास की उपेशा कर केवल सर्थ-गौरव की ही महत्व देते हैं, दाविखास्य उत्पेशा के मेमी हैं, और गौर वा पूर्व भारत के कविजन अक्सावन्त्रद पर मुख्य हैं।—हर्यपरित प्रस्तावना, उत्त्ववास 1, स्वोक • ।

जैसा कि पं० यस्त्रेय उपाध्याय ने शिखा है—इस उठलेख से स्पष्ट है कि प्याय के समय में (सामवी ग्रतास्त्री में) भारतवर्ष की बार दिग्रामी में बार प्रकार की गीलियो वर्तमाम भी । परन्तु वाय मह की स्पनी सम्मति यह है कि इन बारी वेंनियों का एक्टर दवयोग ही किसी कास्य को छेड बनाने में समर्थ होता है ।/—

नवोऽर्थों, जातिरमान्या, रहेपोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः विकटाचरवन्धरंच, कृस्स्नमेकत्र दुर्लेशम् ॥ प्रणीत नवीन भाव-सीन्दर्यं, श्रमान्या जाति (स्थमाव-वर्षनं), श्रम्बार रहेप्, स्फुट रस श्रीर विकट (विसमें पद तृत्य सा करते हों) श्रपर-वन्य : इन सवका पृक्त्र सिक्ता दुर्वम है।—परन्तु कारक कमोटी सो यहरे है। वाण के उन्होंनों से दो निष्कर्ष विकक्षते हैं :

(1) अस्त के प्रादेशिक विमालन का आधार जहां व्यापक रूप से जोजनचर्या थर-भाषा-प्रयोग उसका एक क्षंग मात्र था। जहां बाख काव्य-रोती को ही आधार मानते थे।

- (१) याण ने रोतियों का उल्लेख न कर उनके मूल तत्यों को विभान जफ आधार माना है: ये विमाजक तत्व हैं गुंख और अलंकार । इस मकार याख के समय में रीतियों का नामकरण तो नहीं हुआ था—परन्तु रीति और गुखालंकार का सम्बन्ध स्थापित हो जुका था।
- (३) उस समय काव्य-शैजी का त्राधार प्रादेशिक ही था-भारत के विभिन्न भागों के साथ विभिन्न काव्य-शैजियां सम्बद्ध थीं ।
- (४) याय स्वयं इस प्रकार के वर्गीकरण को विशेष महाव महीं देते ये—पे उपयुक्त मभी विशेषताओं को काव्य के लिए उपयोगी स्थीकार करते हुए यह मानने को तैवार नहीं ये कि वे किसी प्रकार की प्रावेशिक सीमानों से यह हैं। काव्यगुण मभी के लिए समान रूप से कास्य होने चाहिए।

याय भइ के उपरान्त भागह ने स्पष्टतः सिदान्त रूप से रीतियों की चर्चा की है। उन्होंने येदभें और गोंड के लिए—कार्याद रीति के अर्घ में, काश्य राज्य का प्रयोग किया है। कारय के मेदों के बान्तर्गत ही बैदमें और गींड की चर्चा है। उनका विवेदन इस प्रकार है:—

दूसरे विद्वान मानते हैं कि चैदने चीर है, यही सुन्दर वर्ध वाला चीर चटना होता है।

(परन्त) पैदर्म हो गाँक्षिय है, इन्हें इपक मानने की सावस्वकता नहीं। निवृद्धि लोगों को दृष्टि में गतानुगतिकतायस से प्रथक नाम है। पुष्ट सर्प चीत प्रक्रीफ से ही होन, प्रसस्त (प्रसाद-गुवा-पुक्त) सरल चीत कोमल (खड़ काच्य में) निव्य वैदर्भी, गीत की भाँति केवल श्रुति-मपुर हो होतों है। अवहारपुक्त, ध्यामन, सर्थवान, न्याय (लोक-गार्ट्स) सम्मत, धनाकुल (जादिकात थीत निविद्वादि दोखों से गुक्त) गाँच्येय मार्ग भी श्रेष्ट है— चन्मया, चर्यान् इन गुयों में हीन, चैदर्ग सी श्रेष्ट मही है।

गुणों को उन्होंने स्थतन्त्र रूप में वियेचना की हैं— वैदर्ग और गौदीय भाग्यों (रीतियों) में उनका कोई मीलिक सम्यन्य नहीं माना—ये तो मरकान्य के ही गुण हैं।

उपयुक्त विवेचन ≣ स्पष्ट है कि---

 मामह के समय में केवल दो प्रमुख मार्ग प्रचलित थे : पैदर्भ चार भीइ जो मस्त को दाखिखात्व चीर बहुमांगधी प्रवृत्तियों के—चीर बाय की दावियातय श्रीर गीड़ कांबर-शैक्षियों के समकत्त थे। भरत की धावन्ती सथा पांचाक्षी प्रदुत्तियों श्रीर उधर वाय के उदीच्य श्रीर प्रतीच्य मार्ग धव प्रसिद्ध नहीं रह गए थे।

- (२) चेंदर्भ चीर गोंड़ीय में सोफ-रूढ़ि चेंदर्भ को श्रेष्ठ श्रीर गोंड़ीय श्रीर निकृष्ट मानती थी।
- (1) भामह इस सारतम्य को तो मानते ही नहीं—गीहीय धीर चैदमें के पार्यवय को भी खनावरण वा खिषक से खिक झीरचारिक मानते हैं। चैदमें को खपने खाए में श्रेष्ठ और गीदीय को खपने बाप में निकृष्ट मानना खम्ब गतातुगतिकता है।
  - (थ) प्रदिशिक शाधार पर विद्रभें देश के वैद्रभों में प्रचक्षित कावय-में शी को पदि कीपचारिक रूप से प्रचक्र माना जाय तो भी वह काव्य की धादशें ग्रेशी नहीं हैं। जैसा कि भरत ने किया है दाधिणास्य दिदमें सीम कता-सिक भीर सुकुमार-स्थाय होते हैं—निदाल बनकी ग्रेशों में क्रयं-नीरव भीर विद्राञ्ज प्रसिक्त्यक्षना का सीन्द्र्यं महीं होता—प्रसादगुर्थ और सुतिमाधुर्य शादि संदीत कहा के शुक्र हो होते हैं। असप्य वह काव्य के लिए कोई भाद्यं ग्रीनी कहीं भागी जा सकती।
  - (१) आमह के छनुसार काव्य के सामान्य गुण हैं चलंकृति, ध्रमा-रूपता, चर्ष सीन्दर्य, लोक-चास्त्र का चानुकृत्य, खनाकुत्तरा स्थांत्र निवदसा चीर जटिलता का अभाग । इनका व्याप काव्य का दारिङ्ग प्रचीर सज्ज्ञाव काव्य की समृद्धि हैं। चैदने जीर गीवीय मार्ग अपने आप में सरकाय का काव्य की समृद्धि हैं। चैदने जीर गीवीय मार्ग अपने आप का
  - (६) उन्होंने गुण थार रीति का कोई भीविक सम्बन्ध नहीं माला— माधुर्वादि विदमें या गीदीय के गुण न होकर सरकारय के गुण है। इस प्रकार भामह ने खोकरूढ़ि का तो तिरस्कार किया ही उत्तके साथ ही रीतियाँ की प्रोदेशिकता थार उनकी रूड बस्तुपरकता पर भी पहला खायात किया।

मामह के उपरान्त रीति-चिषेचन दश्दी ने किया। वास्तन में दश्दी ने मंस्ह्रस काव्य-वास्त्र के हित्तदास में गद्दवी बार रीति को गौरन दिया और उसका हतने मनोनिषेग के साथ विषेचन किया कि कतियम विद्वान उन्हें रीतिवादी हो मानते हैं। दण्डी ने रीति के क्षिए मार्ग सन्द का प्रयोग करते हुए चार रखोकों में असका मिह्नपथ किया है: ' वाथों के अनेक मार्ग हैं जिनमें परस्पर कार्यन्त सूच्य मेर हैं । इनमें से बैदमें और गौदीय मार्गों का, जिनका पारस्परिक मेद अस्पन्त स्थए है, अब वर्षण किया जाएगा। रहोप, मसाद, समता, मापुर्व, सुकुमाता, व्यद्धिविन, उदासता, जोज, कान्ति और समाधि—वे दश शुख वेदमें मार्गे के प्राय हैं। गीह मार्ग हैं प्राय: इनका विपर्य जादित होता है । + + + + - इस प्रकार प्रायेक का स्वस्य-निरूप कर इस दोनों सार्गों का अन्तर स्थय कर दिया है। किन्तु जहां तक प्रयोध किया है । किन्तु जहां तक स्थव कर इस दोनों सार्गों का अन्तर स्थय कर ति दोनों सार्गों का अन्तर स्थय कर दिया है। किन्तु जहां तक स्थापनी प्रकृति के अनुसार) इनके मेरों का सम्बन्ध है, उनका वर्णेन समस्य नहीं है।

दपडी का उपयुक्त विवेचन संचित्त होते हुए भी बरवंत महत्वपूर्ण हैं। उनके मन्तर्य का सार इस मकार है:

- (1) रीति का व्यक्तित्व सर्वया वस्तुगत नहीं होता : प्रत्येक कवि की व्यवनी विशिष्ट रीति होती है—कवि क्रमेक हैं शतपुर रीतियों की संच्या भी व्यक्ति हैं । इस प्रकार दयकों ने करवन्त निक्रोन्त शब्दों में रीति में व्यक्ति साव की सत्ता रयीकार की है ।
- (२) सामान्यतः अपनी कारयन्त प्रयक्त विशेषताश्ची के कारय दो मार्ग या रीतियां—वैदर्भ चीर गीदीय दयदी के समय सक कवियाँ चीर कारय-रिसिकों में प्रसिद्ध हो चुके थे। दयदी ने उनका व्यस्तित्व तो लोक-परम्परा के छन्तारा निरचवक्प से रवीकार किया है, परन्तु उनको निरपेच महीं माना है।

कलपनेको निता मार्गः स्वसनेदः वरस्वरत्। तत्र वरमंगीनिती बयरेते अस्युध्यन्तरी ॥४०॥ त्रेलं प्रमातः सम्या समुद्री सुकुमरता । वर्षेन्द्रित्तरस्वयोतः क्षतिसम्पायः ॥४२॥ तति वरमंगानेत्व प्राचा दरायुक्तः । या विषयंतः प्राची लयरके मीहनतीत ॥४२॥ या विषयंतः प्राची लयरके मीहनतीत ॥४२॥

हीं मार्गेदर्व फिन्नं सल्वरूपीन्हणवात् । हर्देदास्तु च राक्यन्ते बस्तुं प्रक्रिकीविधताः ॥ १०२ ॥ ( म० परिच्छेद्र—काम्यादर्गं )

- (३) दयहाँ ने सबसे प्रथम शीति श्रीर गुण का सम्बन्ध स्थापित किया है—याण मद्द ने जिसका संवेत मात्र किया बा—दशही ने उसे नियम-बद्ध कर दिया।
- (४) सरत ने रक्षेप, प्रसाद चादि को काव्य-गुण माना है, परत दचड़ी ने उन्हें चैदमें मार्ग के गुण माना है। इसका चनिमाय कदाचित यह है कि वे चैदमें मार्ग को काव्य के लिए बादर्श मानते हैं— बचया चैदमें काव्य चौर सरकारय को चनित्र मागते हैं।
- (१) गीड़ीय मार्ग में दयही के श्रमुतार उपयुक्त गुणों का प्राया विषयप रहना है। प्राया का सांभागय यह है कि उनमें हो (1) सर्धायदित—स्वयांद सर्घ को स्कुट स्रतीति कराने की श्रमित, (2) सीदार्थ—स्वयांद प्रतिवाद स्वयं को स्कुट स्रतीति कराने की श्रमित, (3) सीदार्थ—स्वयांद प्रतिवाद स्वयं के सम्मे का सूरती कराने की सामाय—सांच प्रक स्वतं के धर्म का सूरती कराने की सामाय—सांच विक स्वीत सीपकारिक सर्याग स्वाया—विकास की सांच सीपकारिक सर्याग स्वाया—विकास की स्वयं सीपकारिक सर्याग स्वयं की सांच सीपकारिक सर्याग स्वयं की सुर्य की सांच सीपकारिक सर्याग स्वयं की स्वयं सीपकार्य है। स्वयं सीपकार्य है। स्वयं सीपकार्य की सीपकार्य सीपकार्य की सीपकार की सीपकार्य की सीपकार्य की सीपकार की स

संस्कृत के विद्वानों में द्रचटों के प्यथं विषयं य:— इनका विषयं मः इन दो बार्ट्सों को लेकर बड़ा विवाद चला है। इन्ह विद्वान यूपों (इनके) का सर्थं करते हैं द्रदायुणों का बीर विषयंय का क्यां करते हैं चिरिश्य । यूपरे विद्वान प्या का सम्बन्ध प्राणा:— मुकतल्य— से स्थापित करते हैं कीर विषयंय कर्षा कर्म करते हैं कम्यवाश्य; इस प्रकार उनके अनुसार द्रवशे का स्वायय है: उत्तेयादि चैदमें प्राणं के मुल तरव हैं; गीड़ीय आणे के स्वलस्थ इनते अन्याम है। विद्वानों का एक सीसरा वर्ग इन दोनों से जिल व्ययं करता है— ये प्यां को तो गुर्धों का हो वाचन मानते हैं, परन्तु विषयंय का क्यं अन्यास्य करते हैं। इसका क्षीजाय यह हुआ कि गीडोय मार्ग के स्वेपदि दश गुर्धों का सन्याम कर मिलता है।

श्च उपर्युक्त बाल्यानों को परीचा कीजिए । पहले बाध्यान के विरद्ध यह बाचेप है कि जब उपर्युक्त दश गुख सौन्दर्य-बोधक हैं तो इनके विपरीस

वपर्युक्त सर्क दूसरे धाण्यान को रिवाह करपना को धनायरपक बना बता है। दरहों ने निरचय हो सैदर्भ भागें को श्रेष्ठ कीर गौकीय को निरुष्ट माता है। इसक्षिप रक्तोंक के उत्तरार्थ का पद धर्य कि गीव मार्ग के मुख तरवा बैदर्भ के मुख तरवाँ से केयल शिवा होते हैं विवाहान्यय होने के धतिरिक्त मांग निरुष्ट भी है।

तीसरा खडवान भी हमारे उपरांक विशेषन के प्रकाश में बानावरपक हो जाता है। जब वैपरीरय दोच नहीं है तो खन्यपारम को करवना हो क्यों की जाए ? बैसे भी दबड़ी के ब्युत्सक ब्यादि विवर्धमों में वैपराय के साथ साथ बाहे खन्यपारय भी भत्ने ही हो। परम्तु ग्रीमत्म बीर वैपस्य के विषय में बी ऐसी कोई शंका नहीं हो सकती—चे तो निश्चय ही पूर्णतथा विपरांक पर हैं। इस्तिक्ष विश्वयंक का वर्ष खन्यायाल बरने की कोई खावरयकता महीं है क्योंक दब्दों के पूर्वोद्धत विवर्थों में ते किसी में बीपरीरम का समाय नहीं है:—ब्युत्पन्न शादि में खायिक बीपरीस्य है बीर श्रीयस्य साथ्य

्र निष्कर्ष यह है कि 'पृषां' से देवदी का बातव दश शुवों का कीर 'विपर्षेत' से चैपरीस्य का हो है । दयथों ने शीह सार्य को होनतर सानते हुए भी कान्य-मार्ग ही माला है, खतएव मुख्यें के विपर्वयों को कह्मना भी कान्य की परिपि के भीतर ही को है : उदाहरण के लिए प्रसाद का विपर्वय 'निरुष्ट' कान्ति (स्वामाविक वर्षक) का 'श्रस्वामाविकता', और सीकुमार्थ (कोमल श्रीर निन्दुर वर्षों का रमखोय मिश्रक) का विपर्वय केवल 'स्त्रेख श्रयवा श्रुतिकट्ट वर्षों का रमखोय मिश्रक) का विपर्वय केवल स्त्रेख श्रयवा श्रुतिकट्ट वर्षों का मयोग' महीं माना नर्यों कि वे सभी विपर्वय कान्य की परिणि से बाहर पर जाते । इसके विपर्वत उन्होंने कान्य की परिणि के भीतर ही कमारा स्त्रुप्तक तथा दीशि को ही प्रसाद कान्ति चीर सोकुमार्थ का विपर्वय माना है । इसी कारण व्यवधाकि श्रीदार्थ श्रीर सामाधि के विपर्वय दिये ही नहीं गए क्योंकि उनसे कान्य की हान्ति हो लाति—उन्हें चैदर्ज श्रीर गोह रोनों के बिए समान कर से सावश्यक मान श्रिवा गया है।

्रवाही के उपरान्त तो वामन द्वारा रीति सम्प्रदाव की स्थापना हो ही जाती है। उनके विवेचन के फल-स्वरूप रीति का स्वरूप, आधार, चेन्न, प्रकार चादि का निर्धारण हो जाता है।

### रीति की परिभाषा और स्वरूप

रीति का डायें :— रीति शब्द का प्रयोग सबसे यहते वामन ने किया है। जैसा कि भोज ने खरनी परिभागा में रगष्ट किया है रीति शब्द रीक् भानु से बना है—इसका स्तुपत्ति-चार्य है गति, आगं या प्रस्तान, और रूड़ ष्यां है पद्मति, विधि जादि। वामन से पूर्व दयकों ने और वासन से वरशान्त इनसक जादि ने रीति के लिए सार्ग शब्द का ही प्रयोग किया है।

परिभाषा :— बामन ने पूर्व यद्यश्वि आमह धीर दवशि ने रीति की चर्चा को है, परन्तु उन दोनों में से किसी ने भी रीति का सचया या परिभाषा नहीं की। यह कार्य भी सर्व प्रधम नामन ने ही किया। इस प्रकार रीति सगद के प्रधम नामन ने ही किया। इस प्रकार रीति सगद के प्रधम प्रधोक्ता, रीति के स्वस्थ सम्भने के लिए धापार रूप में उनकी ही है। सारप्र शीर्त का स्वस्थ सम्भने के लिए धापार रूप में उनकी ही गायदावों को बाज्य लेना संगत होगा।

वामन के श्रञ्जसार रोति का धर्य है विशिष्ट पद-रचना—विशिष्टा पद-रचना रीतिः। का० स्∙ १।२।७ । विशिष्ट का धर्य है गुख-सम्पन्न—विशेषो गुवारमा । १॥२॥⊏ । गुवा से सारपर्य है काच्य-ग्रोमा-कारक (शस्द धीर धर्य के) धर्म का ॥ २१२१९॥

इस प्रकार वामन के खनुसार रीति को परिमापा हुई :— काव्य-शोभा-कारक ग्रन्ट थाँत प्रयो के घमाँ से तुक पद-क्वा को शिति कहते हैं। यहां प्रकार-गोभा-भारक ग्रन्ट खीर वर्ष के घमोँ से तुकः ग्रन्टावतो कुछ विवसी हुई है। इसमें एक तो 'काव्य' ग्रान्ट धनावश्यक हे न्योंकि यह तो समस्त प्रयंव ही काव्य का है। 'शामा-कारक श्रान्ट खोर वर्ष के धमों का वर्ष हुआ-ग्राट्ट और प्रयो-ति सीन्यं — या ग्रन्ट-कारकार हुआ कर्य-कारकार । और वामनङ्कत परिभाषा वा क्य हुआ: ग्रन्ट तथा वर्ष-तत चमरकार से तुक पद-रचना का जाम रीति है। इसके और भी संपित किया जा सकता है। थाव्य स्था क्यानत सीन्यंवे मे सुकः के स्थान पर केवल 'सुम्यूर' का प्रयोग क्रिया जा सकता है। शुन्दर पहरवना या सम्यक् पद्रच्या का नाम रीति है।

कतपुर वामम के अनुसार ''याश्र कीर प्रयं-गत सीन्दर्य से शुक्त पद-रचना का नाम रीति है ।'' प्रथवा ''सुन्दर पदरचना का नाम रीति है —यह मीन्दर्य ग्रन्थ-गत तथा प्रयंगत होता है।"

यामन के उपरान्त जन्म आगार्यों ने भी रीति का सल्या—सम्मा म्बस्य निरूप्य किया है। जानन्द्रवर्धन ने उसको संघटना सात दिया है। सम्मक् आर्थान् यागेचित घटना—पद्रयाना का नाम संघटना खम्या शीति है। सामन्द्रवर्धन ने बारत्य में यामन को परिमाया को दो संचिद्र कर दिया है। यामन का पद-एकता और आन-द्रवर्धन का घटना सम्बन्ध ते प्रयोग है। होगों के दिरोपयों में भी कोई मीतिक सम्मद वहीं है। सामन ने पद्रयाना को स्थ्य और वर्ध-गत सोन्द्रयं से कुक (गुवाधमक) कहा है, सामन्द्रवर्धन के सामने स्था का मन्द्रय भा—इसिक्ष्य उन्होंने तरतुकुत भ्यत्यक् — प्रयोगित्य का सामने स्था भा मान्द्रय भा—इसिक्ष्य उन्होंने तरतुकुत भ्यत्यक् — प्रयोगित्य का सामने स्था भा मान्द्रय भा—इसिक्ष्य उन्होंने तरतुकुत भ्यत्यक् — प्रयोगित्य का सामने स्था भा मान्द्रय भीति इस को प्रमाय मानने के उत्थानत वसके भा मुतार सीत्या-व्यतिकार सहज हो जाता है। यामन के समक्ष इस प्रकार का मान्द्रयाद कोई नहीं था—उन्होंने शस्द-पार्थ का ही प्रसा भान स्थोकत करते हुन सम्ब परिवायमाओं से मीतिक मान्य होते हुए भी विशेषयों से सूच्य स्थेतर है। धातन्द्रवर्धन के विद्यान्तानुत्यार रीति रसाव्याविष्यों है, सत्यव उन्होंने घटना——गा पदरचना के लिए 'सम्बक्-ययोचित्' विशेषण का प्रयोग किया है। यामन की रीति स्वतंत्र है---श्रतप्व उनके मत से पदरचना का वैशिष्टा श्रपने शब्द श्रीर सर्यातत सीन्दर्य से कमिश्र है।

श्रानन्दधर्धन की रीति रस-रूप सीन्दर्ध की साधन है : ''व्यनिक सा रसादीन्'' (घ॰ ३,४),—वामन की रीति श्रपने श्राप में गिदि है ।

ज्ञानन्द ने कपने सस का व्याल्यान करते हुए ग्रागे खिला है। संगटना सीन प्रकार की कही गई है—असमासा, मप्यमसमासा और पीर्थसमासा। ३, २॥ वह आयुर्वीदे गुर्वों के चाश्रय से हिगत रहीं को क्रमियन्त करती है। ३, ६॥?

इस प्रकार धानन्द्यर्थन ने रोति के सम्बन्ध में तीन वार्से कही हैं :—
(1) रीति या संबदना के श्वरूप का धाधार केवल तमात है। उसी का धाकार ब्रायता सद्भाग-प्रमाण रीतियों के विभाजन का धाधार है। वर्षोण् मुर्तेक्ष्य में रीति का श्वरूप-प्रमाण स्वास के स्थिति धायणा धाकार द्वारा होता है। (२) रीति को स्थित गुणों के बाध्य से हैं—सीति गुणाअयी है।
(1) यह स्वानिकारिक का साध्यम है।

स्वानन्य वर्षन के उपरान्त राजरेलर ने रीति का विस्तारपूर्वक विदेशन हिया है। उन्होंने रीति को परिभाषा की है। वचन-विन्याद-क्रमी रीति स्वाप्तांन्य प्रमान का किस्मा है। स्वाप्तांन्य प्रमान की परिभाषा के सूलतः भिन्न नहीं है—केवल प्रन्दों का स्वंतर है। वचन का स्वर्ध है प्रस्त प्राप्ता प्रमान की परिभाषा के सूलतः भिन्न नहीं है—केवल प्रन्दों का स्वंतर है। वचन का स्वर्ध है प्रस्त प्रमान प्राप्त प्राप्त के स्वयं है प्रस्त प्रमान का स्वर्ध है रचना। राजरेलर ने कारवपुरुष के स्वयं प्रमान स्वर्ध है। स्वयं है। स्वयं स्वयं

कुरतक ने शीति का नाम पिर मार्ग श्थ दिया और शीति-विपयक विवेधन 🎚 क्रान्ति वर्षस्थित करने का प्रयस्न किया। कुन्तक स्थतंत्र विचारवात् साधार्य थे— ३न्होंने कास्य में कवि-स्ववात्र की सुख्य मानते हुए उसी के

१ अनमासा, समासेन बध्यमेन च भूतिना । सवा दीर्गसमासेनि त्रिया संघटनोहिना ॥३, ५॥

ष्यदुतार मार्ग का निरूपण किया और शींतयों के प्रावृक्तिक वर्ग-विभाजन का उपहास्त्रपूर्वक तिरस्कार किया। कुन्तक ने वदनुतार शींति को कवि-प्रस्थान-ऐतु कहा है। श्रत्नकार को हटा कर प्रस्थान-हेतु का सीधा क्यर्ष है विधि मा शेंती। कवि द्यादर का प्रयोग कर कुन्तक ने हुस थात पर चल दिया है कि कवि-प्रस्थान-हेतु—सींत का निर्वाचक व्याधार कविन्दमाया हो है।

> मोज ने रीति को ब्युत्पत्ति-मूलक परिभाषा को है :— वैदर्भादि कुता: पण्या: फाल्ये मार्गा इति स्मृता: । रीइ गतायिति घातोस्सा व्युत्पस्या रीतिरुच्यते ॥

सामौत यैदभोदि पन्या (पय) कास्य में साम कहताते हैं। गारवर्षक रीक् पानु से स्तुप्पक होने के कारण वही रीति कहताती है। इस मकार मीज ने सामी, पन्या था पथ, और रीति को स्तुप्पति-कार्य में पर्याय सिद्ध नरते हुए तीनों की क्रमिनला प्रतिकारित की है। उनके सनुसार रीति का कार्य है क्रिय-मान-माने जिसे कुन्तक ने कपि-मस्याप-हेतु वहा है।

भोज के उपरान्त सम्मद ने रीति की स्वीहृत परिभाषा में थोड़ा संयो-धन किया है। उन्होंने उपनागरिका, परुषा थाँग कोमल ब्रुतिसों का ही विधेचन किया है, परुण्ठ कान में यह स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें हो द्येवर्ती सावार्षी के क्रमण येदमी में भोड़ी और पांचाबी रीति कहा है।

एतास्तिस्रो ष्ट्रतयो वामनादीनां मते वैदर्भी गौड़ीया पार्व्या-लाट्या रीतय उच्यन्ते। का० प्र०६। ४।

सम्मर के बतुसार नियत ययों का रसानुक्ख ब्यापार ही बृत्ति है।

वृक्तिनियतवर्णगतो रसिययो व्यापार: (का० प्र० ६)

इस प्रकार मम्मट के खनुनार—(१) शीत (शृति) नियतवर्धास्यापार है—सर्धान् शीन वर्ध-संगुक्तन का नाम है चौर से वर्ध नियत होते हैं। मम्मट मूलतः समाम को शीत का वाहक नहीं मानते, वर्ध-गुक्त को ही मानते हैं।

(३) परन्तु सम्मट ने वर्ष-गुम्द का गुरा के साथ नियत सम्बन्ध माना है—प्रारेक गुरा के घटुसार हो वर्षों का संगुतन होता है, और उमी (गुप के) प्रमुत्तर रोति का व्यस्प भी निर्मित्त होता है। दूसरे शब्दों में गुप शब्द-गुम्द बीर रीति दोनों के हो नियासक होते हैं, और खंड हैं प्रदर्श के सापस मे रोति (चृत्ति) रस को श्रभिन्यंजना में सहायता देती हुई कान्य में श्रपनी सार्यकरा सिद्ध करती है।

पिरवनाय ने सम्बद्ध के वर्ष-व्यापार के साथ-साथ पद-संघटना-क्यांन्र यद्द गुग्क तथा समस्त पदावलों का महत्व फिर स्थापित किया शीर आनन्द-वर्षन से प्रेरणा सेकर रीति का खण्ण इस प्रकार दिया—

पर-संघटना रीतिरंगसंस्था—विशेषवन्—उपकर्धा स्वादीनाम् । सर्धान् पदों को संघटना का नाम रीति है—वह संगसंस्थान (शरीर-गटन) की मीति है—फीर कास्य के बाहमरूप रसादि का दश्कर्ष-वर्धन करती है। किस प्रकार शरीर की गडन बाह्य होती हुई भी सनुद्रप के ब्राह्मिक व्यक्तिस्य—स्वास्ता—का उदकर्ष-वर्धन करती है हती प्रकार सम्मक् एव-संघटना चाह प्रवयव होती हुई भी काच्यासमृत रस का उपकार करती है।

प्रश्त में उपर्युक्त विशेषन से एक तथ्य रहष्टकर से हमारे सामने याता है: यदायि रीति के महत्व में चाकारा-पाताल का धनतर हो गया—पह खामम दस सर होषर बंग-संस्थान मान रह गई, तयायि उसकी परिभाष में कोई मीजिक अंतर नहीं हुआ। यामन की विशिष्ट पद-प्वना हो रीति की संबं-मान्य परिभाषा है।—पह विशिष्टता में माना शरद वाँ ए व्यंति की साम निर्माण में माना सर वह बाँए व्यंति को साम मी रीति का जिल्ला पर ब्राधिक मानी गई, जीर वामन के निर्वेशाखार रूपों के साम भी रीति का जिल्ला पर ब्राधिक धमों के इस में सुर्वो को श्रीर उसके वामन ने जहां द्वार वीर करें के शोमाकारक धमों के इस में सुर्वो को शीर उसके वामना में ने सुर्वो को स्वान परवर्ती वाचामों ने सुर्वो को स्वान माना—सीर उनके ब्राध्य के रीति को भी रसाविष्यिक के माध्यम रूप में हो स्वीकार किया। उनके ब्राध्य के रीति को भी रसाविष्यिक के माध्यम रूप में हो स्वीकार किया। उनके ब्राध्य के शास कर कीर कोर पर कीर कर्य के ब्राधिक से साविष्य कीर वहने वाध्य स्वता स्वान स्वान कोर का स्वता स्वान स्वान स्वान कीर कीर स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता से स्वाप कोर वाहर कोर करने के साध्य से स्वता से स्वता कीर वाहर कोर करने हैं साधिकर स्वता से सदायक होती है।

### रीति के आधार

येदभी बादि रीतियों के नामकरख विदर्भादि बदेशों के नाम पर किये गए हैं। तो क्या रीतियों की विशिष्टिता का बाधार बादेशिक है ? क्या काव्य- रोंबी किसी प्रदेश की सीमा में बढ़ हो सकती है ?—यह राका नामन ने स्वयं उठाई है: "किन्तु क्या भिन्न भिन्न पदार्थों की भौति काव्य के गुर्यों की भी उपास पृथक पृथक देशों से होती है जो उनका नामकरण देशों के श्राधार पर किया गया है ?" (का॰ सु॰, २ श्रायाय) !

इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया है थीर वह यहा संगत उत्तर है: "नहीं, ऐसा नहीं हैं। वैदर्शी खादि शितियों के नाम विद्रमीदि देशों के नाम पर हासिल रखे गये हैं कि हुए देशों में (इन देशों के 'कदियों के काद्य में) उनका विशेष प्रशोध मिलाग है।

विदमें, गीह जीर पांचाख देशों में यहां के कवियों ने क्रमशः वैद्वर्भी, गीदोया जीर पांचाखी रोतियों का उनके वास्त्रयिक कुशों में, सुध्यतः प्रयोग किया है। ह्वतिष् इनके जाम विदमीटि के नामों पर रखे गये हैं, ह्वतिष् नहीं कि इन देशों का वयर्जुक दीतियों पर कोई विशेष प्रभाष पढ़ा है।" (का सून, र कष्याय)

इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक प्रदेश की शवकी किरोपताएँ होती हैं। दिसे सहस क्याँच पेराध्या तथा आधार-त्यवहार आदि से तो ये प्रादेशिक हिरोपताएं प्राप्त करित होती है, भाषा के चेत्र से भी दशास्त्य पर हनका प्रभाव सार्यक स्थय्ट रहता है। परन्तु प्रस्त इन बाह्य विरोपताओं का गहीं है— वेयम्पा, शाबार-व्यवहार और व्यवस्य आदि बहुत कुछ मीतिक एव शासीरिक विरोपताएं हैं जो भीगोबिक प्रमायों हाता खड़िरिस रहती हैं। भरन भाषा-सीन प्रस्ता वस्ते भी स्थानत कार्य-गींबी क्यू

यामन का उत्तर स्पष्ट है : (1) रीति श्रथवा कारय-रौती दृश्य के समान जलवायु विशेष की उपज नहीं है। श्रतवृत्र उत्तपर देश का कोई प्रभाव नहीं पहला।

यामन के मत से रीतियों को स्वतन्त्र सत्ता है—वे गुणात्मक सर्याद् शन्द कीर कर्यगत सीन्दर्य के बाजित हैं। इनमें से एक रीति दशगुण-सम्पष्ट है—रोप दो का सान्दर्य केवल दो दो मुखाँ पर श्वाधित होने के कारण शांतिक है। एक में थोज और कान्ति का समावेश रहता है और दूसरों में मार्थ और सांक्रमार्थ का। पहली धर्माद ममम्बुणपूषिता रीति का प्रयोग पिदमें के किया में मुंच्यता मिलता था, हमजिए उसका माम विद्रमें के नाम ए चेदमों रल दिया गया। थोज और कान्तिमत्ती रीति का प्रयोग स्थान सांक्रमार्थ कर पूर्व प्रयोग स्थान सांक्रमार्थ कर ने सुरत्यववा गोह वेश के कवियों में मिलता था, हस-तिय उसका माम गोदीया कर दिया गया, थोर मार्थ तथा सीकुमार्थ से उपप्रय रीति का प्रयार प्रयोग स्थान के स्वर्थ में सुरत्यवा पांचाल पूर्व के कवियों में मा स्थान व्यवस्थ माम गोदीया कर दिया गया। परन्तु यह संबंध मात्र ही समकना थांचाल पर्य दिया गया। परन्तु यह संबंध मात्र ही समकना थांचाल पर्व में मान्द्र स्थान साम का सांक्रमार्थ के समाव नहीं है—पंदा वामक का मत्र है। यामन के मत्र से तथा कर में रीतियों की मना पहले थो—प्रदेशानुसार वामकरण बाद में हवा।

इस प्रकार के निकरण में दो प्रकार की प्रक्रियाओं से काम होता है—
एक ज्ञारामन प्रक्रिया कौर दूसरी निगमन प्रक्रिया । प्रस्तुत प्रसंत में वामन क्षे
मतासुक्तार रीनियों का वामकरण निगमन प्रक्रिया से हुआ है । ज्ञारामन के
चुतार तो चैनमें कवियों को सामान्य कावर-मैंकी के दिरलेपण द्वारा चैनमें
त गुणों का निभारण होना चाहिए था। परन्तु वहां गुणों के बाचार पर रोनियों
का संसद्य-निर्धारण पहले किया गणा है—कीर देश विदेश के कवियों में दन
विदेशताओं को देल कर उनका नामकरण बार में।

यास्तव में यह पामन की व्यवो धारणा है जो उन्होंने प्रपने सिद्धांत के घनुकूत बना जी है। भारत, याया, मामह चीर द्वारों में संकेतों से स्वयद है कि धारम में प्रश्तियों, रीतियों या माणों का वर्धांत्रमानक मदेशानुमार ही हुत्या था, परनृत्य वह मो डीक ही है कि स्वयंत्रमेता विद्धान धारमम से हो इस मादेशिक विभागत के प्रांत करेहरशील ये—मरत, वाव चीर द्वारों ते परने के साव वीर द्वारों के परने के साव विभागत चीर सदाधित तास्तरम की धामान्य ही उद्धा दिया है। वामन के समय तक आते प्रदाप्तित तास्तरम की धामान्य ही उद्धा दिया है। वामन के समय तक आते मादेशिक साथार कर्याचित कार्ति दिख जुका या और द्वितित उन्होंने तहांशित नामस्वय के संयोगामाव घोरित कर दिखा। रोतिनिक्ष्य के मसंग में इस मकार उचित दिशा में एक कद्म चीर उठाया गया।

ग्रताता सकल पद-न्यास रसम्बन्धियों ने किया जिन्होंने शीतियों के प्रादेशिक ग्राधार को सर्वया शुस्र कर विषय, वका, तथा रस को नियासक धाधार माना। गोदीया का गौद से कोई सम्बन्ध नहीं रहां, वह रीदादि रहों श्रीर युद्ध चादि के वर्षन के उपयुक्त मानी गयी। इसी प्रकार पांचालां का पांचाल देश के कवियों से कोई सम्बन्ध न रहा—वह श्रद्धार करणादि रसों चार प्रेम तथा शोकादि के प्रसंतों के योग्य उत्तारी गयी।

कुन्तक एक पन और आमे बड़े। उन्होंने प्रदिशिक नामों का भी रयाग एर दिया। उनका मत है कि कविन्मार्ग अथवा शीत का आधार है कवि का स्प्रमाय—मतुलेया भीगनी के साथ विवाह-प्रया को भीति शीत कोई देश-धर्म नहीं है। + + + यदि किसी देश की जलवापु के साथ काय-रीकी का सम्बन्ध होता हो उस देश के सभी निवासी उसका प्रयोग सरके में मनप्रं होते।

न च विशिष्ट-रीति-पुंकरवेन काठयकरणं सातुलेया-भगिनि-विवाहचद् देशभमेतया व्यवस्थापयितुं शक्यम्। (व० जी० द्रष्ट ४४) + + + + तसमन् सति तथाविधकाव्यकरणं सर्वस्य स्थात्। (य० जी० पुट ४६) इसीविव उन्होंने सुकुमात, विभिन्न और मध्यम कवि-स्वभाव के भट्टमार सागीं का नामकरण किया—देश के अनुसार नहीं।

हुतमें संदेह कहीं कि काव्य जैली का भीगोखिक बाघार मानना संगत नहीं है— जीर न जरे देव-जर्म हो मानव वा सकता है, हुतमें भी संदेह नहीं कि अप्रेक कि कि क्षेत्र के वाक्रिय वा सकता है, हुतमें भी संदेह नहीं कि अप्रेक कि कि क्षेत्र के वाक्रिय करा कि अप्रेक कि कि स्वांत्र के प्रात्र के कि स्वांत्र के प्रात्र के कि स्वांत्र के प्रात्र के कि स्वांत्र के मानित कि स्वांत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के कि स्वांत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के संदेशिक बाधार पर पर्य-मेन्द्र करना एकान कननीय है ? हमारे कि में कि स्वांत्र के मानित कि स्वांत्र के स्वांत्र के मानित के स्वांत्र के स्वंत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के स्वंत्र के स्वांत्र के स्वांत्य के स्वांत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के स्वांत्र के

भावोत्पाता और गांधी, जो को शैंकी पर गुजराती व्यायहारिक रुपटता का प्रभाव नहीं है १ देश के बाहर जाकर तुखना करें तो तथा रचीन्द्रनाथ ठाउर और विकियस परजर वेद्स को उद्दर्शवादी किवासों है शैंकीश्त प्रमत्त देवत व्यक्ति-द्याय मात्र का अन्तर है—त्या इन रोगों को जैंकियों के भीच का अन्तर रमात्र हम्मा इन रोगों को जैंकियों के भीच का अन्तर रमात्र रमाया अप से सिंगों हो जी पर मात्र रामा और वेदस और मिजेंड को शैंकियों का त्यार है १ तथा रचीन्द्रमाथ की खंदरी थीं यह समत्रीयता की गहरो हाण नहीं है १ तथा रचीन्द्रमाथ की खंदरी सी यो पर समत्रीयता की गहरो हाण नहीं है १ तथा रचीन्द्रमाथ को खंदरी थीं तथा सम्याय नहीं हैं। और, यदि ऐसी रियति है तो शैंकी का मादियक बाधार—चाहे वह कितना हो दूरस्थ और बाह्य-स्पूल क्यों न हो—एकद्रस जनवंक नहीं साना आसकता है। कुतक का सम्याय सम्याया स्थायन हों की ही है—जसमें यंका नहीं की जा सकती—पुरन्द दसामा कामवा प्रचलित पर भी तो देश कास का काश्यक्ष प्रभाव अपवा व्यक्तित पर भी तो देश कास का काश्यक्ष प्रभाव अपवा का सकता ।

कहने का सार्त्य यह है कि प्राइशिक व्याधार की करनना सर्वधा निरा-धार मही है—उसके धीछे ध्यावसारिक तक है। वरन्तु इस प्राइशिक वाधार को अधिक महत्य नहीं देश चाहिये—मञुज्य का स्वभाव अधवा व्यक्तिरव प्राइशिक्तता में आवद नहीं है: किय का ध्यक्तिरव तो बेंसे भी कसाधारय प्रतिभावान और वैशिज्य-स्वयह होता है, अत्यत्य अवके लिए तो प्राइशिकता का वन्ध्यन और भी दुर्चल पहता है।

#### रीति के मृल तत्व

रीति का स्वरूप-निरूपण करने के लिए उसके मूल-तस्यों का निर्धारण कर लेता आयरयक है।

दरही ने गुर्यों को ही रीति के शुस्त तत्व माना है। उनके गुर्य शब्द-सौदर्य ग्रीर कर्य-सौदर्य दोनों के ही प्रतीक हैं । उनके खेव, 'समता, सौकु-- मार्थ ग्रीर चोज पद बन्ध खथवा शब्द-गुरफ के चाथित हैं, माधुर्य, उदारता, कान्ति, प्रसाद, श्रयंव्यक्ति श्राम समाधि श्रयं-सौंद्यं के । वामन ने भी रीति को पद-रचना मानते हुए गुखों को ही उसके मुखतत्व माना है-वामन ने राद थोर शर्थ के बाधार-मेट में गुणों के दो वर्ग कर दिये हैं : शब्दगुण कार धर्यगुरा । अनके शब्दगरा प्रायः सभी वर्श-योजना, पद-यन्ध या शब्द-तुम्य के दी चमरकार हैं और चर्यगुणों का आधार अर्थ-सींदर्य है ; उदारता, सीकमार्थ. समाधि थाँर भोज के चनेक खपों में सचमा-व्यंत्रना का चमाकार है : कर्ध-व्यक्ति में स्वाभाविकना कथना ययार्थता का सींदर्य है। कान्ति में रस काः साधुर्यं में बकता वायवा विद्रायताका; स्लेप में गोपन धादि के द्वारा, कियाओं का चानुवं के साथ थयुँन रहता है, और वास्तव में यह चमरकार प्रायः प्रयोश्लेप के चन्तर्गत था जाता है। प्रसाद में चावरवक के प्रहुण धीर प्रना-बश्यक के त्याग हारा कर्थ-वैमस्य-या स्पष्टता की सिद्धि होती है । समता में बाह्य सथ्यों के क्रम का धर्मग रहता है। परवर्ती धाचायों ने प्रसाद, समता द्यादि को दोषाभाव मात्र माना है। वनका भी तर्क व्यसगत नहीं है, तथापि श्रथं-धैमल्य (ल्युसिडिटी) आदि भी अपने आप में गुख हैं चाहे आप उन्हें श्रमावारमक गुरा ही मान लीजिये। (संस्कृत कारयशास्त्र में भी कहट ग्रादि मे दोपाभाव को गुख ही माना है) । इस प्रकार वामन के चर्चगुखों के सूख में रस. ध्दति, बर्यांबंकार, सन्द-सक्ति का भाषात्मक सौंदर्य और दोशभाय का धमा-बारमक साँदर्य विचमान रहता है-इनके श्रतिरिक्त परम्परा-मान्य सीमी गुर्धी प्रसाद, ग्रांज भीर माधुर्य का वारतभीव तो बामनीय गुवाँ में है ही। निष्वर्य , पद निष्कता कि देवल शन्द सुरुष्ट ही महीं—परम्परान्यान्य तीन गुवाँ के श्रतिरिक्त रस, ध्वनि, श्रमीलंकार, शब्द-शक्ति श्रार उधर दोषामाव भी पामनीय रीति के मूल सत्व हैं। श्रीर स्पष्ट शब्दों से, परवर्ती काव्यशास्त्र की शब्दावली में- बामन के मन में रीति के वहिरंग तत्व हैं शब्द-गुरू, और चंतरंग तथ्य है गुण. रम. ध्वनि (बद्यपि उस समय तक ध्यनि का चाविभीय नहीं हुमा या) मर्याक्षंकार श्रीर श्रीवानाव ।

वामन के उपरान्त रुद्धट ने इस प्रश्न पर विश्वार किया और समान को रीति का मूल तथ्य प्राना । उन्होंने लघु, अध्यम और दीघं समातों के धनुसार पोषाक्षा, साटोबा और गोहीया शीतियों का स्वस्थ-निरूपण किया । वैदर्भी कसमासा होती है। — आनन्दवर्धन ने रुद्रट की साटीया रीति को तो स्थाकार नहीं किया, परन्तु समाय को रीति के कलेवर का मुख्य तथा शवस्य माना। उनकी परिकाण है: रीति आयुर्वादि गुणों के आध्य ही दिवत दह ... कर रत को आधिमात करती है। हसका कर्ष यह हुआ कि मोधुर्वादि गुणों को दे रीति का बाध्य— ध्यवचा युक्त धान्नदिक तथा मानते हैं, ग्रीर रीति को रत को धीनव्यक्ति का सावन मान समयने हैं। हमा मकार शानन्दवर्धन के खुत्रात समाद, माधुर्व बीर खोज गुणा रीति के युक्त थानविक तथा है, शीर समात उसका शक्ष का सावन मान समयन ही विकास मानदिक तथा है, शीर समात उसका थांध्र तथा । चवने समात क्या ही रीति रसाधिन्यक्ति की साथ्यम है।

ध्यन्यालोक के परकात तीन प्रन्थों में इस प्रश्न को वहाया गया :

राजरीलर की कार्यमीमांला में, मोज के सरस्वती-करताभरया में सीर ज्ञामिनपुराया में । राजरीलर ने इस प्रसंग में कुछ नवीनता की चदुभावना की दी ।

उन्होंने समास के साथ हो क्ष्युमार को भी रीति का मूज ताय माना है। र वेदमीं में समास का सभाव कीर स्थानानुसास होता है। गांवाजी में समास कीर खनुभास का इंपर समाब रहता है। वाही गोंदीचा में समास और सप्रमास प्रश्न कप में वर्तमान रहते हैं। इनके क्षातिरक उन्होंने तीनों रीतियों के तीन कीर नवे साधार-तायों की करपना की: वेदमीं—योगहृति, प्रांवाकी— उपचार, और गीदीया—योगवृत्तिप्रम्परा।

भोज में भी प्राण राज्योंकर का ही अनुसरण किया—उन्होंने समास चार ग्रुण दोनों को बीर रिति के मुख सरक प्रान्तरे हुए राजयेग्दर के धोगबुक्ति द्यादि श्राधास-भेदों को बीर भी विस्तार दिया। प्रतिनद्दराण में गुण और रीति का कोई साम्य्य स्पोकार नहीं किया गया—उनमें रीति के मुख तरक सीम कि माने तर्वे हैं: समाम उपचार (खाज्यिक प्रयोग प्रथम प्रकार), चौर मानेंव की मात्रा। पांचाती राति मुद्दी, उपचार-युता और स्टर-विमादा प्रयांत् तसुधामाता होतो है, मीनीया दीप-विभाव और ज्यावस्थित-मंदमी होती है— स्थान उतका मंदमें पूर्व जयं सर्वया उपच वर्डी होता वैदर्गों को मुल्यियहा माना गया है—उन्योत उसमें समास का चमान रहता है, यद नातिकोमक-संदमी होती है वर्षायंत् उसकी पद-यचना प्रतिकोमका नहीं होती। चीर इसमें ग्रीपचारिक—बायवा शालद्वारिक (खाचिक ) प्रयोगों की पहुवता नहीं रहती। उत्तर-प्यनि काल के आचारों में मम्मट ची र पिरवनाय ने विशेष रूप से प्रस्तुत प्रसंग पर प्रकाश दाला है। मामट ने चुनि या रिति को वर्षाच्यापार ही मामा है, चीर किर वर्षो-संवटन या गुग्क का गुण के साथ नियत सम्बन्ध स्थापित किया है। उन्होंने माधुर्य कीर कोज गुणों के लिए वर्षो-गुरू नियत कर दिए हैं, चीर फिर इन गुणों को ही गुन्चियों का प्राच-तव माना है। इस प्रकार मम्मट के अनुसार गुण-व्यंत्रक वर्षा-गुग्क ही शंति के मूलतव है—विश्वनाय ने प्रायः समझट का हो चनुसरा किया है—परन्तु उनकी रीतियों का शावार मम्मट को अपेश अधिक स्थापक है। उनका रीतिनिक्ष्य इस स्थार है

वैदर्मी माधुर्यव्यंजकैदीनै: एचना ललितात्मिका ध्रहपञ्चित्तरशृक्तिन वैदर्भी रीतिरिज्यते।

चर्यात् चैदमीं के तीन चाचार तस्व हैं :—माधुर्य-स्वंत्रक वर्या, सस्तित पट-रचना, समास का कशाव कथवा करूप-समास ।

गौड़ी— श्रोजः प्रकाराकैर्वर्गेः वन्ध-त्राहस्वरः पुनः समास-बहुला गौड़ी ----- ।।।

श्रयोत् गौही के तत्व हैं बोज : श्रकारक वर्षी, ब्राहम्बर-पूर्ण घन्य स्राप्या पद-रचना, श्रीर समाग्य बाहुत्य ।

दिसकाय ने वर्ष-संबोधना और राज्य-मुक्त दोनों को ही रीति के साय माना है और उपद समास को भी महण किया है। उन्होंने भी गुण चीर वर्षयोजना का नियत सम्बन्ध माना है और गुण को रीति का प्राधार-साय हवीकार किया है। जीर क्षम्त में, ज्यानन्वर्ष्य के समान विश्वनाय ने भी रीति को स्साम्प्यणिक का सायन माना है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन का सारांश यह है कि पूर्व-त्वित काल के वामनादि साजायें, जो कसलेकार कार क्षावहार्य में बेद न कर समस्त अपर तथा यार्थ-ता सन्दर्य को क्षावहारा बचा देते थे, उत्तर और कार्य के मायः सभी यकार के प्रारक्षारों को रीति के तारा जानते ये। ध्यस्त के विवेचन से स्पष्ट है कि वे पद-चंच को रीति का वाहिरण जाजातताव और मायुर्य, योज स्वा प्रमाद गुवा के कार्तिरिक रस्त, च्वि (पराधि चहु नाम इस सम्बय सक कार्यवृत्त नहीं हुवा जा) उत्तर-जिक्त क्षावहृत्त तथा दोधानाव को धन्तरंग तरव सानते थे । उत्तर-पानि श्राचार्यों ने श्रव्यद्वारं श्रीर श्रव्यद्वारं —यस्तु श्रीर श्रीर्ती श्रयचा प्राच्य श्रीर देह का श्रन्तर स्पष्ट किया श्रीर स्वर ध्वानि को काव्य का प्राप्ततत्व तथा रीति को बाद्यांग माना—िवस प्रकार श्रांग-संस्थान श्राप्ता का उपकार करता है, इसी प्रकार रीति स्व को उपकार्य है । उन्होंने रीति को काव्य का माध्यम मानते हुए चर्कोयाजन, तथा प्रत्यच्चा प्रयोग शब्य-गृपक तथा ममास को उसके बहिरंग तथा श्रीर शुच को श्रन्तरंग तथा स्वीकार किया जिसके साध्य से यह रूप की श्रविवानिक स्तरी है ।

## रीति के नियामक हेतु

यामन में तो रीति की स्थतन्त्र तथा सर्वतन्त्र सत्ता मानी थी—प्रतपृत दनके सित् सो रीति के नियमण संधा नियामक हेतुओं का अरन हो नहीं दहता—परन्तु आगे चसकर स्थिति बहुस गई । रीति को परतन्त्र होना पड़ा । प्रानन्त्यर्थन ने रस को रीति का मशुक्ष नियामक हेतु माना है । रीति पूर्णत्या रस के नियमण में रहती है—दसी के जधीन कुछ थीर भी हेतु हैं को जपकार ने रीति का नियमण करते हैं । सन्दे के जितिरण ये हेतु तिम हैं चरन्न-स्थीक्षण, सायम-शीषिया और विषय-सीवियन।

त्तनियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥ ३१६ ॥

इस (संघटना) के नियमन का हेतु बका तथा वाच्य का श्रीचित्य क्षी है।

इसके श्रतिरिक्त---

विषयाश्रयमध्यम्यहौचित्यं तां नियच्छति । कान्यप्रमेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥ २।०॥

कार्यन विश्वयाध्यतः श्रीविध्यं भी उसका (संघटना का) नियन्त्रण करता है ।

उपर्युक्त तीन नियासक हेतुओं की थोड़ी न्याख्या क्रमेंदित है। इनकी परिभाषा स्वयं धानन्दवर्षन ने की हैं।

ंचका कवि या कवि-निवद (दो प्रकार का) हो सकता है। श्रीर कवि-निवद (वका) भी रसमाव (श्रादि) से रहित श्रयवा रसमावयक्त (दो प्रकार को) हो सकता है। रस भी क्यानायक निष्ठ भीर उसके विरोधी (मीतनावक) निष्ठ (दी मकार का) हो सकता है। क्यानायक मी धोरेदानादि नेद में पिनिष्ठ सुरूप नायक श्रमवा तसके शाद का (व्यवसायक परिस्ताद) ही हो सकता है। इस प्रकार वक्ता के श्रमेक विकल्प हैंग। (हिन्दी ध्यन्यातीक १० २४४)।

्रमी प्रवार वाल्य ( वर्ष भी ) श्वीनेक्ष्य (प्रधानी इस का श्रंग (क्षितर्यक्रक) क्ष्मवाक्षात्र का श्रंग (क्षित्रयक्षक्र), क्षमिनेवार्ष या धन-भिनेवार्ष क्षम प्रकृति में व्यक्तित कथवा दसके भिन्न (मध्यम, अधम) प्रकृति में आधित—हस तरह नाना प्रकार का हो सकता है।" (हिन्दी धन्यपालीक, कृष्ण २१४)

वाच्य में क्रांभिमाय बहाँ विवय-क्याचा तिप्यवस्तु या बवर्ष वस्तु का है जो निरुपय ही रोनि का नियमक है वर्षोंक शिव का प्रयोग तिससंदह ही बचर्य विवय पर किसेर रहता है। सुद्धमार विवयों की वर्षान-श्रीकों में मार्देय और परद विवयों को स्वैकों में परवता स्वाभाविक हो है।

सानन्दर्भन के अनुसार शीसार नियानक हेतु है विषय । विषय का वर्ष, जारा कि रण्यं सेवक ने ही रचर कर स्टार है, विषय-सण्ड क्रथण वर्ष्य नियत कर स्टार किया है। स्टार कर स्टार क

हों सिद्धित किया जा सकता है। उदाहरख के लिए उपन्यास धौर कहानी मुक्तक धौर गोत के रूप-भेद से उनकी शैजी में भी निश्चय ही भेद रहता है।

उपयुक्त विवेचन वास्त्रन्त सार्यंक होने के व्यतिहित मर्वथा घाशुनिक भी है। गूरोप के कान्यज्ञास्त्र में ज्ञास्त्रोय—वास्त्रा खुद्म वास्त्राय परम्परामों , के बाद्ध सूच्यों के विरद्ध मंगीदिशान-सम्मत च्यान्तिक मूट्यों की प्रतिष्ठा के निमित्त जो कार्य उप्तीसर्थों ज्ञातस्त्री में किया गया (यदार्थ वहां भी खोंजा-इनस. दोते चाहि क्षेत्रक प्राचीन ज्ञाचार्य उसका संकेत मेक्टों-इन्नों वर्ष पूर्ण कर चुके थे) जसे हमारे यहां बानन्दवर्धन चात्रवीं-नवीं वातान्दी में विधिवन सम्पादित कर चुके थे।

## रीति का प्रवृत्ति, वृत्ति तथा शैली से अन्तर

ग्राहत्र में रोति के सहधर्मी कुछ चन्य काव्यांगों का भी प्रयोग मिलता है—उनसे पार्यवय किये यिना रीति का वास्तविक रूप उद्धाटित नहीं हो सकता।

दीति और प्रशृचि — कासकागतुसार सबसे पहले तो प्रशृचि को स्वीक्षण देने क्या स्वाचित्र । प्रशृचि का विवेचन सर्व-प्रथम भरत में चार किर वनके च्युकरप्रथ र शतरेखर, भोज कीर विधानपुष्ट व्यक्ति में सिक्ता है। वैसा कि किर सारम में विवेचन किया है, अरत के च्युकरप्र प्रशृचि वस वियेचता का नाम है जो नाना देशों के केया, आपा तथा वाचार का व्यापन करें। है इस प्रकार प्रशृचि का सम्बन्ध केवल आपा से ही न होकर येग तथा प्राचार से भी है—जवकि दीति का वास्त्र अकल आपा से ही है। प्रशृचि रहे रहन-सहन के दंग से सम्बन्ध करते के व्यक्त स्वाच से है। प्रशृचि रहन-सहन के दंग से सम्बन्ध करते हैं कीर रीति केवल बीवले सभा लिखने के दंग में। प्रशृचि के यूल तथा प्राधा वाचा तथा मूर्त है—दिति के बात्रिक । अत्यव प्रशुचि का निरुच्यास्त्रक काथार भोगिनक है परन्तु रीति का प्राचार सिव-रमास्त्रत ही क्षाधिक है। प्रशृचि का निरुच्यास्त्रक काथार भोगीनक है परन्तु रीति का प्राचार सिव-रमास्त्रत ही क्षाधिक है। प्रशृचि व्यवहास्त्रक है, इसीलिए राजरेखर ने उसके केवल वेश-विज्यास्त-कम हो याना है, रीति प्रवान्त साहिष्यक ।

१ पृथिन्या नाना देरावेशमापाचारवाता स्थापवतीति प्रयुत्तिः 39368 (नाटप्रपास्त्र)

इसीलिए प्रश्ति का प्रत्यत्त सम्बन्ध नाटक से ही है—रीति का कारय में (या नाटक के फारवांग में)। परन्तु इस भेद के रसते हुए भी यह स्वीकार करना पदेगा कि रीति की कटवना के पीत्रे प्रवृत्ति की प्रेरण निरसंबंह वर्षमान भी।

रीति श्रीर वृत्ति :—प्रवृत्ति का प्रचलन करयन्त सीमित हो रहा—श्रतएय उसके विषय में विशेष श्रान्ति उत्पद्म नहीं हुई । परन्तु यूत्ति श्रीर रीति में यन्त तक श्रान्ति के लिए श्रवकाश रहा ।

पृत्ति के संस्कृत कान्य-रमस्त्र में क्षत्रेक कार्य हैं— किन्तु वन संस्का प्रस्तुन प्रसंग से सम्बन्ध नहीं हैं। वृत्ति के केवल दो रूप पृंसे हैं जो शीत के समानधर्मी हैं—जिनसे उसका पार्यन्य कावश्यक है। ये दो रूप हैं (1) नाट्य पृत्तियां भारतीय, किरिशको तथा क्षारवटी—किन्हें क्षान्दवर्धन कीर क्षानित्व ने क्षर्यकृतियां कहा है। (२) कान्य-वृत्तियां : उपनागरिका, परुवा क्षर्ति कीरता (प्राप्ता)—किन्हें क्षान्वपूष्पंत्र तथा क्षप्रिमत्व ने शान्दगृत्तियां करता (प्राप्ता)—किन्हें क्षान्वपूष्पंत्र तथा क्षप्रिमत्व ने शान्दगृत्तियां कहा है। इन्हें क्षरुवासजाति भी कहते हैं।

स्वानगरवर्धन ने श्रृति की परिभाषा इस प्रकार को है : क्यवहारी हिं यूचिरिरयुप्यते—स्वर्धांत्र स्ववहार वा स्वापार का माम श्रृत्ति है । सिनावयुद्धा ने ह्मी की तालिक स्वाप्या करते हुए लिखा है : सस्मान् स्वापार: पुतर्थ-सापको श्रृति:—पुरुषार्थ-साधक स्वापार का नाम ही श्रृति है। श्रीर स्वष्ट सप्यूरी में, पात्रों को कांविक, वाधिक श्रीर मानसिक विचित्रता से कुक्त येखा ही ग्रुप्ति है । इस स्यापार का वर्षान काम्य में मबंब होता है— कोई मो चर्चन स्वापार-सूच्य महीं होता, हमीविक श्रृति को कास्य की माता कहा गया है :

सर्वेपामिय काल्यानां गुत्तयो आतुकाः समुदाः । (भरत)
यहां वाधिक के माय ही कायिक कीर मालिक वेष्टावीं का भी धन्तमांव
है—हर्मावए हुनि का रूप राष्ट्रस्त कीर वर्गमात दोनों प्रकार का होता है।
साने वक्तय रे माने रूप रुपक् हो आते हैं। सानन्द्रपंत के सन्दों में
स्मात्रपुत्र कार्ग-प्रकार आस्तों, नास्ती आदि सुनियों का रूप धारय कर
सेता है, चीर रसाद्रपुत्र शान्द-ध्ववार उपनामिका, परचा धीर कीमला
पृत्तियों का जिनक कत्रमक्त है आधार्य कहर । उद्गट में हर्ने सदुनास्ताति हो।
मान है, मारत्य क्रमके सत्त से पृत्तियों के स्वस्त्र सात्र हो है—हर्नमं परसंपरना का विचार नहीं है। हन सुनियों के स्वस्त्र के विचार में साथावीं में

मनभेद रहा है। रुद्रट ने बृत्ति को समास के शाधित माना है श्रीर समासयुक्त पद-संघटना को उसका श्राधार स्वीकार किया है:

नाम्नां वृत्तिर्द्धेधाभवति समासासमाभेदेन ।

धानन्द्रवर्षन ने थोंड़ा धौर ज्यापक रूप देते हुए उसे शब्द-स्वयहारहप माना है। परम्तु धारो चलकर मन्मट ने फिर उद्घट के धनुसरपा पर उसे नियतवर्ष-स्वापार माथ हो स्थोकार किया है। श्रीर बाद में चलकर तो शृत्ति का शींति में खंतभीद हो हो गया।

खार्थ-पृत्तिः उपयुक्त दो प्रकार की वृत्तियों में पहली का रीति से निकट सम्मण्य नहीं है : इनका प्रयोग प्रायः साटक के प्रसंग में ही होता है— खान उपन्यास के क्षेत्र में भी इनकी मार्थकता हो सकती है। कायबाइननसां वेद्या (अभिनयदाक) होने के कारण इनकी नार्थिक वार्य सम्मण्य जहा वाणो में ही है वहां इनका सन्वच्य गारीरिक तथा मानिक स्पापारों से भी है। खार्थ-पुत्ति का सम्मण्य वरित-विचान तथा व्यक्तिरक-विचान तथा व्यक्तियक स्थापारों से भी है। खार्य-पुत्ति का सम्मण्य सरित-विचान तथा व्यक्तिरक-विचान का प्रचार प्राति है। हो दोनों में भूता में स्थानुकृत्य का प्राधार होने के कारण रस के सम्मण्य से उनका पारस्परिक समाजुक्त का प्रधार होने के कारण रस के सम्मण्य से उनका पारस्परिक समाजान्तर है, साथती थीर खारस्परी गीजाया के, चीर भारती वद्यों के— भरत ने यथि केवल यन्त-पुत्ति भावते हुए असका चेत्र प्रथत सीमित कर दिया है किर भी परवर्ती ज्ञाचा ने उसको सत्ता सर्वत्र मानो है। हुवि: सर्वत्र मानो है। हुवि: सर्वत्र मानो है। हुवि:

यर्ग-श्रृति : दूसरी वृत्तियों का—उपनागरिका, परुवा तथा कोसला का—रीतियों से इतना प्रत्यक्त तथा घनित सम्बन्ध है कि प्रायः वनके विषय में आनित हो जाती है। इस विषय में बाचार्यों के सीम मन हैं :

(1) वृत्ति की सत्ता शीत से स्वतंत्र है। उद्गट ने केयत वर्ण-स्वयहार स्व यृत्तियों का ही विवेचन किया है। रहट ने भी समास को आधार मानते हुए गृति का शीत से ईपल प्रक उटलेख किया है। उधर धानन्दवर्षन स्वा सामन्द्र में मो होनों का प्रक वर्णन है—व्यवि आगे चलकर धानन्दवर्षन स्वा सामन्द्र में होते की अवद-स्वयदार मानकर वृत्ति धीर शीत की अवद-स्वयदार मानकर वृत्ति धीर शीत की यहन्द्र स्वयंत्र मानकर वृत्ति धीर शीत की प्रकता स्वीकार करती है।

- (३) फिर भी श्रपने वर्तमान रुप में शैबी में स्विक्तित्तरय का जितना महत्त्व है, उतना भारतीय रोति में कभी नहीं रहा। विचान रूप में उसमें वस्तु-त्य का हो प्रधान्य रहा है। वामन की दृष्टि तो वस्तु-त्य क है हो प्रानन्द्व पंगन जैते सर्पमान्य शास्त्रीयकों ने भी—जिन्होंने व्यक्ति की सत्ता को जिल्त स्वीकृति हो है, रीति के वक्ष में व्यक्ति-ताख का प्रभाव श्रायन्त संयत मात्रा में हो माना है।
- (४) इस प्रकार रीति चौर यैची के चतेमान क्य में व्यक्ति-तरव की माथा का फनार सकरव हो गया है। इस से कम 'शीबी ही व्यक्ति है। की मोलिस मारीवा रीति व्यक्ति से प्रकारत नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध कत्तक जैसे साचार्य की एक जाय उक्ति को स्वचार हो मानना चारिये।

- (२) सम्प्रद थाँए उनके परवर्गी थाचार्य परिहतरान जगनाय थादि वृत्ति थाँए रोति को एक हा सानते हैं। सम्प्रद ने तो उपनागरिका खादि वृत्तियों का विदेवन करने के उपपत्न स्पष्ट हो तिखा दिवा है कि इन्हें हो वेद्भी थादि रितियों के नाम में श्वामहित किया जाता है। जगनाम ने रीति थाँए वृत्ति होनों कारों का हो मेदसी खादि के लिए अयोक किया है।
- (2) कुछ धाषायं शुन्त को रीति का धंग मानंत हैं : वृत्ति से उनका तापर्य यथं-गुम्क का है धीर वर्ण-गुम्क दीति के धनेक तरनें में से एक हैं— खत्वव यह उपका धंग है । यामन ने वृत्ति का किएकी सादि के ध्वर्य में हो उठवेल किया है, अधुमास जाति के धर्य में पृत्ति का प्रयोग उद्दूष्पर का धायिण्यार है जिसे धामन ने अहस नहीं विचा । यरन्तु उनके रीति-विचयन से स्पष्ट है कि शतुसासजाति को वे रीति का एक बाझ धाधार-तरव मानंते हैं । हस प्रकार अप्रयास का भे वे रीति का एक बाझ धाधार-तरव मानंते हैं । हस प्रकार अप्रयास कर से वे वृत्ति को रीति का धंग मानंते हैं । यरवनाय मे रीति के तीन तरव माने हैं : रचना (धरद-गुम्क), समास, तया वर्ष-संयोजना । धत्युप उनके प्रता में भी वर्ष-संयोजना रूप वृत्ति सम्भवतः हो तीति का धंग है ।

उपपुण्ण समित्रतीं के परीक्ष्य के उपरांत यह परिवास निकलता है कि यदि उद्धट का सन सान्य है और तदनुसार शृष्टि केवल क्याँ-गुम्फ का नाम है तब तो यह रीति का एक वाहा साधार तरव है. परन्तु वाह आनन्दयपँग के सन्तुन्धार उसे स्थन-प्रयक्षार माना जाए तो। किर वह रीति का पर्षेय सान्य है : वस्तर-प्रयोत काल के सावारों का यही अत रहा है। इसारा स्थनता विनन्न सान्य यह है कि हुए का बन्द की हुए कार्य से उद्धावना चीर उसका केत तक त्रयोग उसके प्रयक्त सीत्रता के प्रमाना है। वह वर्ष-प्यवहार—आधुनिक शब्दावारी से यद्यं-प्यवहार—आधुनिक शब्दावारी से यद्यं-प्यवहार की है। दीति के हो बाह्य तथा है। (1) संपटना (वान्द-योजना समाय सादि) बाहर (२) वर्ष-प्योजना जिल्ला नाम है क्षित ।

रीति स्प्रीर रोखी: शीत का समानपर्मा श्रव केवल एक शन्द रह जाना है: शैंसी। वैसे तो वह शब्द कार्यत प्राचीन है और हसकी ब्युत्पति शोख ते हुई है। शाव का चार्य है दवााब जो उनक के मत में शीत का निपामक जापार है। जिमें प्रकार स्थाय को स्वीवस्थित का मार्ग शेति है, इसो प्रकार शोख (इसवाय) को क्षांस्थित-युद्धित श्रीक्षी भी है और उसके स्तुश्वित क्रमें में भी वैयक्तिक तत्व मूलतः वर्तमानं है। परन्तु फिर भी भारतीय काष्यवास्त्र में इसका प्रयोग प्रस्तुत क्रमें में मादः नहीं हुवा। गास्प्र में वह सफद व्याप्तान-पदांत ब्रादि के प्रसंग में हो प्रयुक्त हुवा है: यया— 'नायेख ब्राचारेखानिन् शैली वद सामान्येलाभिचाय विशेष विश्वयाति।... (कुल्ह्स मह की टोका—मानुस्तृति।।। बददेव उपाध्याय—भारतीय साव स्थान से बहुत)। श्रीमदांत को पदांति के ब्यार्थ में शैली का प्रयोग श्राप्तुनिक हो पदांति के ब्यार्थ में शैली का प्रयोग श्राप्तुनिक हो हो है जो स्रोगों में स्टाहल सफद का प्रयोग है।

विशिष्ट क्यमें हैं रीति और शैली में यहुत कंतर नहीं है। शैली की क्षनेक परिभाषाएं की गई हैं। शैली विकारों का परिधान हैं। शैली उपसुक्त शरदायती का प्रयोग है। क्षित्यक्ति को रीति का नाम शैली है। शैली आप। का स्पक्तिगत मदोग है। श्रीली ही स्पत्ति है, हस्यादि।

श्रीक्षी के दो मूजतरब हैं : एक व्यक्ति-तरब, और नृसरा वस्तु-तरब।

थरोप के काव्य-काव्य में इन दोनों तत्वीं का विस्तृत विवेचन किया गया है। युनानी भाषायों के उपरांत रोम के, और उनके उपरांत क्रांस हमलेंड भादि के अनेक काम्य-शास्त्रियों ने शैली के वस्तु-सरव का सम्प्रक विवेधन किया है। सब रह जाता है रौली का वैयक्तिक तत्य। वास्तव में रौली के स्पक्ति-तत्व कीर वस्तु-तत्व में स्वक्ति-तत्व ही प्रधान है। उसी के द्वारा गीलीकार गीली के बाह्य उपकरकों का समन्वय—ग्रनेकता में एकना की स्थापना करता है। चैयक्तिक तत्व के दो रूप हैं। पुरू तो रीली हारा कवि की बारमाभिन्यंत्रना—श्रयोन् शेकी का शारमाभिन्यंत्रक रूप कौर कुसरा पात्र तथा परिस्थिति के साथ शैकी का सामंत्रस्य। भारतीय रीति-विदेचन में पहला रूप विरक्ष है। परन्तु इस प्रसंग में एक बात माद रक्षनी चाहिए: इसमें सबेह नहीं कि उसे पाहिल महत्व नहीं दिया गया किर भी उसकी स्थोकृति का सर्वेशा धभाव नहीं है। दयही ने काम्य-मार्ग को प्रतिकविश्वित माना है और कुन्तक ने तो कवि-व । स्वभाव को ही रोली का मूख द्याधार माना है। उनके उपरान्त सारदातनव द्यादि ने भी 'पुंसि पुंसि विशेषेण कापि कापि सरस्वनीं कह कर क्यक्ति-सत्य को स्वीकृति दी है। वैयशिक सन्य के दृगरे रूप का विधान सो भारतीय कारवशास्त्र में निरंचय ही मिलता है। बचपि वामन ने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया किन्तु वासन में धूर्व अरत ने स्पष्ट निर्वाय दिया है कि नाटक में भाषा

पात्र के शील-स्वभाव की अनुवर्तिनी होनी चाहिए । उचर आनम्द्रवर्षन ने ती यक्ता, वास्य और विषय के शीचित्र को शीतियों का नियामक ही माना है।

श्रम प्रकृत यह है कि क्या शैसी और रोति पूर्योग शब्द हैं। ऋथवा उनमें चन्तर है। डा॰ सशीखकधार है ने उनको एक मानने के विरुद्ध चैनायनी दो है। उनका कहना है कि रोति में व्यक्ति-सत्त्व का श्रमाव है। श्रीर व्यक्ति-तरप राजा का ग्रज धाधार है ब्रतन्य दोनों को एक ग्रामना श्रान्ति हैं। हिन्दी के विद्वानों ने भी उनके आधार पर इन दोनों का भेद स्वीकार किया है। यहां तक शांको के वस्तु-रूप का सम्बन्ध है, वहां तक तो राति से उसका पार्थवय करना चनावश्यक है। जैया मेंने शीतकात्य की भगिका में स्पष्ट किया है थुरोप के बाचार्यों हारा निर्दिष्ट शैली के सख मामान्तर से रीति के तथ्यों में ही अन्तर्भृत हो जाते हैं- अथवा राति के तत्वों का उपर्युक्त शीकी-सावों में प्रन्तमीय हो जाता है। अय, स्वर-स्तालिस्य चादि कता तस्य धर्ण-गुम्फ और शब्द-गुम्फ के अन्तर्गत या जाते हैं। वीदिक तस्त्री का समावेश धर्मेन्यकि प्रमादादि गर्खो और कतिएय शर्याजवारों के बासराँत ही जाता है। चीर रागारमक तरव रम (कान्ति-गुरु) माधुर्य चीर चील गुर्यों 🖹 धन्तम् त हों जाते हैं । पूंसी स्थिति में यस्तु-तथ्य शैकी और रीति दोनों के सर्वधा समान हैं—फेयल नाम-भेद हैं। व्यक्ति-सरव के सम्बन्ध में भी दोनों में इतना भेद नहीं है जितना कि डा॰ डे ने साना है : रीति पर ध्यवितस्य का प्रभाव दयडी चारि प्राचीन काचार्वी तथा अन्तक, शारदातनय शादि सर्वान काचार्यों ने मक्तकपर से स्वीकार किया है। कुन्तक का विवेचन तो सर्वधा आधुनिक ही प्रसीत होता है—वे ती यूरोप के रोमांटिक चास्तोचकों की सीति ही स्वभाव पर बल देने हैं। यूरोप में भी पुनर्शांगरण कास धीर विशेषहप से रोमांटिक युग के बाद ही स्वनिश्व को वह उभार जिला है। धुनान चीर होंग के-बाद में इटकी शीर फ्रांस के शालोधकों से हो पाय: गुली के बरश-शाय पर की बसा दिया है।

उपर्'कः विवेधन के परियास इस प्रकार हैं :

- (1) रीति धीर राजी का चरनु-रूप एक हो है। चारम्म में भारत धीर युरोप रोजों के काव्य शान्त्रों में भाषः चरनु-रूप का हो विवेचन हवा है।
- (२) भारतीय रीति में स्पित-तथ्य की सर्वेदा करवीष्ट्रित नहीं है।
   जैसा कि डा॰ दे बादि में माना है।

- (३) फिर भी श्रपने वर्तमान रूप में शैंकी में व्यक्तितराय का जितना महत्त्व है, उतना भारतीय शींत में कभी नहीं रहा। विधान रूप में उसमें वस्तु-ताय का हो प्राधान्य रहा है। वामन की दृष्टि तो वस्तु-पर रू है हो शानन्दर्भम जैसे सर्वमान्य शालोधकों ने भी—जिन्होंने व्यक्ति की सत्ता को उपविद्यालय है। है। तो करण में व्यक्तित का प्रभाव श्रायम्त संयक्त माण में हो माना है।
- (४) इस प्रकार रीति और रीबों के वर्तमान रूप में व्यक्ति-तरव की मात्रा का फन्तर कवरव हो गया है। कम से कम रीबों हो व्यक्ति हैं। को भौंक्ति भारतीय रीति व्यक्ति में एकाकार नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में कुन्तक जैसे ग्राचार्य की एक चाच विक्त को क्यवाद हो मानना चाहिये।

# गुगा-विवेचन

रासा की परिभाषा: वामन में एवं भरत चार दशकी ने दश गुर्णो का भागीयांग वर्णन सो किया है, परन्तु परिभाषा नहीं की । भरत :--भरत ने गुकों को मावारमक सन्य न मान कर बामाबारमक-द्यर्थान् दोपों हा विपर्यंत्र माना है : गुण विपर्यंगाद् पेपास् साधुर्योदार्यसक्तमाः। (नाट्यसास्त्र, कान्यमाला १६।६१)—स्थयनः एत एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु फीर्तिसाः । (नाड्यशास्त्र-चौसम्बा—१७१३२०) । विषयंय का वास्तविक वर्षे क्या है इस विवय में भाषायाँ में सतभेद रहा है। इस शब्द के तीन वर्ष किये राये हैं। ब्रामाय, श्रम्यथा साथ और वैपरीरय । श्रामनवगुप्त ने विचात या चमाय को ही शहश किया है। अनके चनुमार भरत का सत है कि दोप का स्रमाय गुण है। उत्तरप्यनि काख के भाचार्यों ने भी दीप के स्रभाव को गुण (सद्गुण) माना है: महान् निर्दोषना गुण:। परन्त फिर भी भरत फे गुण-विवेचन से यह मिद्ध नहीं होता कि उनके सभी गुणों की स्थिति प्रभाषा-रमक है। उनके खक्यों से स्पष्ट है कि कुछ गुव्यों को छोड़कर होए सभी की रियति निरमय ही भावाध्मक है । उदाहरण के लिए समता की स्थिनि भावस्य ही सभायात्मक है, परन्तु उदारता, सीरमार्थ, श्रोजस शादि ग्रंग जिनमें दिस्यभाष, सुकुमार धर्ष, चौर शब्दार्थ-सम्पत्ति धादि का निश्चित रूप मे सदाय रहता है समाधारतक कैसे ही सकते हैं ? बान्यशासाय और वैपरीस्य की श्चित विस्ताम रूप 🗓 भाषत्मक हो जाती है—धून 🕏 सदाव मावाग्मक हियति है, धन का समाव समावासक है, परस्तु आया का सदाव प्रनः भाषा-रमक रियनि है क्वाँकि ऋख के कामाव-रूप में इसकी कमावारमक रियनि मी

होती है। इसिलए विषयंय का क्यं वैचरीत्य हो मानना संगत है—अरत ने दोषों का विषेचन पहले किया है जतएव उसी क्रम में दोषों के सम्बन्ध से— उनके विषयंय रह में—उन्होंने गुर्चों का भी विवेचन किया है। जीत, जीता कि जैकिश ने समाधान किया है, यह क्रम सामान्य च्यवहार-रिष्ट से रखा नची की तिसके अनुसाम नज्य के दोष ज्ञांचिक स्पष्ट रहते हैं—बीत गुर्चों की करुपना हम प्राप्तः उन सहक-माहा दोषों के निषेच (ज्ञानव क्षतवा विवयंय) रूप में ही करते हैं।

कतर्य हमारा निष्कर्ये यह है कि भरत ने गुख को दोय का मैपरीस्थ ही माना है, परमु, (जेला कि मिल मत रखते हुए भी एक स्थान पर डा॰ स्नाहिरों ने संकेत किया है) निर्दिष्ट पत्रु प्रायु पूर्व-विवेधित दश दोषों के ही इसका विपरीत कप नहीं हैं यह तो उनके नामकरण से ही स्पष्ट है। कर्यान् यह मैपरीस्य सामान्य है, विशिष्ट नहीं है।

इसके श्रीतिष्कि भरत के चनुसार, श्रवण (काय-वन्ध) तथा श्रश्लंकार की माँति गुण की भी सार्थकता यही है कि यह वाधिक श्रीमनय की प्रमावशासी बनाता है। नाटक में जो वाधिक श्रीभनय है काय्य ते यही काच्य माया था गौकी है, इस प्रकार काय्य के समये में गुण का कार्य है काच्य-नीही की समझ करना—स्मावशासी बनाता।

भरत ने नाटक का श्रीर वचचार से काव्य का मूज काय रस माना है— पाचिकामिनव रस का सामन है श्रातपुत्र रस के व्ययोगस्य है, और उपगुक्त युच्च श्रीह तरव भी भी पाचिकामिनव के च्यरकार के श्रंग हैं, परन्यत-सम्बन्ध से रस के प्रधीनास्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के सार रूप इस अरत के अनुसार गुण का सचय इस प्रकार कर सकते हैं :

दीवों के विवर्षय (वैवरीस्य) रूप गुण काव्य-रीक्षी को समृद्ध करने काले तस्य हैं जो परम्परा-सम्बन्ध से रस के क्षाधित उहते हैं।

्रहर्मा: -- दयटी ने मा दशमुखी का विवेचन तो विस्तार से किया है, किन्तु मुख का सामान्य कष्य गहीं किया। तथापि उनके दो रखोक ऐसे हैं जिनसे यह निक्कों निकासने से कठिनाहूं नहीं होती कि मुख के स्वरूप के विवय में उनकी धारणा क्या थी। काटयशोसाकरान् घर्मानलंकारान् प्रचत्ते । ते नागापि विकल्प्यन्ते, कस्तान् कार्स्यन वस्यति ॥२,१॥ कारिचन्यागीषभागायेगुक्तः आगप्यलंकियाः साधारसमलंकारजातमन्यव प्रदर्यते ॥२,३॥ (काय्यवर्या)

क्ट्रत्य के शोमाकारक धर्म अलंकार कहताते हैं—उनकी करपमा सब भी बरावर हो रही हैं। उनका समग्र रूप में वर्षन कीन कर सफता है ?

(इससे) पूर्व भी मार्गों का विभाग करने के लिए कुछ ससंकारों का वर्णन किया जा खुका है। (जब) साधारच वर्शकारों का वर्णन किया जाता है।

उपयुक्त रखीकों हा विरक्षेपण इस प्रकार किया जा सकता है :

कृत्य के शोभा-विधायक सभी धर्म ग्रलंकार कहलाते हैं---उनकी संख्या निष्य बर्धमान है---वे कसंस्य हो सकते हैं।

उपमा रूपक चादि प्रसिद्ध जलंकारों की दृषकी ने ब्साधारण अलंकार' कहा है।

इन साधारण अलंकारों के श्रतिरिक्त श्रम्य सभी सीन्दर्य-विघायक साथ भी कर्लकार ही हैं।

मार्ग-विभाजन के चाधारमृत दश गुण भी असंकिया समया धर्सकार ही है।

कतपद (1) दवडी के शतुसार शुवा भी वृद्ध मकार के शतंत्रार— शर्यात् काव्य-शोभा-विधायक पर्म हैं: शोभाकरत्वे हि श्रतंकारत्वच्ये, तक्षणय-धोगात् तेटिंप (प्रतेपादयो दशगुवा श्राव) श्रतंकाराः (तस्वायावस्वात)।

(२) ये काव्य के स्वतंत्र खंग हैं—्रस के श्राधित नहीं हैं, ध्यांन् इनके द्वारा काव्य का सीचा उपकार होता है रस के आध्य में नहीं । दपटी

र दण्डो के रीक्क्यरों ने इनका कर्ष कनुमार काहि शब्दालंकर किय है—परन्तु टा॰ लाहरी इनमें गुर्वो का काराय प्रदेश करते हैं। हमकों खा॰ लाहरी का ही सन सचिक समीचीन प्रतीक होता है।

ने काव्य को इष्टार्यवाचक पदावर्ता माना है—ज्ञतपुष काव्य-छोभा का अर्थ हुवा राष्ट्रार्थ की शोभा धाँस उसके विधायक गुर्खों का सम्बन्ध सीधा शस्त्रार्थ में हुवा।

यामन : — गुण का जड़ण सबसे पहले वामन ने किया हूं : 'काव्य के शोभाकारक धर्म गुण कहाता हैं । ज्ञाद और अर्थ के वे धर्म नो काव्य के शोभा-सन्दर्भ करते हैं गुण कहाता हैं । वे हैं आज, सबादादि—यमक उपसादि नहीं क्यों कि धमक उपसादि सकेंत्रे, काव्य-शोभा को सिष्ट नहीं कर कि हम हम के विवास को सामादि सकेंत्रे हो काव्य को स्टिश नहीं कर सकते । हमके विवास को समादि क्यों के ही काव्य को शोभा-सम्पन्न कर सकते हैं । + + + + .

नुषा निश्य हैं--- उनके बिना काव्य में होमा नहीं या सकता। (काव्यालकारमूत्र ३,१)

श्रयीत्

- (1) गुरा सन्द और चर्य के धर्म हैं।
- (२) ये काव्य के मूल शोभाघायक साव है।
- (३) वे काव्य के काव्यस्य के लिए जनिवार्य हैं। उनके बिना काव्य काव्य-पद का अधिकारी नहीं होता।

हमके धारितिकः (भ) अरत के प्रतिकृत तथा द्वही के धानुकृत बामन गुर्थों को रह के धर्म न सानकर शब्दार्थ के ही धर्म मानत हुए काव्य में उनकी स्वतन्त्र तथा प्रश्नुत सचा मानते हैं।—गुर्थ स्म के चाक्रित नहीं है वस्त्र कान्ति गुर्थ का धंग होने के कारख रम ही गुर्थ का धंग है :— दीतरसव्य कांतिः।

ध्वनिकार तथा उनके धानुयायी: ध्वनिकार ने गुर्चों का स्वतन्त्र धानितः न मानकर उन्हें रस के साधित माना है। उन्होंने गुष्प का लक्ष्य इस महार किया है, "समर्थमयकावन्ते वेश्वतं हैं। गुष्पाः स्थानः।" व्यर्थार् को प्रधानपुत (रस) ध्यों के साधित रहने वाजे हैं उनको गुष्प कहते हैं। इस प्रकार प्यनिकार है उन्हें धारमभूत रस के धर्म माना है शरीरभूत ग्राप्टार्थ के नहीं।

ध्वनिकार के उपरान्त प्रायः उन्हीं का सन मान्य रहा । सम्मट ने उनके सत्त्वया को भीर रुपष्ट करते हुए खिथा है :

#### ये रसस्यांगिनो घर्मा शौर्यादय इवात्मनः जत्कर्पहेतवः ते स्युः अचलस्थितयो गुणाः ॥ (काल्यमकार)

भारमा के शौर्यादि (गुण्डी) को भौति श्रंशीभूत रस के उत्कर्षकारी धचलस्थिति धर्म गुण कहलाते हैं। श्र्यांत्

- (१) गुगा रस के धर्म है।
- (२) वे श्रचलस्थिति श्रथवा नित्य हैं।
- (३) वे रस का उत्कर्य करते हैं।

विरक्षताय सादि प्रकर्ती साधायों ने प्रायः इसी सक्य को प्रकारान्तर से बुद्दाचा है। केवल परिस्तराज जयागाय ने ग्रुय को रसधर्म मात्र मानते में प्रायमि की है। उनका तस्ते हैं कि काव्य का बाराय रसे हो जा कार्य रसे ग्रुव्य क्ष्म त्याचित मात्रावादियों अन्यन्ते। अत्यन् ग्रुव्य क्ष्मत्याचे का वस्ते हैं। परन्तु कार्य चलकर उनके विवेचन में शब्द नक्ष्मते के लाव्य सावा रस को भी गुष्य का वाधार माना गया है जिससे ग्रुव्य का दसभावीय किर स्थापित हो जाता है। चौर वास्तव में कन्द्रतीयां पविद्रतराज ने इसका विवेध नहीं किया।—ध्यति हो मान्यता स्थीकार कर की ने पर वह सम्मव की नहीं था।

निक्कं यह है कि गुण काम्य के उत्कर्ष-साथक तस्व है इस पिषय में सबसे पूर्व जानमा के । परन्तु वामान आहि पूर्व-जानि काल के सामानों के उन्हें यादावों के समें माना है जिनको सका स्वतन्त्र है—स्त कालिन का स्रेत होने के माने माना है जिनको सका स्वतन्त्र हो—स्त कालिन का स्रेत होने के माने माना स्वतन्त्र यादा रस के सर्व मही है। सर्पान् व राष्ट्रायों रूप कार्य का साखात उपकार करते हैं—स्त के सामान से मही। इसके विचरित उत्तन-राम काल के साखाये उन्हें मान रूप सके स्थान कार्य के स्त्री।—वे सम के साम्य से हैं। कार्य के उत्तर्थ-सामाना करते हैं। स्वायं प्रकार सुत्र के सामान्य के उत्तर्थ-सामाना करते हैं। स्वायं प्रकार सुत्र के सामान्य के उत्तर्थ-सामाना करते हैं। स्वायं प्रकार सुत्र की सामान्य स्वायं को सुत्य-विचयक प्राराणों को पारिभाणिक राष्ट्री में बांच दिया। मुर्गों का स्वायायों को गुत्य-विचयक प्राराणों को सामान्य स्वयं सामान्य स्वयं सामान्य के स्वयं क्षेप स्वयं सामान्य स्वयं सामान्य स्वयं सामान्य स्वयं सामान्य के स्वयं क्षेप संज्य-

धतः गुण उन तस्यों को यहते हैं जी विशेषरूप से प्रायध्त रस के श्रीर समान्य रूप से शराव-भूत शब्दार्थ के श्राध्य से काव्य का बस्कर्ण करते हैं।

#### श्रथमा

गुण कात्म के उन उत्कर्ण-साधक तत्मों को कहने हैं जो मुख्य रूप से इस के बार गांग रूप में शब्दार्थ के नित्य धर्म हैं।

## गुण के ग्राधार-तत्व

प्रश्नो कीर चामन काहि पूर्व-दानि कायाची ने गुख को रुप्त कीर कार्य का धर्म माना है - उनके गुख-विशेषक से स्वष्ट है कि सान्द्र कीर कार्य कं पासकार (पर्य-गुन्त-, कार्य-गुन्त- कार्य- कार्य-प्रमाण्य-स्व, क्यार्ट-प्र-, सर मादि कार्य- प्रकार के चार्य-प्रस्तकार) गुख के कार्या-नाव है। इनके उदरान्त का व्यनिकार ने चीर उनके प्यनुवाहरों ने गुख को तस्पर्म मान विद्या हो रचभावत. ही उसका स्वष्ट पृत्यकार ग्रंग ग्रंग प्रवा ग्रंग प्रकार प्रमाला सुध्य-प्रस्तकार वह कर 'प्यन-प्रचित्र भागा गया। चितन, 

## गुण को मनोवैज्ञानिक स्थिति

उपर्युक्त स्पाल्या से गुण का कष्य को निर्धारित हो जाता है, परन्तु 
उसके सास्त्रीयक स्वक्रम का उद्यान प्रवंतः नहीं होता । उसके विद्य गुण को 
मानीवानिक स्वितंत का स्थानस्य कायरमक है । ध्वानश्यमेन ने तो करत 
यहां कहा है कि प्रजात सीत्र चादि स्तों से जहां वित्त आहादित की से दोस 
होता है, माधुर्य, कोम धादि गुण वसते हैं, परन्तु आहाद्वत (मृत्त) और दीसं 
से गुणी का बचा सम्बन्ध है, वह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया । क्या माधुर्य और 
वित्त की मृति अध्यवा औत्र धीर वित्त की दीसि वर्षार किएक हैं अध्यव 
उन्होंने काय कार्य में समय है है हिन समस्य को बोधनाव है मुखमादा है। 
वन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुण चित्त की अध्यव्य को होता मी है। माधुर्य चित्त 
की दित्त श्वस्था है, भोज दीसि है जीर मसह व्यावहात है। वित्त की यह 
दुनि, दीसि समया व्यासि सस-परिचाक के साथ हो घटित होती है। करने व 
दुनि, सीसि समया व्यासि सस-परिचाक के साथ हो परित होती है। करने व 
दुनि, सीसि समया व्यासि सस-परिचाक के साथ हो परित होती है। करने व 
दुनि, सीस समया क्यासि सस-परिचाक के साथ हो परित होती है। करने व 
दुनि, सीस समया क्यासि सस-परिचाक के साथ हो भाव के स्वतंत्र के 
दुनि के कि का का स्वतंत्र के स्वतंत्

के खनुतार माधुर्य खादि गुख चित्र को हुर्ति खादि धनस्याओं से सर्वमा ध्रीमत हैं थीर चृकि ये धनस्माएँ रसानुभूति के कारख ही तरपत्र होती हैं, धनपत्र रस को कारख और गुख को उसका कार्य कहा जा सरता है। कारख ध्रीम सर्वे के धनस्म ध्रीम सर्वे के ध्रीम को कि ध्रम के स्वी है के ध्रमुक्त होता होता कार्य के ध्रमुक्त होता होता कार्य-से-कम काल-कम का धनतर तो है हो। परन्तु चृकि रस की पूर्ण स्थित में दूसरे ध्रमुक्त के लिए स्थान नहीं रहता, धनप्प विचाह लि ध्रादि के ध्रमुक्त के लिए स्थान नहीं रहता, धनप्प विचाह लि ध्रादि के सिमन हो जाता है। ध्रानम्दर्यंत्र में सुचान सर के स्थान ध्रमुक्त हो होता है। ध्रानम्दर्यंत्र में सुचान के कि स्थान ध्रम के स्थान ध्रम हों रह पाता। यह रस के ध्रमुक्त हों हो हो समन हो जाता है। ध्रानम्दर्यंत्र में सुची के स्थान के स्थान ध्रम हों रह से सामा है।

स्थितन के उपरांत आयुर्य चादि गुणों को अगमट ने रस के उत्कर्ष-पर्यंक पूर्व प्रवक्त-रिशति पर्य माना चाँत उन्हें चिन-द्रृति स्थादि का कारया माना। प्रभित्मन ने रस को गुण का कारया माना या और गुणा को चिन-द्रृति आदि से स्थानित स्थानार किया था। अगमट गुणा को चिन-द्रृति पादि का कारया मानत हैं। गुणा का श्वरूप क्या है इस विषय में मानमट में कुछ मकारा महीं बाला। मानसट का मिरागद विश्वनाय ने किया। उन्होंने फिर प्यतिनय के सत को हो मतिहा को। धर्माय चित्र के द्रुति श्वराय-रूप सानम्य को हम के सत को हो मतिहा को। धर्माय चित्र के द्रुति श्वराय-रूप सानम्य को स्थाय क्या साना। परन्यु उनका मत था कि 'मुर्यभाव था द्रुति खास्यार-श्वरूप साह्याद से समित्र होने के कारण कार्य नहीं है, जैसा कि स्थिनमय ने किसी चंत्र तक माना है। खास्याद था साह्यद राम के पर्योग ही। द्रुति सह का ही श्वरूप है, उसमें निश्च नहीं है। इस तरह विश्वनाय में एक महार में राख तस से ही सीमग्र मान विद्या है।

हुन साम्यताओं को परिवतराज बताबाध ने जुनीती दी । सपसे पहले बन्होंने सामिनव गुरू के तर्क का सतिवाद किया । बानिनव गुरू के खनुसाद एक स्रोद तो गुग इस के समें हैं और दूसरों और दूति खादि के सद्भूप होने के स्रास्य एस के कार्य हैं—खनवृष्य चे इस के समें ब्राई कार्य होनों हों हैं। परित-राज को तार्किक पुद्धि ने हस सन्वत्य को खसिन्द साधित किया क्यों कि धर्म सीर कार्य को हिस्सित ब्रानिज नहीं होती . उत्थाना बनल का धर्म है, राह कार्य है—उत्याता को रिश्ति दाह के किया भी सिन्ह है खनवृष्य रोगों को सामन हो माना जा सकता। ऐसी दशा में गुण रस का धर्म खाद कार्य के हो सामन है ! विदयनाय को स्थापना तो खार भी खम्मता है—खंद गुण रस में सामर है तो उसकी प्रयक्त सत्ता क्यों मानी जाये ? पिषटतताज मे इन दोनों का संदन करते हुए मन्मर के दृष्टिकोश को शांतिष्क रूप में स्वीकार किया । सम्मर ने गुरा श्रीर चित्तवृत्ति को एक नहीं माना—उन्होंने गुरा को कारण और चित्तवृत्ति को एक नहीं माना—उन्होंने गुरा को कारण और चित्तवृत्ति को कार्य माना है। अगनाय दृनमें सर्वेकक-प्रवेच्य सम्वरण्य मानते हैं: गुरा प्रयोजक है और चित्तवृत्ति प्रयोजन व्यवेचक भी स्वीत्रात्त सम्बरण में होनों को एक भी माना जा सबता है: प्रयोजकता सम्बरण्येन मू त्यादिकम एव या माधुविकमस्त्र । स्वत्यात्त्र पुर २१ । यह विवेचन की निर्मात्त नहीं है। एक और तो परिवत्तराज गुरा को वस्तु क्ये में हे स्व यौत्त स्वर्टार्य दोनों का धर्म मानते हैं को दृत्तरां स्वीय प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बरण से उने विचातृत्ति स्व भी मानते हैं। स्वर्ध्य होने के नाते से गुरा चित्तवृत्ति स्व प्रवस्य हो सहता है। रस्त्य से सम्बर्ध होने के नाते से गुरा चित्तवृत्ति स्व प्रवस्य हो सहता है। रस्त्य होने के नाते से यह सम्मय नहीं है—स्यांकि मू वि

पास्तव में संस्कृत साहित्य-शास्त्र में गुष्प को स्थिति पूर्णतया स्वष्ट नहीं है। कारव में उपवेशी यूग्न स्वता स्वीकार करने में भी वरिकवित्त संदेह चैत सक बना रहता है। किर भी उसकी सत्ता निरयाद रूप से मानी हो गई हैं चीर बसका एक साब निर्पेष करना करिक संगत न होता।

समीवैशानिक दृष्टि से देलें तो रस और गुण दोनों ही मनाध्यितियां है (हस पिषय में श्रीभनव, सम्मट ध्यादि समी सहमत हैं)। रस यह ध्यानम्द स्थापि समाध्यिति है, शिवसे हमादों समी युविषां थानिक हो जातों हैं भीर स्थापित है। तमाध्यिति है, शिवसे हमादों समी युविषां थानिक हो जातों हैं भीर दिस्पति ध्यापद है। उपर गुण भी मनाध्यिति है, तमामें कहीं चित्त हिंदि स्थापित हो जाती हैं, कहीं दीम धीर कहीं परित्यासा । बहां तक तो कोई कदिनाई महिंदी । यह भी ठीक है कि विशोप मानों में शीर विशोप सानों में भीर विचार प्रचित्त अथवाय दीस करने की शिक्त होती है। उदाहरण के लिए मापुर वर्णों को मुनकर और मेंम तकता प्रदि आदि साहय कर हमारे विचार पर प्रमाण करने की स्थाप मादि का स्थाप हुन करने हैं। श्रीर महामाध्य धर्णों को मुनकर परित तीर तहने साहर साहया मानों को महल पर हमारे विचार में दृश्ते प्रकार का विचार हो जाता है। सिने दिस्तार के कारया है। करने दें। परन्त हम विकारों को प्रवेत श्राहरण करने हैं। परन्त हम विकारों को प्रवेत श्राहर का दिस्तार कहिन हैं। परन्त हम विकारों को प्रवेत श्राहरण करने हमित सकर ।

रहा है। धभी उसमें वस्तु-सत्य नि:श्रेष नहीं हुया, चीर स्पष्ट श्रःदों में हमारा चित्त झुतियां वर्षोक्षत हालय झनियति को और यह रही हैं। धभी इसमें पूर्ण श्रुन्तित को स्थापना नहीं हुई, वर्षोक्ष तथ तो रस का परिपास हो हो तामा राण की साम महान प्रकार के आजकार को एक साम महान प्रकार के आजकार को एक प्रारम्भिक सिमित है, जो पूर्ण रसस्य को पूर्वनर्ती है। श्रत्य त्र गुण को श्रीन पार्यंतः श्राह्या रूप मान कर के वल चित्त को एक दश्या ही माना जाय, तो उस सरस्तता से स्थ-परिपास को प्रकार के स्थापना का श्रीक पहली स्थित माना जा स्थापना का स्थापना के स्थापना की स्थापना स्थापना स्थापना है जहाँ हमारी जित्रका है। स्थापना अपन स्थापना के स्थापन के स्थापने विश्वास होकर स्थापनी के स्थापने स्थापने आलंता हैं।

भाविते च रसे तस्य भोगः । योऽनुमाव-स्मरण-प्रतिपत्तिभ्यो वित्तत्त्रणा एव द्रुति-वित्तार-विकासनामा रजस-तमो-वैचिष्टगानतुविद्ध-सत्त्वमयतिज-चित्त-चभाव-निवृत्ति-द्रुति-विश्रान्तितत्तत्त्रणः परमद्वास्या-वस्यितः ।।

(स्रोचन के ए॰ ६= पर उद्युत)

गुर्यों की संख्या :-- भरत ने शुक्षों की संस्था दस मानी है धौर उनका वर्णन इस कम से किया है :

> श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् । प्रर्थन्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिरच काव्यस्य गुणा दशैते ।

व्यडी ने भी ये ही दश गुख माने हैं—उनका क्रम थोड़ा भिन्न है :

रलेपः प्रसादः समता माधुर्ये सुकुमारता। स्रर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः॥

परन्तु इन क्रमों के पीछे कशावित छंद का ही व्याग्य है—हसके प्रतिदिक्त सापेषिक सहस्वादि का व्याचार सानना मंत्रत नहीं होगा। दब्दी की क्रमेक परिमायार्थ मरत से भिन्न है—उनके समाधि, क्रान्ति झादि गुणों का तो स्तत के समाधि, क्रान्ति व्यादि से कोई सम्बन्ध हो नहीं है। यानन ने भी इन दस गुणों को ही प्रहण किया है: परन्तु उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द-गुण श्रीर पर्य-गुण-न्दो मेद माने हैं। इस प्रकार यामन की गुणसंत्या थीस हो जाती है। द्रार शान्द-गुल चीर द्रार नार्य-गुल। यह मेरला उन्हें भरत में हो मिली है वर्षोंकि भरत ने दश गुल मानते हुए भी उनमें से धानेक के दो दो खप्प निर्दे हि—श्री प्रायम, जैला कि चरिनवप्रास ने भागा है, शान्द-गुल मीर धार्य-गुल हो हो संदेत करते हैं। यामन के परचात भीज मे गुल सरंग्या में चीर धार्य-गुल हा हो संदेत करते हैं। यामन के परचात भीज मे गुल सरंग्या में चीर हुई को है—क्वार २१ गुलों का वर्षां किया है। उन्होंने संत्र प्रकार के गुल माने हैं: बाझ, जाम्य-तर और वीरीपिक। इनमें में बाझ गुल धार्य-गुल के ही नामानत हैं, जाम्य-तर गुल वर्षां गिएक। इनमें में बाझ गुल धार गुल के हो नामानत हैं। जाम्य-तर गुल वर्षां गिएक हो में मान के प्रदान कर्यां में गुल वर जाने हैं। भीज ने वपर्युक्त प्रविक्त वर्षों में भी २२ गुल माने हि—इस प्रकार उनके खतुसार एक थोन कर्युक्त सहल करने में में २२ गुल माने हि—इस प्रकार उनके खतुसार एक थोन कर्युक्त सहल करने में से स्टर्स प्रवास स्वास्त हमाना हमाने के इस प्रवास हम हमाने के स्वास प्रवास हम हमाने हमान स्वास हमान हम्ल विक्त स्वास स्वास हम साम हम्ल हमाना हम काली है।

नयीन राष्ट्र-गुरा तथा खर्थ-गुरा (याहा तथा खाध्यन्तर) :— उदाचता, बौजीय, वेयम्, सुग्दता, सीचय, गोभोयै, विस्नार, संदेव, समिताय, भाविक, गति, शीतः डक्ति तथा बौदि ।

दिरोपिक गुंपा :— जसाय ( अयुक्त व सं), अवयुक्त ( अयुक्त व सं), कर ( दुर्वोचनार्थि सं), कर व सं कर विकास ( विकास व स्वास व स्वस व स्वास व स्वास

स्रामित्रस्य में मुर्खों को संत्या २१ में घटकर १८ रह गई। उसमें सुर्खों के तीन बनों का उस्तेन्छ है: उप्तर-मुख, सर्थ-मुख धीर उभय गुख। सप्तर-मुख ६ है—स्वेष, सांक्षिय, गांधीय सुक्रमारता, धीदार्थ, तथा थोजम्। स्वयं मुख भी ६ है—सायुर्थ, संविधान, कामजता, उदारता, धीह तथा सायस्य, एक, बोर स्था मुख इम प्रकार है: प्रसाद, सीमास्य, यदासंग्य, प्रायस्य, एक, बोर स्था

कुल्तक ने परम्परा में कुछ हटकर गुण-विवेचन किया है। उन्होंने रुपि-रचनाव को प्रमाण मानते हुए सुक्रमतः विधिन्न वाँत सप्यम तील कायर-मार्ग सीर उनमें से प्रयोक के बाद वित्य बीर दो सामन्य गुणों का निक्स्य किया है। सामान्य गुण काव्य के सनिवार्थ गुण हैं—उनके क्याब से काव्य साध्य नहीं रहता सत्यद तीनों मार्गों में उनकी रिश्ति समान रूप में रहती है। सामान्य गुण है: श्रीवियय बीर सीभाय—बीचिय का वर्ष है पयोचित विधान बीर सीभाग्य का वर्ष है चेतना को च्यारकुत करने का गुण विभक्त मूक साधार है प्रतिमा। इनके बतिरिक्त पार विशेष्ट गुण हैं जिनक्य बर्द्यक प्रयोक गुण में सिक विश्व रहते हैं—ये हैं: माधुन, प्रसार, सावयय बीर साधिजाय । हस प्रकार कुन्तक के श्वस्वार गुणों की संख्या ह है।

चियेचन : — भेद-प्रभेदी का प्रस्तार अपने आप में कोई मौलिक उद्गापना नहीं है। ओज ने गुण-चेत्र में सक्या-चृद्धि कर कोई विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं की। उन्होंने गुण-विजेचन को अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक बनाने

के स्थान पर श्रीर भी उसका दिया। श्रीर तथ्य यह है कि काव्य शास्त्र की परस्परा में उनके गण्-विस्तार को विशेष महत्व कभी नहीं मिला। परवर्ती विद्वानों ने या तो मामह तथा धानन्दवर्धन श्राटि के धनुसरस पर देवल तोन गर्यों की हो सत्ता स्वीकार की - या फिर अधिक से अधिक भरत, दण्डी तथा चामन के दश-मुखों को मान्यता दो । वास्तव में भोत और श्रीनपुराख . का गुल-विवेचन भ्रत्यन्त श्रदुष्ट सथा बहुत कुछ शनर्गल-सा है। उनके धनेक गया सो मान्य भेदों के प्रभेद मात्र हैं, कुछ केवन शलंकार ही हैं। कुछ-एक में ध्वनि का सफेत है, प्रेयस् श्रीर श्रीवींत्य पूर्व-ध्वनि काल के श्राचारों के धनुसार शक्षंकार चौर उत्तर-ध्वति कालके धाचायों के शनुसार रसभाव हैं। भोज मे प्रायः दबक्षी और यामन के गुज-विवेचन के श्राधार पर तथाकधित नमीन बजावनाएं कर डाक्षी हैं-कभी वे एक मै खदल और उसरे से नाम प्रहुप कर होते हैं-- और कभी किसी एक गुरा के वैक्टिएक रूपों को नये नाम दे देते हैं जैसे बामन की बर्ध-प्रोदि के तीन रूपों को उन्होंने सीन स्वतन्त्र गुर्थों का रूप दे दिया है। इसके चतिरिक उनकी उज्ञावनाओं के पीछें कोई तर्कं ग्रथमा संगति भी नहीं है। भोज के शब्द-मुख गांभार्थ, प्रीदि, श्रीनीरंप तथा प्रेयम् स्पष्टतः ही कर्य के चमत्कार हैं, इसी प्रकार कतिपय गुण ऐसे हैं जिनका सौन्दर्य गान्द चौर अर्थ दोनों पर बाश्रित है, प्रस्तु उन्हें मोज ने मतमाने हंग में शब्द-गुण या वर्ष-गुण की श्रेणी में हाल दिया है। वास्तव में शब्द और कार्य का स्पष्ट पार्थक्य बहुत दूर तक निभाना कडिन होता है। बामन दरा गुर्थों में दी बुरा तरह असफल रहे हैं, फिर भीज चौदीस गुर्थों में उसका निर्वाह किस प्रकार करते हैं इस पार्थक्य का आधार है आध्य-चाश्रमी-माव परन्तु वह स्वयं चसिन्द रहता है-जीर भोज ने तो यह श्राधार भी विधियत् प्रहरा नहीं किया। ग्रतप्य उनका विवेचन ग्रायन्त ग्रसंगत एवं धनगैस हो गया है। अग्निपुराय के सेन्-प्रमेन्तें के विशय में भी यही कहा जा सकता है, उसका विवेधन धाँर भी करपष्ट है। पहले ही सदद-गुख धर्म नाय तथा तमय गुवा के वर्ग ही प्रामाखिक नहीं हैं। सब्द और धर्म के चमाकार प्रायः एक दूसरे की सीमा का उल्लंधन कर बंदने हैं। धीर फिर दभय गुर्चों का प्रथक वर्ग तो कवनी न्यतन्त्र सत्ता की रखा करने में सर्वथा चसमर्थ ही है। पुरायकार ने द्यदी, वामन और भोड के विवेचन की केवज उसमा धर रख दिया है।

सारांश यह है कि सोज के चौत्रीस या बहत्तर चौर चरिनपुराण के श्रदारह गुण कारय-मर्मेझों हा ध्यान श्राकृष्ट करने में श्रसमर्थ ही रहे। वास्तविक विवाद रहा बामन के दशगुणों धार आनन्दवर्धन के तान गुणों के योच । जैमा कि मैंने श्रम्यत्र स्पष्ट किया है बामन श्रीर श्रानन्दवर्धन का विवाद मंट्या के विषय में मूलनः नहीं ई—यह विवाद गुख के स्वरूप, अथवा दमके भी कारो काट्य के स्वरूप में सम्बद्ध है। वामन के गय शास्त्र-सर्प के धर्म होने के नाते रीति-चमत्कार हैं। धाननायर्थन के गुरा रस के धर्म होने के माते चित्तवृत्ति-रूप हैं। धतप्य स्वभायतः यामन के गुणों का ग्राधार मूर्व ग्रीर संकीर्य हैं। ग्रानन्दवर्धन के गुणों का ग्राधार सुदम और स्यापक है जिसके परिवासस्यक्त वामनीय गुणों की संख्या भी द्यशिक है। श्वितवादियों ने माधुर्य, खोज और प्रसाद—केवस ये सीम नुवा ही माने हैं। बनका तर्क है कि द्यानुमृति की प्रक्रिया में चित्त की सीन श्चवस्थाएं होतो हैं — मृति, दीति तथा ब्यापकरव : श्वतर, करुण श्चादि के श्चास्थादन में चित्त मुबीभृत तथा बीर रीतिदि के श्वतभव में दीत हो जाता है। इसके स्रतिहिक्त सभी रमीं की चमुनूति के समय चिक्त की पुक्र चौर भवस्था होतो है जिले समर्पकरव या ब्यायकरव कहा जा सकता है, जो रसप्रताति का सहज परिणाम होती हैं। हुन्हीं चित्तवृत्तियों के सद्दु होने के कारण, शुषा भी केवल तीन ही होते हैं -- ह ति का प्रतीक माधुर्य, दीति का प्रोज भीर ध्यापकृत्य का प्रसाद । रसानुभृति की प्रक्रिया में जिल्ल की केयल ये ही तीन धवस्थाएँ होती हैं चतपुर सीन से ग्रधिक सूवों की करपना निराधार है। सम्मट ने सिद्ध किया है कि धामन की दश-गुय-करपना भी धासस में किसी पुष्ट बाधार पर स्थित नहीं है, ब्रतिहिक गुण या तो इन्हीं तीनों में मन्तर्भ त हो जाते हैं, या वे दोषाभाव मात्र हैं, ध्यवा धलकार हैं या फिर उक्ति-वैश्विष्य मात्र ।

यामन के सम्द गुण थांत्र, रवेष, समाधि, उदास्ता, तथा मसाद प्रसिद्ध श्रोज गुण में प्रमत्त्र हो जाते हैं, माधुर्य माधुर्य में श्रीर प्रयंग्यित प्रसाद में। श्रोज का लच्छा है शाद-यम्पन, रवेष में बतेष पद एक पद जैसे प्रतीत होते हैं, प्रसाद में पद-यमा श्रोज क्रिश्चित सैंग्य-विकटल रहता है—उसार प्रारोह-श्यरोह-क्रम रहता है, उदास्ता में भी क्या-विकटल रहता है—उसार पद गुल-सा करते हैं। स्पष्टता थे सभी विद्योपताएँ प्रसिद्ध श्रोज गुण के लच्छा के अन्तर्गत भागती है-शोबोदीस वाणी में गाइयन्धरव, विकटवन्धरव, थारोह-ग्रवरोह श्रादि विशेषताओं का समावेज स्वमाय से ही हो जाता है— शतपुर उसी के विभिन्न रूप होने के कारण ये सभी श्रोज के श्रंतर्गत श्रा जाते हैं। बामन के शब्द-गुरा माधुर्य का स्वरूप है प्रथक-पदस्य जो प्रसिद्ध माधुर्य का भी बाह्य सत्व है। भ्रथं व्यक्ति, जिसमें पद तुरंत ही अपने भ्रथं के प्रति समर्पण कर देते हैं, प्रसाद का प्रसिद्ध खड़गा है। समता में एक ही मार्ग श्रथवा पद-रचना-गैलो का चारम्भ से खंत तक खबखम्बन रहता है, परन्तु यह गुरा तो पुकरसता के कारण विरस्त भाव कश्यन्त करता हुआ दोप वन जाता है। चपरप बन्ध-रूप मोकुमार्थ कप्टरब चथवा श्रुतिकटु दोप का चमानरूप है चीर पद-चौरुज्यत्य-रूप कांति आम्बरव दोध का निषेध माध्र है। यामन के धर्य-गुर्वो की भी यही स्थित है। वर्ष-भौदि रूप बोज जिसमें एक शब्द के लिए सम्पूर्ण वाश्य का प्रयोग, सम्पूर्ण बाक्य के लिए पुरु शब्द का प्रयोग, व्यास-समास, तथा सामित्राय-विशेषण प्रयोग होता है कथन का प्रकार श्रेषमा उक्ति-वैचित्र्व मात्र है। इसी प्रकार स्रमेक विचारों का संग्रटन रूप धर्थ-गुरा श्लेप भी कथन का ही वैचित्र्य है, गुण नहीं है। ये दोनों भावास्मक गुण नहीं हैं। षामन के पाँच क्रयं-गुरू प्रसाद, माधुर्य, उदास्ता, सीक्रमार्य और समता केवल दोषाभाव है। कर्थ-वैमल्य-रूप प्रसाद-जहां धावश्यक का प्रदेश चार चनावश्यक का त्यान रहना है-शक्षिकपदत्व दोच का निवेधमान है। कर्य-गुर्व माधुर्य उत्ति-वेचित्य का नाम है-परन्तु उत्ति-वेचित्य तो काश्य-होसी का ग्रनियार्थ करूप है, उसके अभाव में रचना अनवीकृत दोध से द्वित रहती है। ऐसी स्थिति ≣ उसे भाषाध्मक गुण नहीं माना जा सकता—वह चनधीकृत दोप का निपेध मात्र है। उदारता का नी खचला ही प्राप्तरत का क्रभाव है—हससिप डमें प्राम्यत्व नामक दीव का श्रमाव ही मानना संगत है। सीक्रमार्य भी पाएप्य का श्रमाय रूप है—पारूव का शर्थ है श्रविव श्रववा श्रमंगल-वहां श्रमंगल-बाचक शब्दों के परिहार द्वारा धर्मगल तथ्य के पारूट्य का परिहार किया जाता है। धतपुर यह भी धमंगलरूप धरलोश दोष का श्रभाव हो सिद्ध होता है। शर्य के अर्वप्रम्य अथवा क्रम के अभग की अर्थ-गुण समना कहते हैं जो प्रक्रम-भंग दोष का ग्रमाय है। अर्थव्यक्ति जहा वस्तुओं के स्वभाव की ग्रभिव्यक्ति होती है-स्वमावीकि अलंकार से अभिन्न है। रस से दीस कान्तिगुण रसध्वनि श्रदि में अन्तर्भूत हो वाता है, और श्रर्थभुग समाधि तो कोई गुण ही नहीं है। बामन के चनुसार समाधि नामक कर्यनुषा के द्वारा धर्म-दर्शन

होता है प्रयोद क्लि के एकाम होने से वास्तविक क्रय मकर हो जाता है। परन्तु यह तो काव्य के रसास्वादन की पहली कर्त है, अर्थ-दर्शन के विना तो ग रस है, न सुबा, न शीत । वैसे भी कर्य-दर्शन मुख कैसे हो सकता है?

मम्मट ने वामन के दश-गुण-विवेचन का खगमग इसी प्रकार खराडन फरते हुए, केवल तीन गुणों का ही खस्तित्व सिद्ध किया है। मम्मट का यह स्पाध्यान प्रायः शुक्तिशुक्त ही है—इससे असहमत होने का कोई विशेष कारण नहीं है।

षास्तव में सेद-प्रस्तार का तो कोई खंत हो नहीं हो सकता। वर्गोकरण याया वर्ग-विभाजन सर्वण निर्दोष प्रक्रिया नहीं है—किद भी उत्तका एक मूल विस्तान्त यह है कि समाण गुण्योख इकाइयों का वर्ग में अन्तर्भाव होते रहना यादिए। वर्ग जाति का प्रतिक्तर है व्यक्ति को जाति से तथी प्रथक नाम-रूप होना चादिए जब उत्तका स्वरूप इतना व्यापक खीत महत्ववृद्धों हो जाए कि यह अपने खाप में एक जाति या उपजाति का ही वायक वन आए। भारतिय काव्यदाहन में, सेद-प्रस्तार करते समय कानेक हत्की क्षिय के खावायों ने हस मूल सिद्धांत की प्रायः वयेषा कर दो है—जिससे उत्तकी उदास्त्रमण्य प्रतायप्त की सेर स्वतंत्रम हो गाँव हैं। गंभीर खावायों को इत्तीमिद, समय समय पर हस प्रस्तार प्रश्लित को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना पड़ा है। भामह, धानन्द-वर्षन, क्षितवय, अम्मद धादि ग्रहणवेता विवारकों का सबसे महाचपूर्ण योग यहाँ रहा है कि उन्होंने विस्तार-गस्तार को अयेषा नियमन तथा समंजन का प्रयत्न हो व्यक्ति क्या है।

सत्त्व, सन्त में पूर्व-प्यनि कास के दरगुर्वों और उक्तरप्रनिकास के सीम गुर्वों से—ये विद्यने तीन गुर्वा ही मान्य हुए: म्रायुवे, थोन भीर मताद नो के महारा विश्व की हीत देशि और स्वापकर के तत् पूर्व है। इनमें मानद ती विश्व की निर्मेसता की दिश्वति है जो सभी रसी के मानदादन के सिव प्रनिवार्य है। इमारा मन जब तक निर्मेस प्रया समस्य मही होगा तब तक स्थानुपति सम्यव नहीं है—कामानुर व्यक्ति स्वार रस का शास्त्राद्व नहीं कर स्वारा प्रया योक्ति स्वारा स्वर्थ की स्वारा है। इसारा मन जब तक स्थानुपति सम्यव नहीं है—कामानुर व्यक्ति स्वारा रस का शास्त्राद्व नहीं कर स्वया योक्ति स्वारा स्वर्थ के प्रतीत हैं स्वर्थ के मानदि स्वर्थ के स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ के स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ के स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर

सन्द चौर वर्ष को स्वच्छता रूप माना है: प्रमादम्य स्वच्छता कान्दार्थयो: । यह स्वच्छता—बाह्य रूप में शब्द चौर वर्ष की, चौर चान्तर रूप में विक्त की स्वच्छता—सर्वेनस-साधारण किया है, इसके विना स्वातुमृति सम्मय वहीं है।

समर्पेक्त्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरमान् प्रति । स प्रसादो गुणो क्षेयः सर्वसाधारणकियः ॥

ष्रभीत (शुष्केन्थन में खींन के समान, शयवा स्वरद वस्त्र में तस्त्र के समान) कार्य का समस्त रमों के प्रति जो समर्थकरव (बोदा के द्वरय में भरिति स्वापन-कर्नृत्य) है, उसे समस्त रसों में चीर रचनाओं में (सर्वसाथा-रची क्रिया चुन्तिः रियतिः यस्य सः) रहने वाला प्रसाद गुण समकना चाहिए। (दिन्दी प्यन्यालोक २,१० ए० ११म)

इस प्रकार प्रसाद तो सामान्य प्रपत्ना साथारण गुळ है। यथ रोप रह जाते हैं माधुर्य जीत थोज । मानव-स्थमान की सामान्यतः हां मूल मादिना ही लापित होती हैं—कोमल थाँर पठर, धमना मधुर जीर कर्निस्तर हुन्हों दोनों को पिमल माप्रास्त्र के शिक्षण से मानव-सन के असीम बैक्षिण्य का निर्माण होता है। जीलिक महत्त्रियों ये ही दो रहती हैं। इन्तक ने हसी आधार पर कवि-स्थमान हो प्रकार के माने हैं: ग्रुक्तमार और पिषित्र जा हुन्हों दो के सिक्ष नाम है। माधुर्य और जीन इन्हों दो प्रवृक्ति के कितियक कम्य प्रवृत्ति को करण्या धनावरयक है क्यांति स्थमा कर्ति स्थाप हुन्हों हो के सिक्षण नाम है। माधुर्य और जीन इन्हों दो प्रवृक्ति के कार्यित कम्य प्रवृत्तियों की करण्या धनावरयक है क्यांति स्थाप सिक्षण कर्ति क्यांत्र है। हन दो महत्त्रित हम्य शोक्षण कर्म क्यांत्र हुन्हों हो क्यांत्र स्थाप स्थाप के साथ हम्यांत्र के स्थाप प्रवृत्ति स्था शोक्षण की स्थाप क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र क्यां क्यांत्र क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र क्यांत्र के क्यांत्र क्यांत्य

गुण के स्वरूप को और भी स्पष्ट करने के लिए कतिपथ समानधर्मी तरवों से उसका पार्यप्रय-भदर्शन उपयोगी होगा !

गुण और रीति :-- सबसे पूर्व गुण और रीति को ही लोजिए। गुण और रीति के परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन किया जा अका है। दण्डी ने गुण को रीति का मूल तरव भाना है। वामन ने इस सम्बन्ध को श्रीर भी इड़ करते हुए खिला है: विशिष्टा पद-रचना रीति:। विशेषो गुणासा।। 1,२,०-६। प्रभाँत रीति का वैशिष्ट्य गुणास्मक है। इस सूत्र का शांगे चल कर स्थान-द्वर्यंत ने व्याख्याद किया है। उन्होंने तीन विकल्प उपस्थित किये हैं:

गुलों का श्रीर संघटना (शिति) का ऐक्य है श्रथना व्यक्तिरक प्रयांत्र श्रमेद है श्रथमा भेद । व्यक्तिरक में भी दो मार्ग हैं : गुलाधित संघटना (है) ष्यथा संघटनाधित गुल (हैं)

द्यर्थात् १, क्या शीति सौर गुख स्रभिक्ष हैं 🖁

२. वया रोति गुयाश्रित है ?

क्या गुण सीति-ब्राश्रित हैं ?

हुत प्रकार यहके दोनों विकटरों का धानन्तर्यन स्वयहन कर देते हैं।—रीत और गुज एक नहीं हैं, इसमें तो कोई बियोध स्वारित नहीं हैं: रीति (पद) रचना है और गुज उसको खदाशित करने पत्ता तरफ, करने एन दोनों का समेद सम्मय नहीं है। यरन्तु गुज किसी रूप में भी रीति के साधित नहीं है—यह प्रस्त विचारकीय है। धानन्दवर्धन का तर्फ निस्मेंदेह

१ दिन्दी ध्वन्यालोक-पृ० २३३

ही संगत है-सीति के शाधित होने में गुषा भी श्वनियत-विषय हो जाएगा जबकि मुख का विषय निवत है, रोति का चनिवत । श्रद्धार रस में गुख ती माधुर्य ही हो सकता है--चीज नहीं हो सकता, परन्तु रीति दीर्धसप्तासा भी हो सफती है : इसी प्रकार रीद 🗏 केवल थीज गुण ही होगा, परन्तु रीति श्रसमासा या सप्रमामा भो हो सकती है। यह बुक्ति श्रांशिक रूप में ही सरय है क्योंकि एक तो संघटना या रोति केवल समासाधित ही नहीं है। वर्गाश्रित भी है--इसका स्पष्टोकरण मन्मट, विस्वनाय श्रादि ध्वनि-रसवादियों ते थाते चलकर किया है। समास की करेवा वर्षों को कतियत विवय मानना थोदा कठिन है । परन्त यहां भो कोई शकाट्य नियम नहीं हं-कथित कठोर वर्णी का प्रयोग होने पर भी माथ की तीमता के बारा श्वारादि रसी का परिपाक सम्भव है, सनुभव-गम्ब है। किर भी इस बात का निषेध नहीं किया जा सकता कि दीर्थसमास और कठीर वर्ष शहारादि इसी के और ग्रसमास रचना सथा कीमल वर्धा रोहादि-रसीं के परिवाक में बाधक होते हैं। कड़ीर वर्षों चीर शीर्ष समास शहार रस की हु ति में विष्नकारी होते हैं, समासहीन प्रथक पद तथा कोमल वर्गों में रोट की दीति का पूर्व विकास नहीं हो पाता. बहु मनीविज्ञान का तथ्य सहदय के प्रत्यश्च चनुमव का विषय है। स्वयं भानन्द ने भी इसकी मुक्तकवट में स्वीकार किया है।

तीसरा विकल्प है : वया शीत गुण के शासिल है ! हसका उत्तर सानम्पर्यंत्र स्वीक्सासक हेत्र हैं । उनकी संचरना को परिमाणा में ही यह शिहत है : गुणानाधिष्य विज्ञनी साधुयाँदोत्र । सानन्द्रवर्धन का पण सर्वया साध है, हससे तो कोई सन्देह हो नहीं । शीत गुण के शासिल है,—ज्ञाद-गुम्क, पर्य-गुम्क—रूपियों पद-प्रवास का स्वरूप साधुर्य, कोल शादि के द्वारा ही निर्धारित होता है । शीत का शुल्य कर्ष्य है सा की समिन्दर्शक करना, शीर रस की श्रीमन्धिक पह सरवण रूप से नहीं कर सहसी गुण के साध्य से हो कर सहसी है । वह साधुर्य कीच और स्वर्धन के हाता विज्ञ को स्वित, रीत धार परिन्धाह करनी हुई स्त-द्या तक पहुँचाने में सहस्यक होती है। सत्यद्य सानन्द्रवर्धन के एक को स्वीकार करने में सो कोई सायित हो हो नहीं सत्यते । शीत गुण के पाधित है—हस्से सन्देह नहीं, परन्तु गुण भी सारि-निर्यंत्र नहीं है। उपनार से तो सानन्द्र भी वह सात्र नहीं है।

निष्कर्ष बहु है कि सीति धीर गुख एक नहीं है—परन्तु उतका प्रान्योन्याध्य सम्बन्ध है। दोनों में गुख का प्रभाव कारेलाकुर प्राधिक है— मूजतः रीति उसी के वाधित रहती है। परन्तु गुण भी शिति से प्रप्रभावित -नहीं रहता : रीति के वर्ष-गुम्फ और गट्ट-गुम्फ चित्र की दृति, दीहि और परिचामि के निरुचय ही साधक प्रयाब वाधक हो सकते हैं।

गुरा और अलंकार :— आरम्भ में शुख और कलंकार के विषय में आन्ति रही। वासन से पूर्व इनका प्रथक निर्देश तो भरत, दपही तथा भागद आदि सभी खावायाँ ने किया है, परन्तु इन दोनों का तादिक मेर किसी ने स्टाए नहीं किया।

वामन ने पहली बार इस मर्म का स्पर्य किया। उन्होंने शपने सिद्धान्त के शतुसार निर्मान्त रूप में दोनो का पार्यं व्य स्पष्ट कर दिया। "गुण: कास्य-रोभा के कारक (विचायक) धर्म गुख हैं।"

कान्य-शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः।

मलेकार : काव्य-छोमा के व्यतिशयदेतु (वृद्धिकारक धर्म) धर्लकार हैं :

तदतिशयदेतयस्त्वलंकाराः।

सपने मत को कृषि द्वारा धीर स्पष्ट करते हुए थामन ने जिला है। शब्दार्थ के जो धर्म काय-जोगा (की सृष्टि) करते हैं वे गुण है। ये गुण है कोज ससादादि, समक-उपमादि कोक हो काय-शोमा का खलन नहीं कर सकते—हकते विपरीत बोज मसादादि कोक हो काय-शोमा का खलन नहीं कर सकते—हकते विपरीत बोज मसादादि कोकते हो कायर को शोगा-सम्पन्न कर सकते हैं।

+ + +

इस प्रसंग में दो रजीक हैं:

द्वाद गुण काण्य युपती के सहज रूप के समान धाकर्पक कागता है, स्रोर प्रसंकार-समा से वह धीर भी वह आता है।

(किन्तु) यदि वाणी गुयों से रहित है सो उसकी स्थिति यौपनविहीना स्त्री के समान है जो सुन्दर अलंकार धारण कर और भी धापकपंक हो आती है।

गुया नित्य हैं। उनके विना काव्य में शोभा नहीं था सकती।

शतदव वामन के शतुमार गुण श्रीर श्रवंकार की पारस्परिक स्थिति इस प्रकार है : सास्य

१. गुण श्रीर शक्तंकार दोनों हो सब्द धर्य के धर्म हैं।

े २, दोनों का कर्म यी शायः' समान है—व्यर्धाद दोनों काव्य का दस्कर्य-साधन करते हैं।

वैषम्य 🖖

परन्तु 1. मुख शब्दं-अर्थ के निश्व धर्म हैं। अर्थकार शनित्य !

२. गुरू काध्य-सोमा का एकन करते हैं शलंकार फेवल इसकी श्रीवृद्धि ।

गुख के कामव में कान्य-मीन्दर्य का शहित्य हो नहीं होता.
 परन्तु श्रद्धांकार के श्रमाय में गुख का समाय होने पर कारय-शोमा बनी रहती है।

४. गुण के अनाय में अलंकार का सदाय काव्य का उच्टा अपकर्ष करता है।

यानन का यह पार्षेन्य-ग्रदर्शन उनके अपने सिद्धान्त के महस्तार सर्वेषा एक और निकारण है। परन्तु सिद्धान्त-नेद के खाने के ध्यनियादियाँ, ने दूस फेक्स जांकिक रूप में ही स्वीकार किया—मुख्या उन्होंने दूसे स्वीक्ष में बाना। ग्रुच कारण के निक्ष पार्म हैं और खतंकार कांत्रिय—चह तो वर्णें स्वीकार्य है।—गुच्च कारण में सानियार्थ रूप से चर्तमान रहते हैं असंकार्य की स्विति सानियार्थ नहीं है, यह तो डीक है। परन्तु हरके साने गुच्चें को मी ठटद-पार्य के ही धार्म माना रस-प्वनिवादियों को माहा नहीं है। बागम्ब-षर्भ के सारही में ग्रुच-पार्ककार का मेन हम अकार है:

''जो वस प्रधानशृह (समें) चंती के शाकित रहने वाले (साचुर्योद) हैं, उनको गुख कहते हैं जोर जो (वसके) चंता (कष्ट्र तथा चयों) में जाकित रहने चाले हैं जनको करकादि के समान क्लंबेल हता हैं हैं।" (हिंद प्रयम्भ लोक, २,६)। चर्नार गुख चीर चर्चकार का मुखतेद यह हैं कि शुस माच-भृत सके पर्म हैं, और व्यंजाह चरीरशृह वाद-वर्म के। फलंकारों की रिवर्त करक चाँर बादि आयूवर्षों को तो है जिलका अत्यन्न सम्बन्ध देह सं हैं। मग्मट ने इसी को स्पष्ट करते हुए खिला है :

श्रारमा के शीर्यादि गुर्वों की भाँति जो श्रंगभूत रस के उरकर्षवर्षक . श्रचल-स्थिति धर्म हैं वे गुर्वा कहजाते हैं।

इसके विपरीत अलंकार शब्द यूर्च के वर्म हैं और वे श्रवत-स्थिति महीं है : सतुषायनलंकती पुनः क्वापि। —काव्य के लिपू , सतुषता शनिवार्य है, परन्तु शलंकृति कभी नहीं भी होती।

विश्वनाथ ने सानंकार की परिभाषा में हो यह मेद निहित कर दिया— 'शहरदार्थयोरिन्यरा ये धनाः योजातिकायियः— सतंकार तस्द-स्पर्य के शोजाति-शापी श्रास्थर धन हैं।'' गुण के समान उनकी स्थित स्थायरयक नहीं है। स्रास्थरा हति नैया गुणवदायरयको स्थितिः (सा॰ दर्पण)।

द्यतप्य रस-ध्यनियादियों के बनुसार गुण श्रीर खलकार का मेद इस प्रकार है।

- (१) शुण प्राणभूत रस के धर्म हैं। बलंकार धंगभूत ग्राव्य-प्रार्थ 🛍 ।
- (२) रवभावतः गुण काव्य के व्यतिरिक सत्व हैं —वे द्वृति, दीसि व्यादि चित्तवृत्तियों के सद्गृप हैं, असंकार वाह्य सत्व हैं।
  - (२) रसाहभूति को प्रक्रिया में गुयों का योग प्रत्यच रहता है। चलं बारों का क्षमण्ड, वे वाय्य-वाचक का उपकार करते हुए व्यंग्य रस के परिपाक में थोग हेते हैं।
    - (४) श्रात्त्व शुर्वा काव्य के निरव धर्म हैं, श्रतंकार श्रानिरव । 🗼
    - (४) रसादि चंतर्तायों की आंति गुण व्यंग्य रहते हैं, श्रलंकार याच्य ।

साधारणतः इस-प्यनिवादिषां का यह विषेषण हो मान्य रहा चीर वास्तव में ग्रही मंगत भी है यद्यपि इसमें थोदा क्रतियाद क्यरय है। वह क्रतियाद यह है कि इन्होंने गुवा को सिवानत में प्रकारत स्वयमं मान विषय है। परन्तु क्षेमा कि इमने क्यनय निव्ह क्षिया है, क्षीर त्यवहार में इस-विनादियों भी माना है, गुवा यह चीर वर्ष से नर्यमा चमन्यव नहीं है। इसी प्रकार करतेशर भी मृततः वाचक कारद और वास्य क्यर्य है चर्म होते हुवे भी प्यंग्य कर्ष से समेदाा सरावक वाहर् और वास्य क्यर्य है चर्म होते हुवे भी प्यंग्य कर्ष से समेदाा सरावक वाहर्ष होते। ग्रुख विकादीक रूप हैं, चसकार वाह्यों के मुखतः चित्तवृत्ति रूप होने पर भी जिस प्रकार गुए गीए रूप में शब्द धीर धर्य : वर्ण-गुरफ चौर राज्द-गुरफ, से भी सम्बन्ध रखते हैं इसी प्रकार मुख्य रूप में राद्य और धर्य के धर्म-अभिव्यंजना के चशस्कार-होते हुए भी शलकार गीया रूप में चित्त को भी चमध्हत करते हैं। शांतरिक धीर बाहा

प्रसाधन हैं ग्रामीत श्रीभव्यंत्रना को प्रसावशासी बनाने के उपकरण हैं। परन्त

तरव की यही सापेष्ठिक प्रमुखता गुण और अलंकार का मुख्य अंतर है-ग्ण

## दोष-दर्शन

दोवों का धर्यन संस्कृत साहित्य-शास्त्र में चारम्भ 🐧 ही मिलता है भार भाषायाँ ने प्रायः दोष-विवेधन पहले किया है, गुज-श्रक्तंकार-वर्णन धाद में । यह मानव-स्वभाव की सहज प्रवृत्ति का ही परियास है, इसीलिए बाहि मैदिक अपि ने अपनी प्रार्थना में दुरित के परिहार की यांद्रा पहले की है धीर भद्र की कामना पाद में-विश्वानि देव सवित्रशितानि परासुध-यद्भह तल बासुय । आरंगीय काव्य-शास्त्र में भी दीय-वर्णन इतने बामद के साथ इमीतिए किया गया है क्योंकि दोय-परिहार को कारब की पहली शर्स माना गया है। दणडी ने प्रवक्ष राज्दों में घोषणा को है कि काव्य में रंचमात्र दोष को भी उपेचा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक छोटा सा भी कुछ का दारा सुन्दर से सुन्दर शरीर की कुरूप कर सकता है। (कारवादशं, 1,0)। प्राचीन च्याचार्यों ने ही नहीं, उत्तर-ध्यनिकाल के ब्राक्षायों में भी निर्देशिता की कारय-संचया का अनिवार्य अंग माना है। पूर्व-ध्वनिकास से वामन और उत्तर-ध्यमिकाल से सरमट का काव्य-जन्म उदाहरण-रूप 🛙 प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्दोपता को अपने आप में एक महान गुण माना गया है: महानू निर्दोपता गुण: । काव्य के जिए निर्दोपता की भवेचा श्रधिक है भायवा समयक्ता की ! दोनों में से कीनसा कारय के लिए व्यनियार्थ है ! या मनुष्य प्रमचा काश्य में निर्दोपना कहा तक सम्भव है ? थे विवादास्पर प्रश्न है जिनका समाधान चन्यत्र किया जाएगा। परन्तु दोष का विवेचन काध्यशास्त्र का-विरोध कर रीति-सिदांत का-धरवंत महस्वपूर्ण थंग है, इसमें सदंह नहीं। बाह्य के सीरमें शमीर्य अथवा प्रभाव का विश्लेषण करने के किये दोप-दर्शन सर्वथा धनियार्थ है।

दोष की परिभाषा: प्राचीनतर क्षाणधाँ ने—सरत, मानह कीर द्रवही—सीनों ने दोष का खब्ख नहीं किया। सरत ने केरल हतना ही निर्देश किया है कि दोष की स्थित भावामक है, गुख उसका विषयंव है: पत प्य दिष्याँसता गुखाः काल्येषु कीर्तिताः। (नाक्ट्यासत्र क. १८)। भामह ने भी दोषों के पत्र—सामान्य दोष, पाणी के दोष-मेद, तथा दोष के मुक्तुवर-साधन व्यादि का विदेचन तो किया है, परन्तु सामान्य ज्याय नहीं दिशा—केयत यह कह दिया है कि शाद ही सलकि हसका प्रयोग नहीं करते। कायो न प्रयुक्त । द्रवहीं ने विदेश दोष-पर्यांग विस्तारपूर्वक किया है, किन्तु दोष की विस्ता नहीं की। उन्होंने सामान्य दोष के स्वरूप के विषय में केनल दो वार्ते कही हैं।

- (१) दोषा विषय्ते तत्र + +
- (२) इति दोषा दशैवैते वर्ज्याः काव्येषु स्रिभिः।
- (1) दीप काव्य में विफलता के कारण होते हैं 🕂 🛨

(२) विद्वानी को काव्य में इनका परिहार करना चाहिए।

पुज को भौति दोष का क्षण्य भी सबसे यहले थासन मे ही किया है : मुनाविष्यंशासनो दोषा: क्षणांत मुख के विषये का नास दोन है । यहां मा मत्त नठ स्वत्ता है कि विषयेत का नया कार्य है : वैपरीस्य या समाम का सन्यामाय र गासन के विशेषन से रष्ट है कि विषयेत से उनका करिमाय पंत्रीस्य का ही है—जनके दोष काल्य-सीर्ट्य (गुज) के क्षामा के सोतक नहीं है, वे काल्य-सीर्ट्य के प्रावक हैं । उनके विध्वत्त्र सुख और्ट्य-सास्त क्षा लोक जीविष्य साहि के निष्य कथा वर्ध्यत्त्र हारा काल्य-सीर्ट्य की हाति करते हैं । काल्य उनकी स्थित विक्षोम सन्य के माधास्त्रक हो है । इस मधार यामन के चतुसार होय उन तस्यों को कहते हैं जो काल्य-सीर्ट्य की हाति करते है । यासन को पटि ही सीर्ट्य परनुतात है, हास्विष्ट रोव भी वस्तुतात हो हैं है पाझ रूप को चिट्ठिकों मात्र है, क्षीतरिक विष्कृति के उद्देश नहीं हैं ।

च्यति की स्थापना के उपरान्त चित्र बदस्त गया। कारत हा सीद्र्यं रूपगत न रहक चाम्मान हो गया—चत्रपुष दोषों को दिवति भी बद्दार गर्ह : है भी मुक्त: चाम्मान (सत्त न सम्बद्ध) और अबके चास्त्रम से हो गीय रूप से राज्द पीद चर्च-गत माने गए। चानन्दवर्षन तथा स्थापन है हुस तस्य का संदेत किया, चीद सम्बद ने बसे एए रूप से सुतन बहे हिया: मुल्याधंद्रतिर्देशि स्वरूप मुल्यस्त्रतृश्र्याद्वाच्यः । — श्रयांत् दोष वह ॥ जिससे मुख्य श्रयं की हानि हो। यह मुल्य श्रयं है स्व श्रीत उसके शाश्रय से गोव रूप में वाच्य भी। विश्वपाध ने इसी बात को श्रीत भी सीधे दंग से । कह दिया:

दोषास्तस्यापकर्षकाः—उसके (रसके) श्रपकर्षक दोष कद्दलाते हैं ।

इस प्रकार को रस का श्रपकर्षक श्रधवा हानि करे वह दोप है। रस के द्यापकर्पण श्रथचा हानि का शर्थ क्या है ? रस की हानि तीन प्रकार से सम्भव है : रस-प्रतीति में (१) विजम्ब हारा, (२) व्यवरोध द्वारा, श्रीर (१) रस-प्रतीति के पूर्ण विनाश या विद्यात हारा । रस चानन्द की ऋवस्था है, धतपुर उसका विस्तरवन, शवरोधन शववा विवास निरचय ही उद्देग जनक होगा-इसीक्षिप प्रानिपराण ने प्रभाव की जाधार सानकर ही दोव का सच्छा किया है : उत्तेगजनको छोप: --काम्यास्वात में तरपर चित्त में जो उत्तेग उत्पद्ध करे यह दोप है। यह दोप आंतरिक उद्देग रूप है। हस प्रकार पूर्व-ध्वनि चीर उत्तर-ध्वति काल की दोप-विषयक धारणाओं में भी मौलिक खंतर मिलता है, पूर्व-ध्यक्रिकाल में दोष के बाह्य वस्तुगत क्रयांत शब्द-ग्रर्थ-गत रूप पर बल दिया राया, चौर वत्तर-ध्वनि काल में श्रांतरिक चारमगत अर्थात रसगत रूप पर । किल्ल बह केवल दोप-विषयक धारणा का भेद नहीं है-यह तो मलत: कारत विकास धारणा का भेट है। अब कारत का रूप बास सवा वस्पगत माना जाता था, दीए वस्तुगत ही थे, किन्तु जब काव्य का रूप चारमगत मान लिया गया तो दोष भी धारमगत हो गए : काव्य के सम्बन्ध में उनकी स्थिति वही रहा-पहले भी वे काव्य के श्रमकारक थे और बाद में भी वहीं रहे। श्रतपत्र ' होप का सामान्य लक्ष्य यही संगत है : काव्य के धपकारक तरनी का नाम कीय है। काव्य के दो भंग है प्राययन रस भीर देहभूत शब्द अर्थ । भ्रतगय कान्य के ग्रंपकारक का अर्थ हुआ रस तथा शब्द और अर्थ के चरकारक-शीर दोष की स्पष्ट परिभाषा हुई : मुलरूप में रस और गीय रूप में मदन कीन शर्थ के श्रापकर्ष द्वारा काव्य का श्रापकार करने वाले तथा दोध कहलाते हैं।

दोप की मनीवैद्धानिक स्थिति: क्षभी हमने स्पष्ट किया है कि दोष का सर्घ है काम्य का अपकार करने वाका बीर कान्य के अपकार का कर है मुत्तत: सस का हो अपकार न्योंकि अर्घ की सर्घ का अपकार अग्रत्यक्र रूप से रस का हो अपकार है: जहां ऐसा नहीं होता वहीं किर यह दोए नहीं रहता । इस प्रकार तरव रूप में सभी दोषों का रसापकर्ष से सम्बन्ध है। ग्रीर जैसा विश्वनाथ आदि ने कहा है, वे (६) या तो रस की प्रतीति को रोक देते हैं या (२) रस की उत्क्रष्टता की विद्यालक किसी वस्त को बीच में खड़ा कर देते हैं या (३) रसास्चाद में विखम्ब कर देते हैं । श्रीर शहरे में जाएं तो हम देसते हैं कि समस्त दोपों का मुख शौकित्य का व्यक्तिका है ! शौकित्य का धर्म है सहज स्थिति या सामान्य व्यवस्था । जसका उत्कर्ध गणा है, श्रपकर्प कोच है। साहित्य में यह ध्योचित्य कहें अकार का होता है, एक पद-विषयक श्रीभित्य जो राष्ट्र श्रीर श्रर्थ के सामंजस्य पर निर्भर रहता है. दसरा ध्याकरण-विषयक ग्रीचिश्य जो पदीं की आर्थी व्यवस्था पर शाश्रित रहता है, तीसरा बीदिक श्रीचित्य को हमारी ज्ञान वृत्तियों के समन्वय का परिवास होना है. चीला भावना-विषयक ध्यीचित्य जिसका हमारी भाव-वृक्तियों की ध्रन्विति से सम्बन्ध है। यह ग्रीबिश्य जहां कहीं खरिडन हो जाता है वहीं दीय का शाविमांव हो जाता है। उदाहरण के लिए पर-विषयक शीवित्य की हानि से श्रति-बदरवादि पद-दोपों का जन्म होता है, ब्याबरख-विचयक चीचित्य की हानि से व्यनपद, समास-पुनराश व्यादि मायः सभी वाश्य-होय उत्पन्न हो बाते हैं । वीदिक सीविध्य का स्थान प्रसिद्धि-स्थाय, शास-प्रक्रम, प्राप्तक कप्टार्थ आदि दोषों की सृष्टि करता है जार आयना-विषयक श्रीविश्य खरिडत होकर सीधा रस-दोषों की श्रथवा अस्त्रोजताः प्राप्यस्य जादि की सृष्टि करता है। हनमें पहले प्रकार के दोष तो प्राय: एन्द्रिय (कर्यांगोचर) संवेदन चौर मानसिक मंबेदन में ग्रसामंजरय जरपन्न करते हुए, दूसरे ग्रीर तीसरे प्रकार के दोष ग्रार्थ-प्रहण में बाधक होकर वीदिक संवेदनों की किश्कल करते हर, तथा इन्तिम प्रकार के दोप मस्यच रूप में ही हमारी चित्तवृत्तियों की शन्यित में बाधक होते हुये रस का चपकर्य करते हैं। अति-कहत्वादि में विरोधी पेन्ट्रिय चित्र का मानसिक चित्र पर चारोप होने से गहनद हो जाता है, न्यूनएद, कष्टार्य चादि में मानसिक चित्र श्ररयंत हुँ चला श्रीर श्रीर श्रस्पष्ट उत्तरता है, श्रीर रस दोधों से थो परस्पर विरोधो मानसिक चित्रों का एक इसरे पर बारोप होने से भाव-चित्र परानहीं हो पाता।

#### दोप—भट

भरत ने दोषों की संख्या दश साती है---१. गुद्राये---वहां किसी प्रिष्ट-किट्यस विरोपण का (धनावश्यक) प्रयोग हो, २. अर्थान्तर—चहां खयरथें का वर्षन हो—जायीत् क्षावरथक कथन हो,
३. अर्थहीन—जहां ध्यमच्य अर्थान् असंगत (परस्पर-विरोधी) कथन हो,
अथ्या जहां ध्यमच्य अर्थान् असंगत (परस्पर-विरोधी) कथन हो,
अथ्या जहां आगय अपूर्णं रह जाए, ४. सिन्नार्थ—जहां धर्मं हिन्त-मिन्न
हो जाए—यर्थान् (अ) जहां असम्य अय्या ग्राम्थ अर्थ का सावन हो, धर्म्या
जहां (या) अर्थान्य अर्थ के हृत्यरे वर्ष में परिवर्ति हो जाए। ४. एकार्थ—
एक अर्थ के लिए खनेक (अवायरयक) अर्थ्नों का प्रयोग, ६, असिप्लुतार्थ—
जहाँ प्रयोक चरण में अर्थ पूरा हो जाए और विभिन्न वर्षों में कोई ग्रान्वांत
म हो। ७, न्यायाद्परिन—अर्थात् प्रमाण (तर्क) के रहित, इ. विपस—
जहाँ प्रयोभंग हो, ६. विसन्धि—जहां सिन्ध-योग्य गर्दों में सिन्ध न को
जाए, १० शुरुरहोंनि—अहां घराष्ट्र (श्वास्त्य-स्युद्ध राष्ट्र) का प्रयोग हो।

भरत ≡ उपरांत भामह ने तोन प्रकार के बीप माने हैं:— स्नामान्य दोप—१. नेवार्य, २. क्लिप्ट, ३. बन्यार्थ, ४. बयाचक, ४, ब्रयु-

स्नामान्य दाप-- १. नवादः , २. १४७८. २. अन्यायः ४. घराचकः १. अपुः क्तिमात् स्रोतः ६. गृह सन्द । याणीः फ्रे दोष-- १. श्रुतिदुष्टः, २. अर्थदुष्टः, ३. वश्यना-दुष्टः, ४.श्रुति-कष्टः ।

बाह्यों के दोप---। श्रातुष्ट-, २. अध्युष्ट-, ३. कश्यान-युष्ट-, ४.श्रात-कष्ट । प्रान्य दोप--- श्यार्थ २. व्यर्थ ३. युकार्थ ४. संसंग्य ४. धपप्रत इ. सन्दर्शन • विकास ट. तिम्मञ्च ६. स्थिपिय १०. देशकातकता-क्रोक्रयादास-विरोधीः ११. प्रतिका-हेतु- युवास्त दोन ।

भामह के हुन तीन दोप-वर्गों का पार्यवयकारी काधार करिक स्वयस्त नहीं है। उनके विवेचन में न तो यह स्वयस्त है कि वायों के दोगों में उनका क्षामियाय क्या है और न यह कि सामान्य तथा करने दोगों मा बाजारमून कामत क्या है। वायों के दोग वादि करने दोग हैन व धुतिकर तो है है— प्राप्ति-तुस भो लीववर्गी कर मान किया जाए वरनत वर्ण-दे दूर कीर करना- हुए सारद-दोग कैसे हो सकते हैं । ये तानों क्षमणः वामन के प्राप्ति-दे दोग करती ह हुए। सार्वा का प्रस्ता क्षमण करना करना करना है। व्या वामन के प्रस्तं न देश करना है । व्या तान करना है । व्या तान के प्रस्तं न देश करना हमाने हमाने

भागह को इस प्रकार के वर्गीकरण की प्रत्या कहां में प्राप्त हुई यह कहना भी कठिंग ई। उनके कन्य दोष तो बहुत कुछ भरत से प्रीरित हैं,

१ निगृद्दसमान्तरमर्पदीन भिन्नार्पमस्योगस्यापम् । न्यायारपत विषम विमन्धिरराष्ट्रप्युत वे दरा काव्य दोषा :॥ नाटय सारत्र (१७,८८)

परनु सामान्य तथा बाजी-त्रीयों का उद्गम-स्थान खजत है । गूसा मतीत '
होता है कि मामह के समय में पिटटत-स्माज में कान्य-त्रीयों की तीन प्रथक '
रूपों में चर्चा थी, चीर माहद ने उन तीनों को ही वपने मंथ में सन्नित्र कर लिया। मर्थक साहद की आर्रास्थक करकरमा में प्राय: प्राप्तामत थैंसी का ही मयोग होता है—मरनुत विशिष्ट सामग्री के विवेचन-विश्लेषण द्वारा नित्रसम यीकों से सामान्य सिद्धान्तों कथना रूपों का महत्त्व किया जाता है। भामह के समय में भारतीय साहित्य-साहत्र प्रपनी आर्रास्थक करवा में था—उस समय प्राप्त काव्य का विश्लेषण करते हुए विशेष से सामान्य की। उत्पतिष्य के जा रही थी। गुण, कर्ककार, दोष क्यादि का विश्लेषण हसी रूप में हो रहा था। हुत खावाची ने सपने बंग से शब्ध माने के खु: होयों की उद्माचना की होगा—कुछ ने जिल्लीय वर्ग के चार त्रोपों की चार क्रारा काव्य काव्य काव्य होते करा साहत्व होते हो। इस्पाचना की होगा—कुछ ने जिल्लीय वर्ग के चार त्रोपों की चार क्रारा कार्य

द्रपटी ने भामद्र के 'धन्य दोष' घपार्ध, न्वर्ध, प्कार्थ बादि प्रमाधत् इरवना किए हैं : इनमें से केयन धानिस दोध 'धतिला-हेतु-दृष्टानतहोस' डन्डें झाझ नहीं हैं । उन्होंने स्पन्ट विका है।

'प्रतिज्ञा-हेतु-दृष्टान्त की हानि योग है या नहीं यह एक ककरा विचार है कार्यान्द्र जटिल समस्या है, उसके साथ उलक्षने से क्या लाभ ? (कारपादर्य, १,९२७)

इस प्रकार दयही ने दश दीप माने हैं:---

१, छाराथै—जहां समय रूप में कोहे वार्थ ही न निकलता हो। २, ठयथै—जहां एक वाश्य क्षया प्रकार मन्या में पूर्णप्रसिरोध हो। ३, एकाथै—जहां एके करन हो। तिमा किसी विचित्र के। कार क्षयता कर्य में चाहुत्त हो। ३, सर्वार्थ करों के। विचित्र के। कार क्षयता कर्य में चाहुत्त हो। ३, सर्वार्थ करा कारों करों के स्वयोकरण के निवस प्रकुत करने संकार उपमा करते हों. ४, आपक्रम—जहां काम में विचित्र चहुत्वों का वार्थों देशों कम में विचित्र चहुत्वों का वार्थों का वार्थों काम से करते करते हों. ४, आपक्रम—जहां काम वार्थि काम कार्यों का वार्थों का वार्यों का वार्थों का वार्

१०. देश-काल-कला-लोकन्यायागम-विरोधी—जहाँ देश, काल, लोक,

भामद और दरही का यह दुस-दोप-वर्षन भरत के दोधवर्णन से स्पष्टतः प्रभावित है। उनके १. एकार्य सवा २. विसन्धि तो नाम शोर स्वरूप दोनों में एक हैं हो-३. विषय और भिश्रवृत्त में केवल नाम का भेट है-दोनों में छुदोभंग का ही वर्णन है। इनके श्रतिरिक्त सरत का ४, धर्यहोन ्त्रीर भामह-द्वशी का व्यर्थ, भरत का ४, न्यामादपेत तथा भामह-द्वही का देशकासकतालोकन्यायागमविरोधीः भरत का ६. सन्द्रब्द्रत तथा भामह-लगही का शब्दहीन भी प्रायः समित्र ही है। भरत के . भिक्षार्थ के ही कर हैं (द्य) प्राप्त तथा (द्या) संदिग्ध—इनमें से दसरा रूप भामद-दरही का समंद्राय दोप है। उधर भरत का द. ऋभिष्तुतार्थ और भामह-इचही का श्रापार्थं भी प्रायः समान ही हैं। इस प्रकार भरत तथा मामह-द्यशे के बाठ कोच करामरा समान हो हैं। धरत के दो दोप गुदार्थ और प्रधान्तर इस परवर्ती ब्राचार्यों ने ब्रह्म नहीं किये। इनसें से वास्तव में ब्राधीस्तर का चानसभीय तो एकार्थ में हो जाना है, केवल एक दोप रह जाता है गुड़ाई । क्लके क्रिकिन्स भागद-दवडी ने हो नवीन दोपों का उठलेख किया है---रापक्रम चौर पतिश्रष्ट । यर इन दा दोषों में से भी वितिश्रष्ट का चन्तर्भाव भिष्ठयस्त में माना जा सकता है-कातः केवब चपकम ही एक ऐसा डोच इह जाता है जो भरत के प्रभाव से सक है।

यामन के गुण की ऑित दोष के भी राज्यगन कीर कर्यगत मेद किये, हैं. बामन-हुत मेद ने बार हैं—पद-दोष. पदार्थ-दोष, वास्य-दोष कीर बाश्यार्थ-दोप—परम्तु उनका बाधार मुक्तरः ग्रन्ट बीर क्षये ही है। बामम के सन्तारा मेदी की संख्या २० हैं।

पाँच पद-दीप:— 1. धाराषु धर्माव व्याक्तरा की रिष्ट से प्रश्चन २. कप्ट प्रधांद खुनि-निरम (कर्यांक्ट्र) ३. प्रास्थ, ४. फारतित प्रपांत प्राप्तचलित पारिभाषिक राष्ट्र खादि का प्रयोग, ४. धन्यक प्रधांत् निर्धांक जहां केवल शाद-पृति के जिल् मार्ती के शब्द 'तु" 'व्यलु' स्थादि राष्ट्र दिये जाते हैं !

पोंच पदार्थ-दोप:— १. बन्यार्थ-जहां सन्द का रूदिन्युत वर्ष में प्रयोग हो यथा प्रस्मरण्=विस्मरण्=का समरण के वर्ष में प्रयोग । २. नेयार्थं धर्मान् कव्यितार्थं, जिसका अर्थं करूपना से सामाना पहता हो, यग दशरम के सिन् पर्तिकारियामनामञ्जू निरोधय का मधीमा (पंतिः =दरः -पिद्रतेम नाम = पक+श्च्य =धराया करने नाला =स्प) ३. गूटार्थं=धप्रसि-दार्थं ४. प्रस्तीस २. निलष्ट —द्वही अर्थं अपसन्त द्वारक हो।

तीन बाक्य-द्रोप:— १. भिक्षजृति २. यतिश्रष्ट ३. विसंधि । सास वाक्यार्थ द्रोप:— १. न्ययं —पूर्यपर विशेषी, २ एकार्य--जिसमें उक्तार्थ पद की निध्ययोजन बाबूनि हो ३ संदित्य ४. धायुक्--कहां सर्वया काल्पनिक स्थया आनिष्यं वर्ष का काल्पेप हो—हमके टदाहरण प्रायः हुखंस है, ४. धायना—जहां वर्ष कें क्षम न हो ६ चल्लोक जिसका सर्थ देश, काल धीर प्रशृत्ति के विक्व हो, ७ विचा-विक्व जिसका सर्थ कला चर्मार शास्त्र के मान्य विद्यान्ती के विक्व हो।

यामन अपने इस दोष-विस्तार के लिए भरता सामह तथा द्राडी सीनों के ही अत्यों हैं। उनके नी वाक्यार्य दोष सासह और इयही के चाट दीयों से श्रामित है, भिष्ववृत्त, यतिश्रष्ट, विसंधि, दवर्थ, मुकार्थ, संदिग्ध, अपक्रम, अस्रोक तथा विद्या-विरुद्ध वयावत् आसह चाँर द्वडी से ही प्रहुण कर खिए गये हैं : केवल एक साधारन-सा चन्तर यह है कि शामन ने चलोक स्रोर विशा-विरुद्ध को दो पृथक दोष साला है, परन्तु आसह दशही ने उन्हें एक ही माना है। यामन का पद-दोष कसाधु अरख का शब्द-च्युत स्तीर भामह दयही का शब्द-होन है। उनका पद-दोष अनुर्थक, पदार्थदोप नेपार्थ, क्रन्यार्थं तथा विकार थे। है वहुत क्रन्तर से भामह के प्सासान्य दोपींग के क्रम्तर्गतं चा जाते हैं। बामन का कष्ट चापवा श्रति-विरस भामह का श्रतिकष्ट नामक वायोशीय ही है। इस प्रकार पन्द्रह दोधों का हिसाब करा जाता है-शेष 🔰 जाते हैं पाँच :--दो पद-दोप--प्राम्य तथा ध्वत्रतीतः हो पदार्थ-होप --गुत्रार्थ तथा धरलीख, पुक वाक्वार्थ दोष--श्रम्युकः। इनमें धरलील के धया, बीड़ा तथा धर्मगढ-वाचक तीनीं रूप भासह के धति-दृष्ट, धर्थ-दृष्ट संया करपना दूर के ही विकतित रूप हैं। प्राप्यदीय भी धरजीस से मुजतः भिन्न नहीं है-यहां जान्यवा शब्द में है असे में नहीं है ।

गृदार्थं नामक दोष सरत ने भी भाना है पान्तु छएख को देखते हुए दनका यह दोष नेवार्थं नथा श्विष्ट के निकट पहता है। भामह का भी एक सामान्य दोष' गुड़ाभिषान नाम का है। वामन का यह दोष इनमें ही खप जाता है। इसी प्रकार श्रमतीत का कन्तुर्भाव भी गृहार्थ श्रादि में हो सकता है। श्रमपुक्त को स्वयं पामन में श्रस्यंत विरत्न माना है श्रार उसका उदाहरण भी नहीं दिया।

यामन के दोषों में एक-दूसरे का संक्रमण करने की प्रकृत्त लिख होतों हैं : फिल्ट. नेवार्थ तथा गुड़ायें आदि की सोमार्ग मिलां-जुली हैं । अप्रमुक्त का रूपए निर्देशन हो वामन ने नहीं किया है अपन्य व द किला, गुड़ायें आदि से किता किया है यह कहना कठिन हैं। वामन का सबसे पड़ा योग-दान यह है कि उन्होंने अपन् और वध्ये कि हो वामन का सबसे पड़ा योग-दान यह है कि उन्होंने अपन और वध्ये क्यायर-नेद से दोषों का विभाजन किया है। अपनी दृष्टि से वामन ने बादद, स्पन्तां, वानन तथा वाण्यार के पायंत्र का निर्वाह कायरना स्वच्छता से किया है, इसमें मंदेह नहीं। परन्तु यह कार्य योशी ओखिल का है। बादद और उससे क्यों में हता पट मेर करना या पदार्थ तथा वाण्यार्थ में बहुत है। इसमें तथा वाण्यां किता है। क्या है। क्य

पूर्व-ध्वनि काल में दोष-विधेचन की यही स्थिति रही। काध्य के स्रम्य स्थेगों को माँति दोषों का विश्वेचन भी वस्तुगत हो रहा: दोष भूसतः केवल दो मकार के साने गये: शब्दगत स्थीर स्थ्येगत। सेने इनके भी स्थानतर भेद किए गए।

शब्द-दोष के तीन अदः पदनत, पदांसमत बीर वाक्यसत; बीर प्रयो-दोष के दो भेदः पदार्थमत तथा वाक्यार्थमत। परन्तु वास्तविक आधार' सम्बद्धित वर्ष हो रहे।

उत्तर-ध्यनि काल में रसध्यनि की काव्यातमा क्य में प्रतिद्वा हो जाने पर रसीचित्य को काव्य की सुरूप कसीडी माना गया थीर उतके गुण-होए का विवेचन तदनुतार ही किया गया। इस प्रकार स्तरोपों का भी धाविमीय हुया।

भोज ने वानव-दोषों के अन्तर्गत एक श्रीह वर्ग माना है घरोतिमत् तिन्हें उन्होंने विपर्यय-दोषों भी बहा है। वे दोष समाधि को छोड़ अन्य नी गुखों के पैपरोस्य है। अवप्य अहां गुखों के विपर्यय मुक्त हों वहां अरोतिमत् पर्याद्य तीति-विरोधों दोष होते हैं। हमाधि को कहाचित्र इसक्तिए छोड़ दिस गर्याद्य तीति-विरोधों दोष होते हैं। हमाधि को कहाचित्र इसक्तिए छोड़ दिस गर्याद्य तीति-वरिधों दोष होते हैं। समाधि को अन्तर्गाय है। साना छै। वामन ने भी शोधों को गुर्खों के विषयं याना है परन्तु वे अपने क्षपुर्धों में इस विपरीप्त का नियोह नहीं कर सके—उनका दोष-वर्धन स्थतन्त्र सा हो गया है; भोज के दोष वास्तत्र में हो गुर्खों के विषयं य रूप हैं।

दत्तरथनिक्कलान दोष-दर्शन का सार सम्मद के काव्यप्रकार मिं
संगुद्दीत है। उसमें सबस दोषां का वर्णन है: सैतीस प्रवद्दीत, तेंड्स अर्थ
दोष तथा दस रस दोषा । ये दोष रसीचिवत के आधार पर दो प्रकार के होते
हैं—निस्य चौर अनिस्य । ये दोष को सभी अवस्वारों में काम की शासा का करकार करते हैं निस्य दोष हैं। अन्य दाष जिनका सम्बन्ध कर-धाकार ते हैं धानाय नोष हैं—वे सर्वंच हो सोचिवत को हानि नहीं करते । बदाहर्य के खिल अंतिकहुत्य आदि न्यंगावादि के अवस्वारक हैं परन्तु राजादि के उप-कारक, अत्तर्य के जिनस्य होचे हैं ज्यांक्र सक्त के होय निस्य हैं और गण्द स्या अर्थ के दोष क्रांत्य हैं । इसी स्थापना को आधार मानकर भोज ने बैदोषिक गुर्यों को करना कर काकी है। ये बैदोषक गुर्या, जीता कि मैंने सन्यव स्वष्ट किया है, अनिस्य दोष ही हैं जो अनुकुल परिस्थिति में गुर्य यन लाने हैं।

योगों के मुख्य वर्ग थीर मेर थे हो हैं—ह्समें संदेहं नहीं कि भरत प्रथम भामह-रूपको-कृत दीप-पेटों में काश्य के समस्त ध्यकारक तार्यों का समाचेश नहीं होता, अत्मय दोगों की संख्या निश्चय हो दश से स्विक् सामतो पहेंगों। किर भी अग्रध्यादि के सत्तर दोगों का विश्वेष करते पर यह धारणा ध्यप्य होती है कि वहां कुछ क्रिक मेट्र-विस्तार किया गया नया है। सम्मट के समेक मेन् एक तृपने को सीमा में संक्रतण कर वाते हैं। इस चेव में भी स्वय्य केंगों की भीति वर्गीकरण तथा वर्ग-विभाजन के मूख तिद्वांत की साथ: क्षेत्रण घर ही गयी है।

je.

संस्कृत काव्य-शांक्षियों में अम्बट इस दृष्टि श्री श्रास्यन सतर्क श्रास्य हैं : इमारा काव्य-शांस्त्र नियमन तया व्यवस्था के लिए उनका चिर-अस्थी रहेगा। फिर भी शांक्षा-विस्तार की प्रकृति का वे पूर्वतः संबंदया नहीं कर सहै। सर्वकारों की भांकि दोगों के चीत्र में भी श्रीर प्रक्रिक नियमन तथा व्यवस्था की व्योषा हैं।

रोपों के वर्गों का विनेचन श्रपेदाकृत श्रविक प्राप्तार्गणक है। पहुँच वर्ग शब्द और श्रम्भं को श्राधार सान कर चलता है। काव्य जैसी श्रमं-गमा ६स्तु में राद्य श्री। श्रम्य का पार्यवय करता। सद्देज नहीं है क्योंकि श्रम्य से सिन्त ग्राप्ट का श्रीस्तव वही मायः नहीं ही रहता। िकर भी सारेषिक महत्व के श्रापार पर दोनों का भेद माना जा सकता है श्री साना जाता है। नहां दोष माप्ट के हो श्राधित हो श्रम्यांत्र ग्रस्ट के परिवर्तन से—पर्याय के द्वारा, दोप का परिहार हो सके वहां ग्रम्द-दीर होता है श्रीर जहां ग्रम्द-परिवर्ष के दपरांत भी—पर्याय देने पर भो दोष बना रहे वहां श्रम्यं-दीर होता है। पह प्रमाण सर्वेष श्रकाट्य की नहीं है कि में हसे बहुत कुछ विश्य-समीच माना का सब्बत है। मम्मय शादि का दोप-विषेचन इसी पर श्रापत है जो तिर्होंच न होते हुए भी श्रविक श्रदंगत नहीं है।

रसा-दोवों का आधार और भी पुष्ट है। इसमें नित्य और शनित्य को पक्दपना गंभीर कान्य-ममंत्रता को चोतक है। इसका वैज्ञानिक विदेचन हो। सानद्वपंत तथा सन्य प्रविचारियों ने ही किया है, परन्तु यह उनकी सपनी उद्घावना नहीं है। उनके पूर्व भामह और दरडी दोनों ने ही दोय के गुण्य-स्थान पर महाश डालक है:

"विशेष स्थिति में कृत्तित कथन भी शोभित हो जाता है जिस प्रकार साला के सध्य में गुंधा हका नील पकारा ।" (कारयालंकार १,४४)

"इस प्रकार का (दीपयुक्त) सभी विशेष कभी कभी किम कीयल से 'दीपों की सूची से निकाल कर गुर्खों की परिधि में पहुंच जाता है।" (काच्यादर्श, ३,१७६)।

हुससे श्रह स्पष्ट है कि पूर्व-विनि काल के शाधार्य भी काव्य के समें से भनभित्र नहीं थे—उनकी कपनी दृष्टि-सीमा शबस्य थी, परन्तु काव्य के समें का जान उन्हें निस्संवित था।

इसी से सम्बद दोगों के वर्ग विभाजन का एक कम्य प्रकार भी है जिसका मूल आधार भी रस ही है। इसका आधार-मूत सिद्धान्त यह ई कि काध्य की चरम सिद्धि रस है जीर सभी प्रधार के दोगों का सम्बन्ध प्रनात: उसी के साथ रहता है। ये दोप तीन प्रकार से रस का क्ष्यक्प करते हैं: की प्रतीति को अवस्द कर, वसके मार्ग में स्वयान्य स्थान कर, जीर उसमें विज्ञास वर्षस्थित कर। इसी आधार पर दोगों के सतिन वर्ग माने हैं: 1 रस प्रतीति को ध्यवस्त करने वाले, २ रस-मतीति में स्वक्षान उपस्थित करने धाले और १ रस-प्रतीति में विल्वस्य उपस्थित करने वाले । यह वर्ग-विभाजन मिसर्वेद्द हो तात्विक हैं और काव्य-देश के अनोर्पज्ञानिक विवेचन किया गया है, परता है। संस्कृत काव्यज्ञास्त्र में हुस ध्याचार का स्वष्ट विवेचन किया गया है, परन्तु उसके ध्युतार देशिय काव्यजित्स्य नर्दि किया गया—कद्राचित्र हालिए कि सुरम, ध्याचार की ध्येषा किसी मूर्व ध्याचार पर वर्गीक्रस्य व्रत्ना सहज्ञ होता है। हमारी धारमा है कि उपयुक्त धायार पर वर्गीक्रस्य व्यत्ना सहज्ञ होता है। हमारी धारमा है कि उपयुक्त धायार पर काव्य-देशिय का प्रनाम्यान होना धादिए: यह खिक्त सारिक्त होगा धोर काव्य के धांतरिक विरक्षेपण में

## ं रीति के प्रकार 🛭

भासह ने कदाचित काव्य नाम से और दक्दी ने सार्ग नाम से शीत के हो प्रकार माने हैं : खैदर्भ और गौदीय। भामह ने हम दोनों के पार्थंक्य को सो स्वीकार किया है : चैदर्भ मार्ग में पेगलता, कलना चादि गण रहते हैं। धीर गौड़ीय में धलंबार चादि । परन्तु वे यह मानने का सैयार नहीं हैं कि वैदर्भ सतास्य का चीर गींशीय चसरकात्य का पर्याय है। कात्य के सहसन गर्जी के संबोग से. श्रीर अपने अपने गर्जी के संवत प्रयोग से दोनों हा सरकाव्य हो सफते हैं : फेवल नाम के आधार पर हो एक को उरक्रप्र गीर द्यपर को मिन्नष्ट कह देना गतानगतिकता है । दश्दी है, इसके विपरीत, यह माना है कि चैदर्भ दरागर्शों से कर्तकृत होता है और गीरीय में इनके विपर्धन मिलते हैं । किन्तु दण्ही ने गुथा-विपर्यंय को दोध नहीं माना हैं । स्वोंकि उस स्थिति में तो गीदीय मार्ग काव्य संज्ञा का अधिकारी ही नहीं रहेगा। उन्होंने, जैसा कि शारी चल मोज ने शपने ढंग से स्पष्ट किया है, स्वामायोक्ति शीर स्सोक्ति को चैदमें के मूल गुरा, चौर वक्षोक्ति को अर्थान चैन्जन्य तथा अलंकार द्यादि को गौडीय की सब विशेषता स्वीकार किया है। हां यह मानने 🖥 कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि द्वडी गौडी की श्रपेशा चैद्भी की उरकृष्ट कारय मानते थे ।

यामन ने रीति शब्द का सर्वप्रयम उपयोग करते हुए तीन रीतियां मानीं । वैदर्भी, २ योदीया और ३ पांचाखी । १ 'समस्त गुणों मे मूपित वैदर्भी कहलानी हैं। रोष के लेखमात्र से भी अस्प्रष्ट, समस्त गुण्-गुम्कित, योगा के स्वर सी मपुर वैदर्भी कहलानी हैं। र 'श्वीव और कांद्रित से विद्र्यित गोदीया रीति होती है। + .+ हसमें आपूर्व और सीक्षित से विद्र्यित गोदीया रीति होती है। । । । स्वर्ण आपूर्व और सीक्षित होती है। । ३ 'मापुर्व और मौकुमार्व से उपचय रीति का नाम है पांचाखी । .+ .+ श्वीव और कांति के स्वराव में हराने से स्वर्ण कि स्वर्ण के से स्वर्ण के स्वर

यामन के उपरांत कहट ने रीतियों को सरुया चार कर दी। उन्होंने स्तारीया नामक एक चांधी रीति की उद्भावना खीर की। कहट ने रीतियों के रो वर्ग कर दिए: एक वर्ग में चैदभी चीर पांचाकी धाती हैं खीर हसरे में गीड़ी खीर कारोया। उन्होंने समास को रीति मेर का धायार माना। बैदभी में ससास का धभाव उन्होंने समास को से समु समाद धायार रो-तीन समास का सारोया में मभम समास कार्यन् पांच-सात बीर गीड़ीया में दीर्थ समास का मयोग होता है। कहट ने रीति खीर रस का स्तय सरक्य स्वीकार किया है। चैदभी तथा पांचाकी, श्दार, करुच, भयानक तथा खड़ुत रसों के, चीर गीड़ी तथा सारोया रीद के खड़ुहस वहती है। येष चार रसों के बिद रीति का नियम नहीं है। यह रीति-स-सक्त अरत से खड़ुतित है—भरत ने रीतियों की समावयों उत्तियों का रस के हाथ सहस्र म्यन्त्रभ साता है।

रिंगमुराज ने देवज तीन हो रोतियों का चारितर माना । कोसला, किता समा मिया जो कस्या चैर्सी, गोड़ा चीर रोचावो को पर्याच साप्र है। राजदेवर ने भी सामान्य यामन की हुन्हीं तोन रीतियों को महत्व किया है। कायसोमीसा के काम्युठन प्रमंग में हुन्हीं तीन का उदलेल है। उपर पूर्ममानी के सारत-हांक मिंथा मामनेद में तीन हो रीतियों का स्माण किया

धैदभी-पांचावयी प्रोयिन कम्ले भवानकाडुतवोः ।
 कार्यवागीशिये रीत्रे कुर्वाद् वणीनत्त्वम् ॥
 (कान्यवात्रह-१६१२०)

नवा है: यच्छोमी. सामधी सथा पीषात्ती। इनमें यच्छोमी परमगुतमी का माहत हैय है जो विदर्भ की राजधानी चरमगुतम के नाम पर छाषुत होने के कारण वेदर्भी की ही पर्योग है। इसी प्रकार पूर्व ने सम्बद्ध मीड़ी चीर माराधी भी कदाचित एक ही हैं। यह वो हुई तीन रोतियों की बात । परन्तु राजधेवर ने सालरामायस में एक चीधी रोति मीयही का भी उत्लेश किया है जिसके शुम्य इस प्रकार है: 5 व्यक्षित पर (वर्ध-सम्बद्ध) होने पर भी जानमधीर का चारतिकमण्—कथीद कीरी चारश्रीक्षण (वर्ध-सम्बद्ध) होने पर भी जानमधीर का चारतिकमण्—कथीद कीरी चारश्रीक्षण का परिहार—हम दवही ने क्रित सुख माना है।

२ समान का डैयत् प्रयोग ।

🌂 योगपरम्परा ।

मेथिली का राजरोगर के पूर्व किसी ने वर्तान नहीं किया-उनके श्वरांत भी केवल शीवाद नामक एक विदान ने उसका उदलेख किया और इन्होंने भी दर्श मार्गधी का पर्याप हो माना है । विस्तार-विया भोज ने रोति-चेत्र में भो खपनी प्रवृत्ति का परिचय दिया । उन्होंने सब मिलाकर छः रीतियां मानी घैटभी, पांचाली, लाटीया, गौदीया, चयन्तिका चौर सागघी । इससे मे वैदंशीं-गौहीया भामह-द्वरों की अववा उनसे भी पूर्व की रीतियाँ हैं, पांचाली बामन की तथा लाटोबा करूट की उद्घायना है, मागधी का उस्तेल राजशेकर चौर श्रीपाद में मिलता है। अवन्तिका खबन्ती के राजा भोज की नवीन करपना हं जो कदाचित् स्वदेश-मेम व्यादि व्यक्तिगत कार्यों से प्रेरित है। इस नयीन उद्भावना का कोई संगत थाधार नहीं हैं-ओजराज ने इसे बेंदभी सीर पांचाखी की चंतराखवर्तिनी माना है जिसमें सील-चार समास होते हैं । जाटीवा के विकक्त होने पर क्षधहरीति मागधी होती है। यह होति विस्तार प्राय: भोज पर ही सगात हो जाता है-केयब एक पापसिद जैखक ने, जिसका नाम था सिंहदेवनायि, भीज की अवन्तिका का त्यान करते हुए बच्छोसी को स्वतंत्र ्रेशित माना है और अपनी पट्-रीतियों का रस के साथ कुछ मनमाने ढंग से समन्त्रय स्थापित करने का अयत्न किया है : लाटो-हास्य, पांचाली-करुख ्यार भयानक, मानवी = शांत, गीड़ी-वीर चौर राँद्र, वच्छीमी-वीमत्स चौर चत्रत, वेदभी=शहार ।

१ देखिए टा॰ राधवन के 'रीति' बामक निवन्ध की बादटिप्पखी।

रस भ्वितकादियों ने विस्तात को महत्व न देकर सदा व्यवस्था को हो महत्व दिया है धतत्व उन्होंने शीत-विस्तार का भी नियमन हो किया है। यानन्द्रयश्चन सथा सम्मद्र आदि ने प्रायः, वासने को शीन शीतियों को हो स्वीकार माना है: उप-नागरिका, परुपा और कोमखा—वैदर्भी, गीड़ी शीर पांचाली। कविस्त्रमाल को आधार मानते हुए प्रायः इसी मूंक्ट्र के नीन माग कुन्तक ने माने हैं: सुकुमार, विशित्त और सम्प्यम।

उपयुक्त यर्थन से यह निर्माण निकतता है : कि संस्कृत काम्य-ज्ञाहम से प्रायः यासन को मोन रोतियां ही सान्य हुई । रख-रचनिवादी तथा प्रस्य , गंभीर जेता प्राथायों ने उन्हें हो सान्यता दो है। और पासन से यह बित मी है। यदि होति के ज्ञानतिक ज्ञानतिक काचार गुंध को प्रसाय सामा जाय तब भी तान गुंधों के ज्ञानूनार उपयुक्त तोन रोतियां हो सान्य हो सकतों हैं। सन्तो-विज्ञान के धानुतार भी कोमख और परच वे स्वभाव के दो स्वप्ट मेद हैं। किन्तु इनके प्रतिरिक्त एक तीसरा मेद औ हनना ही स्वप्ट है — प्रसान विज्ञास हम दोनों का मंतुकित मिश्रण रहता है। इसे ही विक्य की तिनेवाता प्रयचा प्रसाद कहा गया है। अवस्थ के ने सकता ही स्वप्ट के किन्तु हम के प्रतिरिक्त एक तीसरा मेद स्वो हमना ही स्वप्ट किन्तु हम के प्रतिरिक्त प्रकृत हम हो। इसे हो स्वप्ट के निर्माण प्रयच्या प्रसाद का प्रसाद का प्रसाद का सम्प्र हम दोनों का प्रतिराव हो मान्य है। वेते, मानव स्वभाव प्रमन्त रूप है— उत्का कोई पार नहीं पाया जा सकता। परन्तु उत्तको मूल महत्तियां पाया ये हो हैं। इसी प्रकार ( जेता कि दच्छों ने कहा है और इनक्त ने पुष्ट किया है) याणी की सीतियां भी क्षनेक हैं। परन्तु उत्तके मूल मेद टोनीव से क्षाधिक नहीं हो सकते।

वाझ प्राधार : समास, वर्ष-गुम्क आदि को प्रमाण मान कर भी दिधारित वही रहांते हैं। समास की दिन्द से रचना प्रस्मासा चा समुसमासा, भरपससमासा तथा दीर्घममासा तीन की प्रकार हो सकती है। यब इनके बीच हैं। सहर को नाटोगा संभी भी भेट प्रस्तार करना विशेष तक संभार वहीं है। सहर को नाटोगा संभा भी अराज को प्रयन्तिका आदि का प्रमाण इसनिवर -पुष्ट नहीं है। इसी प्रकार नर्थ भी भूवत तीन प्रकार के हो हो सकते हैं— कोमल और उपरा और इनके प्रतिदिक्त शेष चम्च पर्य जो न प्रकार कोमल भी होते हैं और म मर्बया पर्य । कने का ताराय यह है कि रहट की नाटोपा और भोज की श्रीतिक रीतियां क्यावरयक है।

:4

यहां एक प्रदंत उठ सकता है—सेरे सन में भी उठा है। पैदर्भी थीर गौदी ही यहां क्यों नहीं है—क्या पांचाली की करपना भी जानादरक नहीं हैं। हुसका उत्तर यह है कि पैदर्भी में पांचाकी का यदि शांतभांव मान दिया जाता है तो फिर मौदी भी उत्तरकी परिधि से चाहर नहीं पहती क्यों कि समझ्युवानपदा ने खलंड्रत वेदर्भी में जिल प्रक्षर माणुर्य थीर सौद्रमार्थ का सम्प्रोवंत रहता है, उसी प्रकार खोज और क्षांति का भी ! खतएव पैदर्भी गौदी को पिररीत रोति नहीं ——गौदी की विपरीत रीति पांचाली ही है। जिस प्रकार मानव-स्वभाव के दो होर है वारोव और उद्दर्श हमी प्रकार सम्प्रदेशन के भी हो होर है स्त्रीय पांचाली और उद्दर्श हमी प्रकार की सम्प्रदेशन के भी हो होर है स्त्रीय पांचाले और उद्दर्श गौदी। जारीत की समित्रवंत्रक पांचाली, और प्रदूर्ण की समित्रवंत्रक गौदी—हनके प्रति-सकार बासन ने पांचाली की उद्युक्तरना हात प्रस्ते से एक सभाव ख्यां ससंगति का ही निराकरण किया है, ज्यावरपक नवीनता का प्रदर्शन नहीं।

समार के बोजार पर भी यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो भी हीतियों या पूर्विचों की संख्या तीन ही और बैठती है; आयुर्युय-विध्वस्य वर्गागारिका कीर घोजोमवी परुषा क्रमण : इस्तुर्योक्ष अयुर स्वागार्थ कीर द्वीतित्वय कीजस्वी स्थान की मतीक हैं ! सेपुर चीर कोजस्वी के स्रतिरक्त पूर्व तीतर प्रकार का भी स्थान होता है तिसमें व साधुर्य का चातिरक होता है कीर के कोज का—चरम हम दोनों का तीत्वन रहता है। इसके सामान्य (मार्वेक) या स्वस्य-वस्तुर हम दोनों का तीत्वन रहता है। इसके सामान्य (मार्वेक) या स्वस्य-प्रस्त एक से ही प्रमान का सरके ही प्रमान का स्वस्त हम स्वस्त हम कोज सेपुर चीर कीजस्वी। प्रसान का यह भेद भी हतना हो स्वस्त है कितने कि अयुर चीर कीजस्वी। प्रसान कुछ की क्षीवस्थित कोजस्वा तीति या कृष्टिक का प्रसान कीय सामान्य विश्व की है।

# पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रीति

यूरोपीय श्राकोश्वना के उदय-शुग के तीन वरख हैं :

. यूनानी प्यस्य नाटकों में प्राप्त सेंद्रानिक तथा ध्यवहारिक प्राप्तो-षना—हृत दृष्टि से ऐरिस्पोर्च नीस का नाटक श्रद्धासर प्राप्तन्त भहरायर्थी है। २. यूनानी दार्खनिकों का सीन्दर्य-विवेचन । २. यूनानी-रोमी शीति-शास्त्रियों का शीति-विवेचन।

पुरिस्टोफ्नेनीस में प्याप्तम नामक ज्यंचनाटक में खपने पुत्त के भाजकारों तथा उनकी जैंकी थादि का धायनत सुपत्त दिस्तेपय किया है। उन्होंने पुरिवाइकील और ऐस्तकाहकत नामक मिद्र नाककारों के विवाद द्वारा धानते द्वारा में प्रचक्तित हो विरोधी काव्य-टीकियों का व्ययनत स्पष्ट निर्देश किया है। यूरिपाहरीज सरम कीर महज शैक्षी का समर्थक है। यह एक शोर सहज मानवीय भाषा ग्रांस वावों को स्वामाविक रववंदता का मजन प्रपाती है, दूसती जोत कुनिया गर्जन नेतर्जन साथ उप्टाइप्पर का प्रार विरोधों। इसके थियरीत पेसकाहरास उदान शैक्षी को महत्व देता है— यह इस कवित सहनारा को निस्सार मानवता है। उसकी मानवता है कि वियय-पानु में नथा भाव के भीरव के साथ भाषा भी जिनवार्यतः मीरय-सम्पर हो तार्सी है। इस मजन यूरीवोच साहित्य-शास्त्र के कार्यिम काल में हो हम हो परस्वर-वेदायों ग्रीक्षित्र के साथ भाषा भी किनवार्यतः मीरय-सम्पर हो तार्सी है। इस मजन यूरीवोच साहित्य-शास्त्र के कार्यिम काल में हो हम हो परस्वर-वेदायों ग्रीक्षियों का प्रत्येत स्वर्थ हो गया था: पद्वी मी मारतीय बैदार्म कीर भीड़ों के समान हो काल्य-रीतियों शास्त्र से ही प्रचलित स्वरा स्वीहत्व भी।

## प्लेटो

क्यंग्य-लाटकों के उपरान्त यकन दार्शनिकों के प्रोपों में प्रमंगानुसार कावपालीका को भौकियों मिसतों हैं। क्येंग्रे तथा प्रस्तत् वादि ने भीती को तथा कर में माना हैया ही माना है, वरन्ता व्यवहार क्ष्म में उन्होंने भी ममता विश्वपाद स्वक्त किये हैं—स्वरस्त ने तो रितिशास्त्र (वृद्धिकि) नाम के युक्त स्वतन्त्र प्रमन्त होता है। क्येंग्रे ने व्यवने प्रस्ति होता है। क्येंग्रे ने व्यवने प्रस्ति होता है। क्येंग्रे ने व्यवने प्रस्ति प्रमाण व्यवस्त्र प्रमाण (श्वेशी) का विशेषन इस प्रकार किया है। क्यान्य नामाण (श्वेशी) का विशेषन इस प्रकार किया है। क्यान्य स्वाप्त होता होता क्यान्य के व्यवस्त्र के प्रस्ति होता आवा के व्यवस्ति के प्रस्ति होता स्वाप्त के प्रस्ति के स्वरस्ति होता स्वाप्त के प्रस्ति के स्वरस्ति होता स्वाप्त के प्रस्ति के स्वरस्ति के प्रस्ति होता स्वाप्त के प्रस्ति के स्वरस्ति होता स्वाप्त के स्वरस्ति होता स्वाप्त के स्वरस्ति के स्वरस्ति होता स्वर्ण के स्वरस्ति के स्वरस्ति होता स्वर्ण के स्वरस्ति होता स्वरस्ति होता स्वर्ण के स्वर्ण के

तो फिर तूमरी का शवा स्थरूप है १ वया उसे सर्पया विपरीत साध्यम की अपेडा नहीं होतो १ सभी राग और सभी वर्षे उसके लिए अपेडित होती हैं—क्यों कि उसमें अस्विधक परिवर्तन होते रहते हैं।+ + +

र Oh let us atleast use the language of men! (य्रिपाइडीज) २ Next I taught all the town to talk with freedom. ('')

<sup>?</sup> I never crashed and lightened. (")

v When the subject is great and the sentiment, then, of necessity, great grows the word (रेसक्सनस)

सभी कवि श्रीत लेखक इनमें से एक काव्य-रीकी का श्रपवा इन दोनों के मिश्रय से निर्मित मिश्र रौकी का श्रयोग करते हैं।

इस प्रकार प्लेटो के शनुपार तीन शैजियां हैं—1. सद्दा-गरल २. बिचित्र श्रीर २. प्रिष्ठ । इनमें मे प्लेटो मित्र श्रीजो को सर्वोरूष्ट मानते हैं: सरख के विषय में भी उनकी सम्मति व्यव्ही है, परन्तु विचित्र को में निरुष्ट मानते हैं जो चालकी, ज्यांचें तथा प्रामीयों को प्रिय होती है। कहने की श्राव-रवकता नहीं कि ये तीनों मार्ग कुन्तक के मुक्तार, विचित्र तथा मध्यम मार्गों से श्रमित्र हैं।

हुतके शतिरिक एक स्थान पर खेटो ने कास्य-शैक्षी के कांतपय भीगो-तिक भेट्री की भोर भी संकेत किया है। वास्तव में ये भेट्र संगीत के हैं किन्त ये कास्य के माध्यम भी हैं।

पक्रदश्र हाग कीन से हैं रैं - †

मिश्रित जिडियन चौर हाईपर (धारयंतिक) लिडियन ।

+ + + +

कोसल तया प्रसन्न राग कीन से हैं 🕈

ये हैं ब्रायोनियन धीर चिडियन।

किन्तु क्या, इनका मयोग हम योदाशों के खिए भी कर सकते हैं ? नहीं—कदापि नहीं। इनके लिए डोस्यिन शौर फ़िबियन शैप हैं।

इपर्युक्त नामों का काधार चारम्भ में निस्संदेह हो भीगोलिक रहा होगा—तहुपरान्त वे विशेष गुव्यों के बाचक हो गये। चैदमें झीर गौड़ चादि के विषय में भी यही हुका।

#### श्ररस्तू

प्लेटो के उपरान्त श्ररस्तु ने फाल्य-शैक्षी का विस्सार-पूर्वक विशेवन-विश्लेषया किया है । वैसे सी उन्होंने श्रपने प्रत्य काल्यशास्त्र<sup>2</sup> में भी इस

१ जीक लिटरेरी किटिमिस्म ( टेनिस्टन, पृ० ६३ )

२ पोय2िक्स

प्रसंग का निर्देश किया है, परन्तु जनके दूसरे प्रन्थं रोतिशास्त्र का तो एक मात्र विषय हो यही है।

चपने सामय के दार्शनिकों को भाँति धरस्तू ने भी एक स्थान पर सोसी को एक प्राम्य (स्यूल सथा अनुदान्त) विशय भाना है। परन्तु सम्यत्र विषेयन के समय उन्होंने श्रीसी के महत्व को असंदित्य सन्दों में द्यीकार किया है: 'श्रय इस शैक्षी का विषेयन करते हैं क्यों कि केवल पर्यय विषय पर संध्यार होना पर्योप्त नहीं है किन्तु यह व्यावस्यक है कि इस उसको बन्ति रोति से मस्तुन करें, धीर इससे याणी में बीजच्यून (नमकार) का समावेज होता है।

+ + + लहां तक विषय-प्रतिपादन को स्पष्टता का प्रश्न है यपने मन्तरम को एक प्रकार से खयबा तूबरे प्रकार से खिलावक परने .से बढ़ा खन्तर यह जाता है<sup>3</sup> 17

भरस्तू गद्य चीर पद्य की सैली में स्पष्ट भेद करते हैं: कदिता सधा सद्य-साहित्य की शैंक्तियां भिन्न हैं।

### शैली के गुए

अतस्तु के अनुसार शैक्षी के दो मूल गुया हैं: स्पष्टता (प्रसाद) और भौजिता। शैक्षी का गुया यह है कि यह स्पष्ट हो (इसका एक प्रमाय यह कि अन तक शैक्षा आंत्र को स्पष्ट नहीं करती तह तक वह अपने उद्देश्य में सफल कहीं होती), और उसका स्तर व तो निस्त हो और न पिश्य को गीमा से के जा हो हो—सन नवेंगा विषयोधिक हो।

प्रसाद :- रपण्यता का समावेश ऐसी संज्ञाओं और कियाओं के प्रयोग पर निर्भेट हैं जो सामान्य प्रयोग में शांती हैं ।

एक और प्रसंग में खरस्तू ने चार वाती को छीली की रापटता का आधार माना है १---पदने और समक्रने में सींकर्य १---यति, विराम खादि

१ र्हेंटरिक्स २ देखिर सेन्ट्मनरी का संग्रह-प्रंथ लोगाइ किटीकी पूर्व २३.

६ वही ए० रर, र४ ४ .. र६

की क्रसंदिरध स्थिति तथा ग्रमाकरक पर्यायोक्तियों का श्रभाव, ३—मिश्र स्या द्वि-श्यंक श्रमिन्धंजना का श्रमाव ४—श्रवान्तर वास्य-श्रएडों का श्रमधिक प्रयोग।<sup>9</sup>

गरिमा (छोदाये) तथा छोचित्य : मामान्य प्रयोगों से भिन्नता भाषा को गरिमा प्रदान करती है वर्षों कि रोला से भी मतुष्य उसी प्रकार प्रभाषित होते हैं जिस प्रकार विदेशों से प्रथमा नागरिकों से। इसाविए साथ स्वरूप प्रसाधार प्रकार प्रदन्तिकों एव-चना को विदेशों रंग दोजिए क्यों कि मतुष्य आसाधारण को प्रशंसा करता है जोर जो प्रशंसा का विषय है यह प्रसन्तता का भी विषय होता है। + + +

निस्मितिस्ति तस्य सैकी को गरिमा प्रदान करते हैं: नाम के स्थान पर साच्या का प्रयोग, यदि विषय-वर्णन में किसी अकार का संकोच हो तो लक्ष्य में संकोच का कारता होने पर नाम का स्थोग कीर नाम के संकोच जनक होने पर सम्बद्ध का प्रयोग, कर्लकर (क्ष्यक) तथा विद्येषण का प्रयोग, एक वष्ण के स्थाच पर सहुष्यन का प्रयोग ।

उपयुक्त विवेधक भारतीय रीति-रित्हांत के स्वर्यन्त निकट है। क्सा-धारण मध्य-मधीग भारतीय रीतिकारों का सध्य-प्राय कांति है, बामन के स्वन्य प्राय कांति में साधारण भारतीय रीतिकारों का सध्य-प्रहता है और उनके स्थान पर दण्जवल, क्रांतिमय राज्यों का प्रयोग रहता है। इसी अलार संकोध-निकारण के लिए नास के स्थान पर खडण का प्रयोग सध्या सावण के स्थान भारत का स्थीग यामन के वार्यपुष्ण बोजल तथा सीकृताय की ब्लार संकेत स्थान है: सर्धगुष्ण बोजल में पर्य के स्थान पर वाल्य-चना और वाल्य के स्थान पर यह का प्रयोग साधा समासगुष्ण के लिए सामित्राय वियोगों का प्रयोग किया जाता है और कर्यगुष्ण सीकृताय में साहुत्य कमं का परिहार करने के किया जाता है और कर्यगुष्ण सीकृताय में

किन्तु धरश्तू गरिमा के स्वेरखाचारी प्रयोग के प्रपाती नहीं हैं, उस पर वे सुरुचि तथा शौचित्य का नियंत्रख श्रानिवार्य मानते हैं : 'किन्तु (शदा के

१ हाल्म हाइनेस्ट आण् परिस्थेटिक्स र्ईटरिक पू॰ १४३ और लोसार किटिकी पू॰ २८।

२ "लोसाई किल्बी पृ० २६, २≔-२६

चेत्र में भी काव्य की भाँति) सुरुचि का सिद्धान्त-यही है कि विषय के अनु-मृत ही भाषा शैंसी का स्नर नीचा या कंचा रहना चाहिए। हमलिए हमारा यह (पिदेशी रंग देने का) अयरन लेखिन नहीं होना चाहिए, यह धाभारत नहीं पिलना चाहिए कि हम सचेष्ट होकर वाखों का प्रदोत कर रहे हैं—यरन् यही प्रतीत होना चाहिए कि हमारी वाली ध्रथना शैंधी सर्वया स्थानाविक है। + + +

'दूसना गुण है चाँचिया । चौली में इस गुण का समावेश उस समय मानना चाहिए जब वह (बका के) भाव तथा व्यक्तित को चामिन्यक करे चाँद विषय वस्तु के व्यवस्त हो<sup>8</sup>।'

तील के प्रसंग में जीवित्य का विवेचन हमारे यहां दो रूपें हुआ है: एक तो ज्ञानन्द्यपंत-मतियादित वन्त्र-विविद्य तथा वन्त-वीवित्य के रूप में, और दूबते हुत्तक के ज्योजित्य गुत्य के रूप में। दूब रोगों कर्षों हो भारतीय तथा यवन जावाची का विवेचन सबस्या स्तान है। होगों से यक्ता और विवय के जीवित्य तथा सुरुषि को मौक्षा का नियानक माना है।

## शैली के दोप

रोक्षा के करस्तु ने चार सुरुष दोष माने हैं: (1) समासी का कथिक प्रयोग (२) प्रश्नचित राज्यों का प्रयोग (३) दांघं, चनुपपुक्त समा कथिक विशेषयों का प्रयोग, (७) तुराहड़ समा चनुपपुक्त स्पक्षों का प्रयोग।

ये चारों दोष पास्तव में गींची के धारंचत रूप के दोष हैं—हमसे सचना में राप्युरसम्ब का समानेख हो जाता है। दुनमें उपप्रवित ताप्यों का मयोग सीर दोधे सथा क्युप्युक्त क्वियवों का प्रयोग नामन के सम्यार्थ (सम्मादि के क्षासुक्त) सवा मेंबार्थ स्वद्रव प्रयूप्ये-दोर्थों में सा जाते हैं।

दूरारू तथा श्रञ्जापुक स्थवों का प्रयोग भी वामन के संदिग्ध, प्रमुक्त जैसे बारमार्थ देशियों कावना सम्मतादि के क्षार्य खादि देशि में प्रमासूत हो जाते हैं। श्रीक समास-प्रयोग मीड़ी को विरोपता है जिसका भविचार निरुवण हो देशि है।

१ वही पृ० २६,२६

शैली के भेट

धरस्तू ने भी श्रीक्षी के भेद्र किये हैं। उन्होंने पहजे तो हो मुख्य भेद्र माने हैं : 1. साहित्य-गैंजों ? . विवाद-गौंजों । किर विवाद-गैंजों के से त्याद-गौंजों के स्वाद प्रश्निक हो तो त्याद श्रीकों करा (ल) न्वायालय की ग्रीकों । संस्त्रीय श्रीकों तथा (ल) न्वायालय की ग्रीकों । संस्त्रीय श्रीकों मुख्य भीति चित्र-ग्रीकां के समान होती हैं : ट्रोनों में स्पान-ग्रंकन के जिए स्वान नहीं है, वास्त्रय में स्वान के स्वान निर्मार हरती है। हरती है। इसमें सम्बद्ध तथा चालन्वद को में इस्तर्य स्वान स्वान मानेश्व हरता है।

हुनके द्यतिरिक्त रौको के अधुर तथा उदात कादि सेंद करना कना-यरपक है क्योंकि किर तो संवत और उदार कादि धनेक केंद्र और भी हो सकते हैं

भारतीय काव्य-साहत्र की दृष्टि से उपयुक्त विश्वयन में पूक घोर कोमसा तथा परुषा पृत्तियों की घोर संकेत है, दूसरी घोर माधुर्य, खोड़ा ग्राहि गुर्वों पर ब्राधित भेदों को खनावरयक विस्तार माना गया दै।

## सिसरो तथा अन्य रोमी रीतिकार

काल-चक के प्रभाववक संस्कृति का केन्द्र यूनाव से इरफर रोग जि स्थानान्तिति हो गया। जरस्तु की चरमणा देरेग्य, निस्ती, होरेस तथा रिवक्टीलियम जादि रोग्ने तथा वायोगीस्वयस जोर देवीद्वय प्रभृति यूनामी तित लास्त्रियों के अन्यों में विकलित कुई। कालकमानुसार पहले सिसरो (प्रथम ग्रासप्टर्स इंसा-प्टा) के सीत-विकेशन को सीतिय । सिसरों का विवेशन स्पष्ट, पुष्ट तथा वनके स्थावित्य के तेज से शीस है।

व्यक्ति-तत्य :— उन्होंने शैनी के व्यक्ति-तत्व तथा वस्तु-तत्व दोनों को सम्बक् महत्व दिया है। उनका सत है कि प्रत्येक व्यक्ति की शैनी निरन्तर

१ निदरेरी स्टाइल ।

र देगोनिस्टिक स्टारल*!* 

३ देखिए ग्रीफ लिटरेरी क्रिटिनिस्म(हैनिस्टन) पृ० १४१ और १४३।

परिवर्तनद्योज सावव प्रकृति चौर रुचि के अनुसार बर्द्सती रहती है—हस प्रधार सिसरी शैली को क्षित्रक की चामित्र्यंजना मानते हैं। भारतीय द्याचार्यों ते भी हस असंग 🎚 चाही अभिमत व्यक्त किया है—उनकी शस्त्रावती भी भावः समान है।

श्रास्त्यनेको गिरां मार्गः सृहमभेदः परस्परम्

तद्भेदास्तु न राक्यन्ते धक्तु प्रतिकविस्थिताः॥

(दयही—काल्यादर्श प्र० ४०)

क्योंन् पायों को कनक शैक्षियों हैं किनमें परस्पर स्वम मेनू हैं। प्रत्येक कवि की व्यन्ती भिन्न शैक्षों होती है—हम प्रकार शैक्षों के मेनूरें का वर्णन व्याक्य है।

रीली के आधार-तत्व :— सिसरो ने दीकों के तीन तत्व माने हैं। 1. उपपुक्त शब्द-चयन—साधारणातः प्रचक्षित तत्वों का ही प्रयोग अपस्वर है, किन्तु रीकी को बदाच एवं रंजक रूप हेने के लिए जतामृष्य करारों का प्रयोग भी उचित है—पर ये शब्द प्राप्य, प्रादेशिक स्वयथ चुन न हो।

- २. स्पष्टता : भाषा स्पष्ट, मुहावरेदार श्रीर चलतीं होनी चाहिए !
- पद-रचना (बन्ध) : चुने हुए अध्दों की रचना सामअस्यपूर्ण होनो चाहिए।

१ ईकोरम

पर्य-गुरक्ष: स्वर और व्यंजनों की योजना श्रुति इट्ठ तथा कर्कश
 नहीं होनी चाहिए।

उपमुक्त चारों तत्यों का धावयान मारतीय शीत ग्राक्ष्य में घरदन्त विस्तार के साथ विधा गया है। जैला कि मेंने चादमा में स्पष्ट किया है गर्ध-गुम्क तथा पद-पना भारतीय शैकी के बादा तत्य हैं। स्पष्टता तथा शाद-चेचिय का चन्तामेंव हमारे दश गुर्यों में—वर्षम्यकित तथा शाद-गुण क्रांति साह में—हो जाता है।

शैली के भेद :— सिकरो के समय दो मिल शिक्षयों में प्रतिस्तर्यां शारम्म हो गई थी—ये शैक्षियों थी ऐटिक कीत पश्चिमाटिक। ऐटिक शैकी सहज, सरक, स्वच्छ, यथालप्य परनु-निक्षियों तथा धनकंहत होती थी। इसके गुण ये परिष्कृति संधा संयम, आडम्बर का धनाव। यह कांति तथा समास गुण से विश्वपित थी।

इसके विषरीत पृक्षिपाटिक शैजी चातिशय शर्शकृत तथा चमस्कारपूर्ण होती थी।

हुन होनों में ऐडिक शैकी का जादर चिकक या—िसक्सो ने भी उसी को ओड माना है। परन्तु उन्होंने ग्राइतलाविष्यों का विरोध करते हुए दिखा है कि ऐडिक सीतो के सिवर कटोर संयम की सायरथकता नहीं है—धन्यया वह दिस्स और मिन्नाया हो जाती है। खतन्य जने नान् चीर खब की सम्बद्धि तथा रचना-सौन्दर्य की जरेणा नहीं करानों चाहिए। इस पकार उन्होंने एक मोर एशियाटिक शैकी के नुश्चिक्षांत्र व्यवस्था दूसरी थोर दिन्द स्थेत से संक्षियों का तिरस्कार कर पैटिक शैकी के उदार रूप की प्रतिग्रा की।

उपयुंकः विवेचन प्रकाशन्तर से बैदमीं और गीड़ी रोतियों का ही विवेचन है। जिस प्रकार वैदर्भी और गीड़ी का श्राप्ताय आरम्भ में भौगोखिक सा किन्दु वाद में वे दोनों नाम गुया-वायक वन गये, हसी प्रकार एटिक और एरियादिक भी श्रारम्भ में कमाशः एयेन्स नगर और एरियाई यवन-प्रदेशों स समझ से, परन्तु वाद में विशेष गुर्वो के प्रतीक वन गये। इसके स्रतिरिक्त होनों में पूर्ण रूप-सामय भी है: ऐटिक वेदभी का और एरियादिक गीड़ी का प्रसाद सामय भी है: ऐटिक वेदभी का और एरियादिक गीड़ी का प्रसाद स्थानर साम है।

रोम के प्रतिद रीतिशास्त्रकार होरेस का धन्य 'बार्स दीयटिका' बास्तव में रातिशास्त्र का प्रत्य न होकर काव्यशास्त्र का प्रत्य है। फिर भी उन्होंने उसमें शेखी सथा काव्य-माया के प्रश्न पर प्रकास दाला है । उनका मत है कि काव्य-शैली के विषय में पहली वात ती यह है कि उसमें विवेक में काम क्षेत्रा चाहिए । अन्यम उन्होंने सन्द-धयन, सब्द-धोजना सथा अपनी समकालीन कान्य-शैक्षियों का विश्लेषण किया है। सन्द-चयन के विषय में उतका कथन है कि चाहावापूर्व शब्दों को काट हाँट देना चाहिए, करोर शास्त्रों को भारत्या कर देना चाहिए, और शक्ति तथा गरिमा से ग्रान्य शास्त्रों का प्रकान्त पहिष्कार कर देना चाहिए । किन्म इस तांसरी श्रेणी में ये विमे-किने चीर निष्याण शब्दों का ही सिरस्कार करते हैं. निश्वप्रति के प्रयोग के सामान्य शब्दों का नहीं। इसके चतिरिक्त उन्होंने समृद्ध शब्दायकी के धातान पर यस दिया है जिसके सिए कवि को यह श्रधिकार है कि यह प्रचलित शब्दों को प्रहण कर मकता है तथा खैटिन भातुओं से युनानी स्युत्पत्ति के साधार पर नवीन सस्ट्रॉ का निर्मांश कर सकता है। स्युत्पस कवि प्रचलित बारहों को विश्वित रंग हेंकर अन्तें काव्योपयोगी बना सकता है। काव्य-ग्रैसी का वसरा प्रमुख गुण है बंध-शब्द योजना : होरेस ने उसे रोहो का प्रमुख तरव माना है। शीरः नीसरा गुया है स्वष्टता। कहने की श्चावरयकता नहीं कि होरेस हारा निर्दिष्ट उपर्यंक शैकी तत्व भारतीय गुणों में सहज ही चन्तम् स हो जाते हैं : विवेक चौचित्य का ही दूसरा नाम है। सम्बद, वैश्विय-पूर्व सथा सस्य राज्यावसी का वामन के शास-गुण कान्सि धीकमार्य चादि में चन्तर्भाव हो जाता है। गरिक्षा तथा शक्ति से शन्य निध्माय शब्दीं का बहिष्कार आग्य बादि शब्द-दोवीं का बामाय है। इसी प्रकार यंत्र का महत्व भारतीय रीतिकारों ने भी मुक्तकवढ से स्वीकार किया है।

यान्य रोजिकारों की भाँति होरिस ने भी यापने बुग के रस दिवार की चर्चा की है जो ऐरिक कोर एशिकारिक (नवीन) जीसियों को खेकर चना या। जर्दोंने गी सिस्सों की सहस् —जीर भारत की भागत की तह, पदी माना है कि मिसपेच कम से इनमें ने एक को छोड़ जीर दूसरी को निकृष्ट कहना अधित नहीं है—जीनों के विजय में कोई निश्चित, चेथे हुए नियम नहीं हैं: शस्त्रिम प्रमाख विवेषक करणा जीसिया हो है।

# डायोनीसियस ( ३०—ईसा-पर्व )

पारचास्य रीतिशास्त्र की विकास-परम्पता में डायोनिसियस का स्थान प्रत्यस्त सहायपूर्ण है। होरेस की प्रकृति काल्यशास्त्र की श्रीर धरिक थी, परन्तु इस यूनानी धाचार्ण का गुस्य प्रतिपाध रीति-सिद्धांत ही था। इनके प्रन्य का नाम ही 'पद-रचना' (वा 'पीति') है।

### पदं-रचना :---

हायोमिसवा ने राज्य-चयन की क्षत्रेषा राज्य-योजना पर स्राधक बंख दिया है: इनका रुपण है कि कास्यामियंत्रवाम में सीन्दर्य का स्वायर राज्यावस गई है वस्त्र राज्य-युक्त पाय-र-बना हो है। सुज्यर राज्यों का समीच्य प्रमाव सभी पढ़ता है जब उनकी योजना भी सुन्यर हो। यही क्खासक पद-चना कास्य-श्रीतो का मूल ताव है। इस प्रकार कारोमिसियस और वामन का सिद्धान्त सब्येग समान है। क्खास्त्रक पद-चना हो बासन की विशिष्ट पद-रचना क्षयम शीत है। कीं उसकी प्रमुक्ता की योपणा शीतिसमा कायस्य-को ही योपणा है।

पीति में ज्यक्तिन्तस्य : प्लेटो चाँत सिसरो की माँति कायोनोसियस भी मौती को म्यक्तिरण को प्रात्मविक सानते हैं। पद-क्यन मा रीति कोई पाड़िक किया नहीं है : उसमें स्वक्तिगत वैदिष्ण प्र सर्वेण रहता हैं। इस्त मार्तिक मौती के नियासक ताय जीर भी हैं। आज तथा विपयवस्तु !— मौती मार्च प्रपान मूक संवेण की श्रुवर्तिनी होती है। इस प्रकार वायोगी-विपस व्यक्तित्व, आय (स्त) तथा चस्तु का विपसन स्वेशनर करते हुए मौती के स्पक्ति-तथा, भीर अवस्थों का वस्तुगत विरक्षेण्य कर उसके वस्तु-तस्य— होनों को हो महाव देते हैं।

रीली के तत्वः वयोगिसियस के धनुसार कैला के मुख्य तत्व हैं : ग्रुद्धा, स्पष्टा धीर समसम्बुखा । इसके धार्तिरक्त कुछ क्रम्य तत्व भी ले जो गीज हैं जीते अधीवता उदान्तता, गरिसा। अतिक, शोमा, प्राति—चीर विरोध रूप से धीचित्य जिते वे कान्य का सर्वेष्ठ है ग्रुच्य मानते हैं। मारतीय नेतिर-मारस में वर्ष्युक मान समी ग्रुच्यों का दखी, धामानीद ने दश ग्रुच्यों में श्रातभीय कर किया है। स्परता स्थाद, प्रार्थम्यकि चादि मं संतर्भुक्त है। समासगुधा रहेच में, उदाच्यां, गरिसा। शक्ति सजीवता खादि धीज तथा धीरार्थ में, और शोभा माधर्य सथा सीहमार्थ में । बागे चलकर दायोनीनियम ने हीली के वर्षा-गुरुफ आदि बाह्य सत्वों का विशेषन किया है। उनका निक्क्षे हैं, कि शब्द का सीन्दर्व वर्णी के मीन्दर्व पर आधित है । उन्होंने स्वरों और स्वंजनों के संगीत का सुदम विश्लेषण किया है। दीर्घ स्वर . द्यापक संशोतमध्य होते हैं और हस्य स्थारे में संगीत तरव कम होता है। प्यंतनों में थे ख. म. न. र आदि में संगीत की मात्रा स्थोकार करते हैं-शेष रयंदानों को ये निश्चय हो धामधर मानते हैं। क्याल कमाकार स्वरों धीर ध्यंत्रनीं की संयोजनाओं हारा भपनी शैखीं में वर्य-संगीत का समायेश करता है। किन्स वर्ध-संगीत में सास्पर्ध केवल कोमल वर्ध-योजना में नहीं है—वर्श-मंगीत का सरवन्ध तो प्रेरक भाव वा इस से हैं। होमर प्रापः कडोर वर्षों के लाध मधर-कोमख वर्षों को गुन्कित कर रसामुकूल कसारमध सामंजस्य की स्तरि कर बेता है। हमारे वर्श-विवेचन धीर हायोत्तीसियस के इस वर्ख-विवेचन हैं। कितना साम्य है ! हमारे वहां भी स्वरों की व्यंजनों की चपेश श्रधिक सुकुमार और संगीतमय माना गया है-इसीबिय ही वर्णी-नुमाल गाँदीया रीति का गुरा है। व्यंजनों में, भारतीय रीतिशास्त्र में भी। का, म, म बादि का माध्ये सर्थ-स्थोहत है। इसके श्रतिशिष्ट केवल कोमल यर्थ-योजना को हुमारे शेतिशास्त्र में भी ऋषिक स्ट्रहर्यीय वहीं माना गया-श्रति-सीकुमार्य पांचाची का गुरा है जो स्त्र या शिव आती शर्या है । श्रामीनी-सियस ने होमर के जिस कजारमक संगुक्त की प्रशंसा की है, वामन के शब्द-गुर्ण प्रसाद में भी कुछ बेंसा ही सकेत है-दायोगीसियस कठोर धौर कोमल वर्षों के सुरुचिए यां समजन को श्लाध्य मानते हैं, बामन ने गाइ भीर शिवित पद-वंभी के सामंत्रस्य को प्रसादगुर्ख का मृत बाधार माना है।

र्री सी फे भेंद :— बाबोबोसियल भी बयन पूर्वदर्श खावायों की मांति शैंखों के तीन भेद मानते हैं। ध्योक्त्रास्त्रत के समान वे मो यह मानते हैं। ध्योक्त्रास्त्रत के समान वे मो यह मानते हैं कि काय-मावा तीन प्रकार की होती है: उदाल चीर शलंकृत, प्रसादमय (सरख), तथा मिश्र—व्याह तर्दुनार रचना के भी तीन भेद हैं—कहिनोदाप, माश्रा प्रसादन में स्वाहन के स्वाहन के स्वाहन के स्वाहन स्वाहन के स्वाहन स्वाह

 फठिनोदात्त शैंखी के मूल तत्व हैं गरिमा, तोवता, चनगड़ शिक्त प्रादि । इसमें प्रभावीत्पादक तथा खसाधारख शब्दों का प्रयोग होता

१ भॉस्टीयर २ स्पूर्ण वा फ्लोरिट ३ विवरङ

दे ग्रीर कृतिम मस्याता, ऋजुता चादि था नियमित रूप से बहिण्हार रहता है। हमी शैंनी में खनियमित पद-रचना तथा कर्करा-विनयों से उत्पन्य काटिन्य होता है। इस प्रकार यह शैंनी एक खनगढ़ तथा खनलंकृत शैंसी है।

#### डायोनीसियस के बन्दों में-

"महिनोदात्त शैंको के विशिष्ट गुण हस प्रकार हैं: इसमें शब्द सममों को भाँति दरता में नियोजित रहते हैं। यह ककंग प्यनियों के प्रयोग से सीनिक मो नहीं प्रधानी—(यरन् उनका उसी प्रकार उपयोग करतो है) शैंसे अपन-निमोण में जमनाइ प्रसर-अपवार्ड का होता है। इसकी प्रदान दीवें (समस्त) शब्दावार्क के आप्यन से विस्तार को बोर रहती है। विशेष चित्रतियों को छोड़ हसमें जचु वर्षों का प्रयोग विव्यय समझ जाता है। इसकी वास्य-रक्षना में उदान्त कार्यों का प्रयोग होता है, सक्यांशों को प्रचान किसी समानुपात जपया करोर नियंग्य के अधीन नहीं होती—यह अपया उदानक कोर स्वयपुर होती है। + + + + + सममें सहस समा के तियो समझ करा नहीं है : इसमें युक्त प्रकार का सामिजाय स्था प्रकृत सुरस्ता होती है। कोर मिली प्रकार के पालिस नहीं होती।—श्रह सममें प्रकार का सामिजाय स्था प्रकृत सुरस्ता होती है। कोर मिली प्रकार को पालिस नहीं होती।!"

१. सत्य्य या सिकित थीली का मूल गुण है सहज सीकुमार्थ—हसर्में च तो प्राचीन राज्यावडी का मयोग होता है और न काम्य-स्त्र राज्यावडी का। इसमें साथारण राज्य अपने साधारण वर्ष्य में मयुक्त होते हैं—और बनके प्रयोग में सरखता तथा धनेक-स्परा रहती है जिसकी एक धपनी नवीनता होती है।

"मत्युण या सजित थींजी के गुण किम्मिजिलित हैं : + + + हसकी भापा में स्वधन्य क्षाव होता है—हसके छन्द एक नूसरे के परश्वत सहज्ञ-सामग्र रूप के पिरवाहित धारा के समान निरंद साथी बहते हैं। इस हिस से पर रीज वासीक कुने करनों के समाय खबना वा विश्वों के सारव हिंदी वासीक कुने करनों के सारव खबना वा विश्वों के सारव हैं। जिसमें अकार्य धीर हाथा खनावाम ही एक हसी में यूजे-सिले रहते हैं। इसकी शब्दावादी संगीतमध्य, मदाब तथा ब्लिशोरी के मुख्य के समान कीमल होती है। इसकी ब्यंक्य तथा क्लिक्ट पढ़ी का खमान रहता है, और, जोशिवम के, ससंतुलित प्रयोगों का सायास बदिष्कार किया जाता है। + + + + कुश स्कर्त स्वतं होती है। सा सायास बदिष्कार किया जाता है। + + + + मा कही सक सर्वकारों का सायास बदिष्कार किया जाता है। + + + मा कही सक सर्वकारों का सायास बदिष्कार किया जाता है।

. / 4

प्ने चलकारों का प्रयोग होता है जो मधुर थार रम्य हाँ—जिनमें सर्वित कल्पना को खना हो। सामान्य रूप में इस बैकी के मधुल पूर्व मूल तस्य किटनोदाल जैकी के सर्वों के सर्वाय विपरीत हैं। में सेको खादि गीति-कपि इसके मतिनिधि हैं।

३. तिश्व ष्रयया सर्वातित शैंको का नाम सच्यमा भी है। इसमें ऐमें माप्पारण शस्त्रों का चयन होता है जिनकी प्रकृषि तो चार्कहर्ति को छोर होती है, परानु ये प्राचीन, चप्रचित्त सचा काम्य-हन नहीं होते। इस मध्यमा स्थया सर्वाजित शैंको में एक और सुन्य-सरक मश्याना, समानुपात बादि सरक सैवी के गुण चौर बुग्दी चौर गरिमा चादि कठिनोदान सीची के ग्रंण भी वर्तमान रहते हैं।

'सीसरी योको उपयुक्त दोनों योक्षियों को सप्पर्यार्तनी है। प्राधिक रवपुक्त नाम के प्रभाव में में इसे समीजित योकी कहुँगा। इसका प्रथमा कोई पिछिट रूप तो नहीं होता परान इसमें धन्य दोनों योक्षियों के सर्वोक्ष्ट ग्रुप्य रहते हैं। मुक्ते लगता है यही सरके बच्च योकी है क्योंकि इसमें मध्यम्य नाम महत्य फिला गया है, कोई भारत्य त्रका योकी है क्योंकि इसमें मध्यम्य नाम महत्य किया गया है, कोई भारत्य त्रका अने श्रुप्याची दार्शनिकों के ममुस्ता जीवन, व्यवहार तथा कला की घेटता सध्यम मार्ग में हो निहित रहती हैं। + + + | इस यौजी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता होती हैं।

चर्चुण भेद सर्वधा भीतिक बही है। यूनानी शीतिसास्य में इनका हरवेल सारम से ही मिलता है जीर जोटी जीर सिसरों में प्रापः इसी रूप में इनका पर्योग किया है। उधर स्थोग्रास्टस का अन्य तो स्वयं सामेनीसियत है भागा है। भारत में भी बैदर्गी, गाँही जीर चौराची इन्हों के प्रकाशनार है—पांचाली मस्ख्य या सर्गितत रौती के निकट है और गीशे किंदगीदात्त के, बैदर्मी प्राथा मध्यम सर्गातत रौती के निकट है जीर गीशे किंदगीदात्त के, बैदर्मी प्राथा मध्यम सर्गातत रौती के सिम्पानत्तर हैं। उधर इन्तक के तीन मार्ग-मेद इनके चौर भंग स्थिक निकट हैं—बना प्रमान भी है, सुक्रमार चीर सम्बर्ण-कोश्व एक हैं जीर मध्यम ती देशों में समान

 <sup>(</sup>मीज लिटरेरी किटिसिङ्ग में उद्धृत शब्द्यू॰ ए॰ रोनट्रस का अनुवाद।

ही है। इस प्रकार भारतीय तथा <sup>रे</sup>यूनानी-रोमी रोतिशास्त्रों में र्याखयों के वर्गीकरण का घापार ही नहीं परन् उनके तत्वों का विश्लेषण भी बहुत कुछ समान है।

## डिमैट्रियस

चरस्तू मिसरो तथा डायोजीसियस की शैति-परम्परा को डिमैट्रियस तथा विज्ञोतियम ने यौर खागे बहाया । डिमैट्रियस ने जैसी पर एक स्एन्ट्र रोति-प्रमय ही जिल्ला है । उन्होंने जैसी की कोई सीपचारिक परि-भागा नहीं की स्थाने प्रवेशीं आचारों की मॉित वे भी जैसी की लोहर के स्थानित्स की स्रतिस्थित कोर स्थानित्सय को जैसी की चारता मानते हैं, परन्तु इसके साथ ही ये कुछ पंत्रे निर्देशक सिकान्तों तथा निपमों का खिलार भी स्वीकार करते हैं जो कलारमक रचना (रोति) से सहायक होने हैं । इसो प्रमार के यह भी स्थीकार करते हैं कि वस्तु-विषय यौनी का प्रमुख निपासक तथा है—किन्तु साथ हो जसको प्रसुत करने के देश पर भी बहुत कुछ निर्मार करता है ।

दिमीट्रियस ने शैकी के चार प्रकार साने हैं :

हेसीट्रांस के बातुमार बदाच खैकी का मूल तरब है धरासाम्यता क्यों कि उनका सब है कि 'प्रत्येक सामास्य बस्तु प्रश्नावहीन होती है ।' बदाच खैकी के तरब इस प्रकार हैं : विशिष्ट तथा विचित्र करनावकी, समाम, सर्वकार, काम्य-इन् मापा का बहुचा प्रयोग । उसकी बदाचती उचक्या होती है, सस्या चीर कोमल के लिए उसमें खिक बदकारा वहीं होता।

र ऐलीवेटेड २ एलीगेन्ट (भाक्सन ने इसे पानिश्व कहा है।) ३ प्लेन × जोतीवल ४ वैडेमेंट

टसको यथाँ-योजना प्रवाह होती है जिसके घारम्म में तथा खंत में गुरू वर्षों का मयोग रहता है क्यों कि इस प्रकार प्रयुक्त गुरू वर्षों में प्रायः निस्कोट का प्रभाव होता है। इस शैंको की पद-रचना में क्रमिक चारोह रहता है और रूपक, पर्याचीक तथा 'खन्योक्ति-रूपक आदि खलंकारों का सबल प्रयोग होता हैं: रूपके से शैंसो में गरिया और रमधीयता का समावेश होता है, प्रम्योक्ति— रूपक फे प्रयोग से शैंको उदाज बनती है—क्यों कि च्रम्योति—रूपक राजि और चंपकार का व्यंजक है। इसी प्रकार पानतामूबक चर्लकार तथा समाय-गुणयुक्त पदावकी का भी बही उदयोग है।

मचुर कथवा सहाय राँको जोला चीर कालियुन्द होता है । इसके विषय हैं परियों के उपयन, वियाद-उस्तय-गीत, प्रेस-कथाप् थादि—इस मजार की वियय-वस्तु में ही एक प्रकार की उज्जवाता व्यं कोति होती है। इस जीता की वियय-वस्तु में ही एक प्रकार की उज्जवाता व्यं कोति होती है। इस जीता के उपादान हैं अपुर राज्द, नस्था गुरूर, हान्द स्वय की वस्त्रीरा चादि। मधुर राज्दें को है जो किसी मधुर विधा की स्थान करते हैं। उदाहरण के लिए गुजाय-रंजित साद की विश्व-व्यंतना समयोध है, चार 'का प्यादी पर्यों की प्रवित सहर हो। समस्य गुरूर का वस्त्रें वर्ष है कि वस्त्रें और राज्द एक दूसरे मि सुत्र हो नमस्य गुरूर का वस्त्रें यह कि वस्त्रें और राज्द एक दूसरे मि सुत्र हो कहा। इस सम्बन्ध की वस्त्रें अपन स्वर्ध है। इस हम हमें सुत्र के की स्वर्ध हो। इस सम्बन्ध की स्वर्ध हम स्वर्ध हो। इस सम्बन्ध हम से स्वर्ध हो वसिट्ट को की की जीता की स्वर्ध मानते हैं।

तीसरी शैको है मलादमधी (मलक्ष) रीली जिसका गूल क्षप्य है स्पष्टता थीर सरलता । अत्यव्य हुकों विश्व मति की भाषा का मयोग रहता है जिससे सभी आसामन्य तायों, जीसे क्षप्यक समास्त स्वय-शिक्षत राव्य आदि का बहिष्कार कर दिया जाता है। दीधे स्वय-यंजन-यंजना, विधिन्न स्वसंत राव्य प्रतिकार कर दिया जाता है। दीधे स्वय-यंजन-यंजना, विधिन्न स्वसंतार, कायधिक समासत्य (स्वेष) आदि समस्त स्वकंत-यंजना-साध्य हस गीतों के लिए स्वाय हैं। वास्तव में इसका प्राय तत्व है वर्ष-वेम्रव्य-वर्धार सर्थ-पैमस्य के प्रमुख उपारांग हैं।, सामान्य ग्रव्यक्ती र स्वमान्य वर-रचना र स्वय प्रतिकार अस्त स्वयं प्रतिकार अस्तान कर स्वाय प्रतिकार अस्त स्वयं प्रतिकार अस्ति के भी क्षाधारम्य ग्रव्य हैं। वेसनीरिकार व्यवस्थान प्रतिकार वास्त्र में स्वयं प्रतिकार कर स्वयं प्रतिकार स्वयं स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं प्रतिकार स्वयं स्वयं प्रतिकार स्वयं स

१ एलिगरी

(काव्यालंकारस्यवृत्ति ३,२,1२)

िस्मैट्रियस 'सुकुमारोकि' को भी भोजस्थी शैक्षी का शुध मानते है क्यों कि इससे रचना में गरिमा भीर गंभीरता का समादेश होता है। उपरु'क तस्यों का सद्भाग स्पत्रता भीर सम्यक्ता के अभाव का घोतक है। यह स्पष्ट है कि इन गुर्चों के साथ सरक-समझ कन्द्रावत्री की संगति नहीं केंद्र

वपतु क शिनी-विवेषन क्षमा भारतीय हीति-निरूप्य में स्पष्टतया स्वाप्तिक साम्य है । दिनिद्दिस्य ने एक स्थान पर सिला है कि कुछ क्षोन पर पिला है कि कुछ क्षोन पर पार शिवर्ण का दो गर्मों में धंतर्भांक कर केश्य हो हो मूल मौलियां मानते हैं परन्तु यह प्रयाद नेतृका है। यसकी हिमीट्रेस्स अपनी चारें शिवर्ण के स्वतन्त्र शिसाय पर इतना अधिक वल देते हैं, किर भी-जीसा कि पंकवदेव उपारणाय के निर्देष्ट किया है—इनके दो बगों में रखना अधंतन सहाँ है : प्रसादमंत्री तथा मध्य श्रीकार्य को युक्त पर्वे में, और उदाज तथा आंत्रस्ती के नृतरे वर्ण में। पास्तव में उनाज चीर को जूनरे कर में हैं। अस्तव अस्तव का भीत हमान के स्वत्य अस्तव का भीत हमान स्वत्य का स्वत्य स्वत्य का भीत हमान स्वत्य का स्वत्य स

१ युक्युमित्रम

पुत्रको शैलियो मानना बर्गीहरूस सिदान्त के प्रतिकृत है। वर्ग-विस्तार का मोह भारतीय रीतिकारों की भी रहा है, और उन्होंने हम प्रकार की प्रतियां प्राय: की है । इस प्रकार दिमैटियस की चंतिम दो राँखियाँ की एक हो मानना दचित है, ददात के लिए भीज भीर भीज के लिए उदात गुमा शनियाम है। भारतीय गौदी शैसी इनके समानान्तर है । घैदमीं को कल्पना प्रसादमयी समा सम्या शैलियों से प्रधिक न्यापक है। प्रसाद धैदशीं का प्रधान गुया है-धर्म-चैमन्य उसकी सुल विशेषना है, परन्तु माधुर्य भीर सीहमार्य का चैमव भी उसमें रहता है। दिमेटियस की मस्या शेकी वामन की पांचाकी की पर्याय है : माधुर्य-सीकुमार्योपपन्ना वांचाली (का॰ सू॰ द्यु॰ ५।२।५३)। किन्तु प्रसन्न ग्रैसी बैदर्भी को पर्याय नहीं है क्वों कि ककेला प्रसाद गुरू बैदर्भी की समृद्धि का यहन नहीं कर सकता । वास्तव में बैदर्भी दायोमीसियस की सर्मजित हों जी चौर प्लेटो की मध्यमा शेकी के ही निकट है जिसमें बदात तथा मसूर्य दोनों शैक्षियों के श्रेष्टगुर्कों का समस्यय रहता है । 'समप्रगुर्का चैदर्भी' का भी यही गौरव है, इसीसिए ब्लेटो तथा डायोशीसियस ने समीतत शैसी की चीर दणही शामनादि मारतीय काचार्यों ने येवर्थी की सर्वश्रेष्ट माना है । हिमैद्रियस की में शैक्षियां अन्मट बादि की उपनागरिका और कोमला के स्थिक निकट हैं : सम्बट के टीकाकारों के बानुसार कीमला प्रसादगुध-विशिष्ट है। इस प्रकार प्रसन्न शैकी कोमला की पर्याय है, चीर मस्या शैसी माधुर्य-विशिष्ट उपनागरिका की । संस्कृत कारवज्ञास्त्र में उपनागरिका की धामन की चेदमीं का पर्याय भाना गया है-पश्नद यह सर्वधा संगत महीं है।

पिकृत शैकियां: ये तो इन शैकियां के वास्तिक रूप शुर ।
सर्वापकारि के हाथ में पड़कर इनके रूप विद्वार को हो नाते हैं । पिकृत रूपें
ने उपर्युक्त गुर्धों के विषयं प्रकार इनके रूप विद्वार शैक्षों का प्रपर्शत रूपें हैं
सर्वाप्त गुर्धों के विषयं प्रकार के स्वाप्त स्वाप्त के विष्ण कर्युक्त
सर्वा मापा का प्रयोग रहता है। शरमुक्ति खर्कांकार सबसे स्विपक शादन्यपूर्धा
सर्वाका होता है। इस से सेवी में एक मकार की निज्ञास वाणावता रहती
है। माप्त पा मस्त्य रंखी का विषयं है हुर्जियां सैकी—स्वर प्रकार ही
सेवी में वानायर और इन स्वैशक्त स्वी रहती है। सख्य केवी का विकृत

१ किजिंड २ आर्डीमेटीट

रूप है—ग्रुष्क वा नोरस सैसी जिसमें सजीव विषयों का भी वर्णन निर्जीय होता है। चौथा है घोजस्वी जिसका विषरीत रूप है प्राप्तिय रोजो—यह शिधिक-माहम्बरपूर्ण ग्रीको से बहुत कुछ मिस्तरी छुलती है— इसके बच्च शिधिक चौर मापा उसकी हुई होती है।

इस प्रकार का विवेचन भारतीय काव्य-ठास्त्र में भी है। धामन ने दोपों को रागों का विपर्यय माना है । दबढी ने भी प्रत्येक गण का एक विपर्यय माना है जो कहीं गुण के वैपरीत्य का श्रीर कहीं भिन्नता मात्र का चोतक है। इयही के स्लेप-नाइवन्धरव-का विषयंय है शैथिस्य। दिसी-टियस के चनमार गाइबन्धस्य डदात्त शैक्षी की मुख विशेषता है और शैथिस्य उसकी विपरोत शिथिक-बाहरवरपूर्व शैलों की । डिमेट्रियस की यह शिधिल-बाडम्बरपूर्व रौकी भारतीय गौदी के विकृत रूप की समानार्थक है। यही हिमेरियस की 'ब्रिय शैक्षी' के विषय में कहा जा सकता है-अहा भाषा असकी हुई धीर सब्द कोलले हों । इसका संकेत बामन के खैपारप में भी मिल जाता है जो उनके राष्ट्राय समता का विषयंव है । शैकी की विषमता का बार्थ यही कि उसमें पद-रचना उखड़ी हुई होती है । नीरस शीखी की चोर हमारे वहां जनवीकृत दोष के अचल में संकेत है--जहाँ दक्ति में किसी प्रकार की नवीनता एवं वैचित्रय न हो यहां अनवोहत दीप होता है। मीरस शैली इसी दोप से द्वित रहती है। इसी प्रकार क्रविस शौली की घोर भी भामह ने संकेत किया है: उनका कहना है कि प्रष्ट ग्रर्थ तथा बकता के प्रभाव में केवल 'अतिपेशल' शैली बांद्रनीय नहीं है। हिमेदियस ने कृत्रिम रौता के विषय में यही कहा है कि उसमें अर्थ-सीन्दर्य तथा चमरकार महीं होता केवल एक प्रकार की बनावट और स्त्रीयता-कृत्रिम कोमजता ष्मथंबा श्रतिवेशकता साम्न रहतो है।

### लॉन्जाइनस

भूनानी-रोभी काष्य-सास्त्र में बॉन्बाइनस का नाम चिर-उवलंत है। परन्तु उनका विषय मूसतः कान्यसास्त्र हो है, रोतिसास्त्र वहीं है। कान्य

**६ परिद्व ४ डिसैग्रिपनिन ।** 

के मुलभूत सिदान्तों का विवेचन ही उन्हें उमीष्ट रहा है—उन्हीं के प्रसंग में सॉन्डाइनस ने ग्रीकी पर भी थपने विचार व्यक्त किये हैं।

जॉन्जाइनस का श्रीभमत है कि महान ग्रैको ''शारमा की महत्ता को प्रतिचारि हैं।' श्रीर, हुसी हरि से उन्होंने श्रीको का विवेचन'निश्लीपण भी किया है। उन्होंने ग्रीको के पाँच उद्दशम भागे हैं: धारणां की भःवता<sup>9</sup> भागवा की तीवता', श्रक्कंकरों का उचयुक्त प्रवीग<sup>9</sup>, भावागत श्राभिजास<sup>9</sup> तथा पदरचना को गरिमा श्रीर श्रीहार्थ ।<sup>1</sup>

भारतीय रीतिशास्त्र में भारतात प्राधिकात्य का उटलेस कुन्तक के धामिजास्य गुग-यर्थन में और पद-रचना की गरिमा और शीदार्म का विवेचन बौदार्य, कान्ति तथा रलेय, प्रादि गुर्चों के विवेचन में किया गया है।

पास्तर में ऑन्जाइमस का विषेषण कर्षया भावगत है— उन्होंने गैसी के सनीपिशाल का ही विषेषण किया है तत्यों का चस्तुगत मिरलेपण नहीं। कर्मकार-पयोग में भी बन्होंने करकेशरों के स्वस्थ तथा मेद सादि का वर्षान कर उनकी रागाशक शक्ति का ही विरत्नेषण किया है। पद-रचना के विषय में उन्होंने पद-रचना के विषय में उन्होंने पद-रचना के विषय में अन्ति के प्रस्तुगत विषय में बन्होंने पद-रचना के विषय में स्वत्र होते के प्रस्तुगत विषय में स्वत्र हमार का सामान्य विषय नाम किया है। इस प्रकार रीति के प्रस्तुगत विषय में स्वत्र हमार का योग-दान प्रधिक नहीं है—वास्तव में पद मेवाची शायार्थ निवाय से सहत दूर मा। वसका उदान विदालत रस-प्रविचाद के प्रस्तर्गत ही भागों है।

### विवन्ही लियन

लॉन्याइनस के परवर्ती रोमी काचार्य विवन्दोलियन वास्तव में रोसिकार थे।

विश्वन्योक्तियन के श्रनुसार श्रीकी का शुक्ष्य शाक्षाह है शब्द--शब्द पृथक रूप में और संघीजित रूप में। शैकी के उन्होंने तोन तस्थ माने हैं। १. शब्द-चवन २. कर्मक्स्य ३. (क्लासक) पद-स्वना।

१. ग्रेन्सर काफ बल्लेपान

९ इन्टेन्सिटी आफ इमोशन

र घन्नर आफ यन्नप्शन इ स्प्रोप्रियेट यस आफ फिननी

<sup>¥</sup> नोविचिटी ग्राफ दिक्शन

<sup>·</sup> ५ द्विगनियै धराड छैनीवेशन आफ वर्डै-बार्डर ।

शब्द-चयन :— नियन्दीसियन चार प्रकार के शब्दों की बारम के सियं देशयोगी आतते हैं। कुछ तमद चपने कीत्यस्य भीर अतिसाधुय के कारण कव्य कृत्यें को याचेचा भिष्क स्विकर होते हैं। कुछ तमदें माधुय के कारण अव्य कृत्यें को याचेचा भिष्क स्विकर होते हैं। कुछ तमदें में साइचर्य ध्यया। सरपक-जन्म महिमा होती है—महान काव्य में तमा अंधु करियों हारा प्रयुक्त किये जाने से उनमें एक विशेष गरिमा था। जाती है। कहीं वहीं सामान्य सन्दों का भी ध्ययन तर्सर प्रभाव पढ़ता है। उधर प्राचीन काव्य रूप हर या-दावां का भी खपना तरिष्ठ होता है।—हममें पड़ते पर्म के स्वत्य रूप हर या-दावां का भी खपना तरिष्ठ होता है। स्वत्य हमा स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य हमा स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य हमा स्वत्य स

पट-रचना :-- विवन्टोसियन के चनुमार शैकी का दसरा दाय है पद-रचना । एत-रचना के लिए पहला गुण है स्पष्टता, स्वच्छ पद-रचना दार्थ-चैमल्य की जननी है। चर्थ-चैमत्य के लिए यह बावश्यक है कि शारी का प्रयोग नपा तुला हो-नक्स हो न व्यधिक। यहाँ वासन का भी सत है। धर्थ की विसलता से ऋभिप्राय है भागरयक सात्र का ग्रहण 'प्रयोजकसाक्षपदपश्चित ।' वियम्ही सियन मे पद-रचना के इस गुवा को करविषक सहस्व दिया है। इसके विषय में बनका एक वाश्य शायन्त प्रश्न-गर्भित है। रचना का उद्देश्य केवल यह नहीं होता चाहिए कि उससे पाठक बायवा श्रोता को समझने में सरस्तता हो-धरन यह होना चाहिए कि उस्के खिए न समझना चसम्भव हो जाए। किन्त यह सो पदश्चना का पृक्ष पद्य हुआ-- दूसरा पद है सन्ता पद्य । पदः रचना कजाश्मक भी होनी चाहिए, यह धावरयक नहीं है कि शारों की सहज बोजना ही सर्वश्रेष्ठ बोजना ही—बसको सुन्दर रूप देने के जिए प्रनयोजना प्राय: शावश्यक हो जातो है। इस पुनर्योजना में बाक्य-योजना, पद-योजना और वर्ष-योजना तोनों का ही समावेश है-नियन्टोलियन वर्ष-संगीत को भी रचना का विशिष्ट गुख मानते हैं। यामन के शब्दगुय श्लेष तथा श्रीदार्य आदि में भी वाज्य-योजना तथा पद-योजना के सीन्दर्य का संदेत है। शब्दगुण रखेप का आधार है मस्ण्य जिसमें बहुत से पद भी एक जैसे प्रतीत होते हैं- "बस्सिन् सति बहुन्यपि पदानि एकवद आसन्ते।" चीदार्य का शाधार है विकटता-जिसमें पद चृत्य-सा करते प्रतीत होते है

"यहिमन् सित जुरवन्तीय पदानि ।" ये दोनों यन्य खयौत पद-रचनां के दी गुण हैं। वर्षागुष्क का सीन्दर्य मन्मट चादि के माधुर्य गुण में निद्धित है जहां २, ठ. ढ. ढ. से रहित क कार से खेबर मकार तक पण स्वयं चरने पां के ग्रान्तिम पर्यं के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि पंचम क्यां पहले खाता है और रपरां वर्षा थोड़े। रेफ शीर याकार इस्व स्वयः से खन्तिति होते हैं।— (काश्यमकाश नाव्य)

अलंकरण :— विवन्दीवियन की जैवी का तीसरा ताय है कार्बचरण। वे उन वार्बचरों को महत्व देते हैं जो करपना के शाधित हैं— विनमें मूर्वि-विधान की चमता है क्वांकि शक्कार का सुदय उद्देश है सजीव विश्रण और प्रशिदकार सिक्टि है।

गुयों का वर्णन करते हुए इस रीतिकार ने श्रेवी के कुछ होयों का भी बस्तेल किया है: ये दोय हैं 3. चतुपबुक्त रान्द २. प्रधिक रान्द २. प्रावक रान्द

रीली के मेद :— विकटीवियन के पूर्व के हो शैशी के तीन मेद परमदा से चले का रहे थे : प्रमाव (साक), उदाच तथा सम्मान प्रथमा सिजत । विकटीवियन मामान्य रूप से हुन्दें स्थीकार कर सेते हैं । उनका मत है कि हुन तीनों शीलियों के तीन प्रथक उद्देश्य हैं : प्रसाव (सरत) सीलों किया के लिए अस्पन्त उपयुक्त है, उदाच शैली का सम्बद है मामों को बद्दुद करना, भीर स्थीन्त भेली का उद्देश्य है सन्ताम्सादन । किन्तु विकटीवियन इस विभावन को सर्वाम निर्देश तथा पूर्ण नहीं मानते—उनका स्पष्ट मत है कि हुत मकार का विभावन स्थूल है : सभी शीलियों को इन् तीन पत्नी में परिस्तोमित नहीं किया ना सकता—श्रीकों के मने माने हैं।

इन सीन भेटों के श्रतिरिक्त वियन्टीखियन ने तीन भौगोजिक भेटों का भी उठलेख किया है- 'शाचीन काल से लेखकों के दो शसिद वर्ग मान्य रहे हैं--ऐटिक और एशियाटिक । पड़ते वर्ग के कवियों की शैली · समासगुणुयुक्त खौर सजीव मानी गयी है और दूसरे वर्ग के कवियों की शैली चाचाज शौर निस्सार । सन्त्रा श्रादि कुछ विद्वानों का मत है कि जब युनानी भाषा घीरे घीरे समीपस्थ पृशियार्ड देशों में कैसने खगी तो वहां के निवासी को भाषा में ब्युत्पन्न सो नहीं ये किन्तु जिन्हें उसमें भाषणादि देने की प्राकांचा थी सोधो सादी बात को बादम्बरपूर्ण शब्दावली में न्यक करने लगे, भीर वही शोक्षी स्वीकार कर जी गयी । किन्तु मेरा विचार है कि वक्ताओं का स्वभाय-वैचित्रय स्रीर श्रोता-समाज की विभिन्नता ही रौली-भिन्नता का कारवा है । एथेन्य के निवासियों का रहन-सहन संस्कृत और विचार-धारा स्पष्ट धी-शातपत्र अन्हें निस्सार शस्ट्राडस्वर सारक्ष था। पशिया के सीग क्षमधी-चौदी हाँकने के अध्यक्त थे, असंप्य उनकी शैक्षी 🗵 चाहम्बर होता था। इनके श्रांतरिक एक सीसरी शैली का भी उदय हुआ : इसका नाम था रहोडियन । यह शैकी दोनों की मध्यवर्ती थी। उसमें न तो पेटिक शैकी का प्राथिक संवम था चौर न मशियाटिक शैकी की मुखरता । + + + इसकी समक्षा न तो निर्मेख फरवारों से की वा सकती थी चौर न संकत जल प्रपासों से, यह तो शान्त गति से बहते हुए सरोवर के समान थी।"

भारतीय रीतिशास्त्र में वैदर्शी, गीड़ी तथा पांचाबी का वर्ग-विमा-जल वपर्युक्त विभावन के पहुत निकट है । दोनों का साधार धारम में भौगोखिक था, किर कमारा सिशेपता का साधक हो गया । परन्तु मादिशिक द्वार वसकी मिटी नहीं। पेटिक सीवी वैदर्शी से दूर नहीं है—जिस माना । स्थान पहां विदर्श कोनों की रिव संस्कृत तथा कवारमक थी, इसी महार प्राचीन पूरोप में ऐटिक खोगों की भी थी। इसीविल वनकी शैंबी परिष्ठत, स्वित्तत तथा बलात्मक थी। पेशियाटिक शैंबी गोड़ी की पर्याय है। धारमम में प्रिया निवासियों की भींति गोड़ी को भी सन्दादम्य कार वापालता के प्रति सावर्यय था—चोर्ग को सम्वतिनी दें। —पंक बसदेव वर्षायाय के हमें पंचासी के समक्क माना है, परन्तु यह संस्त नहीं है । यांपाली में माधुर्य झौर सीकुमार्य—ये दो कोमल गुण ही होते हैं, कोमल और परय का समन्यय नहीं मिलता। सतर्व रहीदियन शैली पांचाली नहीं है।

क्विन्टोखियन के बाद चुरोप के काव्य-शास्त्र में एक प्रकार का श्रन्थकार-यग-सा श्रा जाता है । रोम के पतन से लेकर पुनर्जागरण कास तक का समय युरोप के इतिहास का मध्यव्या कहजाता है। जैसा कि सेन्टसवरी ने जिला है, मध्यपुरा वास्तव में कालोचना का युग नहीं था-वह अवाध स्जन का युग था। काव्य, नाटकः इतिहास, गति सभी पेत्री में मीतिक मर्जना हुदाँम वेग से चल रही यो जिसमें भालोचना के खिए भाषकाय नहीं था । इतिहासकारों ने सध्ययुग के तीन भाग किये हैं । बारश्मिक सप्ययग में तीन रीतिशास्त्रियों के नाम हमारे सामने आते हैं : वोड, इसीडीर शीर ऐसकुइन । इतका मुख्य विषय चलंकार था चौर रहिकाय परम्परावादी था । केवल प्लकुइन ने शैली पर कुछ विचार ब्यक्त किये हैं। उनके शतुसार शैली का प्रथम शुल है व्याकरका की दृष्टि से शुक्ता, और स्वव्छ शान्त-योजना । सारदौ के चयन में कांतिमय राज्दों को महत्व दिया जाना चाहिए । रूपक के हार शैकी का श्रसंकरण होता है। पद-रचना के विषय में गुझकुइन ने केवल यही कहा है कि समान वर्णों का संगुक्त अरुचिकर होता है। उपयक्त विवेचन में कोडें नवीनता नहीं है-वह कास्त् कादि के विचारों को ही प्रतिश्वति साप्त है। मध्ययुग का मध्य बार भी बातुर्धर है-असमें शीतशास्त्र ने किसी प्रकार मगति नहीं की । वास्तव में मध्यु युग के इन दोनों भागों में रीतिशास्त्र के नाम पर व्याकरण, सन्दरगरण, प्रसंकार, विशकाव्य साहि का ही रुद्धिद चाय्यात्र-विवेधन होता रहा, काव्य अथवा शील का ग्रीलिक एवं तारियक विवेचन नहीं हुआ।

#### दान्ते

भ मध्युग के धनितम बरुण में दान्ते का शाविभाँव हुआ। दान्ते के वर्ष्ट्र काय-सर्वाग के अविरिक्त भी नगरव-विषेचन भी किया है। उन्होंने अयस्य मध्य मध्यों में युग को शाव्य-विषय क्षानुकूल लैटिन के दिवस इंट्राविपन माथा की गीरव-मधिश की। दान्ते ने कार्यमाण और कास्य-रीजी पर बहुमूल्य विधार क्षान किये हैं। उन्होंने ग्रीजी अयबा रक्षणा के धार भेट्रें-

किये हैं: १. निर्जीव स्रमया रुचिविहीन २. केवल सुर्विपूर्ण १. सुरुचिपूर्ण: तथा सुन्दर ४. सुरुचिपूर्ण, सुन्दर तथा उदाच। इनमें सन्तिम रोती ही सर्वोत्तम है।

शैकी-मेरों के प्रतिरिक्त दान्ते का शाद-विवेचन भी प्रत्यन्त मनोरांजक हैं : कुछ शाद वच्चों की तरह तुतकाते हैं, कुछ शादों में दिश्रपोधित, बोच-खचक रहतो है, और कुछ शादों में पीरुप मिजवा, है। प्रतिस वर्ग के सकटी, में इछ साम्य होते हैं और कुछ नावर—नावर शादों में भी कुछ महयूथे धीर पिक्वपे होते हैं, और कुछ महत्तर और प्रत्याहर ।

''इन शन्दों में से सहाय तथा महत्त को ही हम उदात शब्दावली कहते हैं, धिक्रण कीर अनगर शब्दों में बाइन्बर मात्र रहता है। + + उदात शैक्षी में 'गुतलो शब्दों के बिल कोई स्थान नहीं है क्योंकि वे सित-परिधित शब्द होते हैं, रूपेंच एक्ट अपनी स्त्रीयला के कारण कीर प्राप्त शब्द अपने काश्चित के कारण प्याप्त है। नागर शब्दावली के विकल सीर अनगद् युग्द भी प्राद्ध नहीं हैं। इस प्रकार केवल समस्य कीर प्रकृत शब्द रह जाते हैं और ये ही राज्द अन्य हैं'।

१ मूम्बड २ लिपरी ३ सैंगी ४ रम्पिल्ड।

इस रष्टि से बान्ते का राज्यु-विवेचन स्ववेचाइत श्रिथक मीतिक है। मारतीय रीतिशास्त्र में उनके स्त्रैय राज्यों का विवेचन वामन के शब्दगुरा मापुर्व तथा सीकुमार्य में चीर मराया राज्यों का विवेचन राज्यगुरा कान्ति में मिल जाता है। सनगढ़ राज्य हमारे चहां भी श्रुविकट्ठ दौष कि कारय माने गये हैं।

याप जुम के उपरान्त यूरोव में उस रवर्णपुत का सारम्म हुमा तो हितहास में पुत्रभौगरण काल के माम से प्रसिद्ध है। यह पुत्र अगाथ अद्धा को स्वा प्रमुक्त का पुत्र या महन्दी वो परस्पर विरोधी प्रकृतियों का कुत समन्य इस जुम के अन्तर्भरका का मुक्त आपरा था ! यास्त्र में मधित पुत्र को भौ मान्य सक्त अम्बर्ध प्रमानि की भौति, पुत्र को भी मान्य सक्त प्रमानि सीम होते हैं, उनके समंत्रन के क्षिप वतनी हो ग्रामि की धावस्यकता होती है। पुत्रभौगरण काल में पूर्व को प्रमुक्त का का स्वा प्रमुक्त को का अध्यक्ष कर को पुर्व का स्व सम्बन्ध की स्व का स्व सम्बन्ध की साम का अध्यक्ष कर का हिस्स मान्यों की अध्यक्ष कर है प्रकृत होती है। सुत्रभौता स्व सम्बन्ध के स्व सम्बन्ध का का स्व मान्य कर है प्रकृत स्व साहित्य के स्व सम्बन्ध के स्व सम्बन्ध का स्व सम्बन्ध स्व सम्बन्ध का स्व सम्बन्ध सम्बन्ध स्व सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध स्व सम्बन्ध सम्बन्

## वैन ऑन्सन

चैन कॉन्सन ने रीली पर चपने विचार स्वयन किये हैं। उनके कहु-सार येंडी का अध्य गुण है प्रवार—चीली का प्रमुख रोप यह है कि दासके बिकु स्वारुवारों के आवरपकता पढ़े। प्राचीन रहत्तें के प्रयोग से गीली से एक प्रकार को गीरमा का समानेश होता है, और आवः कनका घपना एक विशेष स्थारकार होता है। "बिन्तु किए भी भनीन सह्दों में से प्राचीनतम कीर प्राचीन सम्दों में ने जनीनतम स्वरूप का चयन ही कपिक ध्येषस्त है।

१ फ्रीन्ती

मवनों को मजाने के लिए या सालाएं मुंधने के लिए फूलों का चयन किया जाता है। किन्तु से भी शैली के सहज खंग रूप में ही खिक शिलते हैं— जैसे कि फूल राष्ट्रयल में ही खिक सुन्दर लगते हैं।"

थैन जॉन्सन ने शैली के चार मेद माने हैं : "संचित्र शैली. <sup>3</sup>समस्त शैली, 'ब्यस्त शैली, 'समंजित शैली। ये मेद प्राचीनी के शैली-मेदी से ' भिन्न हैं। परन्तु आगे चलकर बैन जॉन्सन ने परम्परागत भेड़ों की श्रोर भी संकेत किया है। उन्होंने मानव-शरीर का रूपक बाँधते हुए भाषा-शैक्षी के श्चरेक श्वंस माने हैं। बाकार, स्वरूप, परिधान (स्ववा), रक्त-मांस शादि । द्याकार की दृष्टि से शैली के तीन मेद होते हैं: उदान, बुद धौर मध्यम । उदात्त शैली में शब्द खुने हुए होते हैं, उनका नाद-गुवा गंभीर होता है, पद-रचना प्रचुर श्रीर प्रवल होती है। चुद्र शैली में राव्य निःसस्य श्रीर जब होते हैं - बाहब-रचना में समंजन चीर शक्ति का समाव रहता है । मध्यम रीतो में भाषा प्रसम्न होता है--- उसमें ऋजुता, संगठन, शोभा और बाह--गुवाल रहता है : वे तीनों शैक्षियां विषय के आधित रहती हैं-विषययस्त में विपर्यं पही जाने से इनका स्वरूप भी विद्यत ही जाना है । स्वरूप के भारतात बाक्य-संघटना धाती है। बान्य संघटना भी कई प्रकार की ही सकती है : अाज-सरकारद-स्कीत काहि । उधर परिधान (श्वचा तथा परम्र) के श्रंतरात सेन जॉन्सन ने रचना को प्रहुता किया है । इसी प्रकार कुछ सन्य शीक्षयां भी हैं—जैसे मांसल तथा प्रष्ट । मांसल में वागाडम्बर रहता है— प्रष्ट शीली इस कीर शक्त से परिप्रष्ट कही गयी है।

यास्तय में बैन ऑस्सन का विशेषन प्रियक वैद्यानिक नहीं है— उनको व्यस्त हीवा में होन होन्द योजी-शेष मात्र है। संक्षित कीर समस्त मीक्षियों में कोई मीक्षिक प्रकार-नेद नहीं है। वहांच योजी का बचके पूरीन मार्थीन प्राचार्य पहले ही कर चुके हैं। चुन सेवी भी काप्य की मीक्षी मई स्वाचित कार्यार प्रेमी का स्वच्या की मीक्षी मई स्वच्या की संक्षा मंत्री के संवयत कार्या है। मर्पाम रीक्षी मार्यामों की प्रकार मीजी का ही दूसरा नाम है। मंत्रान खेजी मार्पाम नीक्षी का प्रकार स्वच्या नाम है। मंत्रान खेजी मार्पाम नीक्षी का प्रकार कर है। मीत प्रकार के विवेचन में कोई स्ववस्था नहीं है।

१ मीपः, २ % ल्लाइव् ३ एवट ४ कल्प्रुपट४८ द्वारमोनियसः।

पुनर्जागरेय काल में शित-जास्त्र ने कोई प्रमति नहीं की । यह मर्जना का युग था समोचा का महीं । शीत-जास्त्र का सम्बन्ध जास्त्रीय परम्पा से हो है आत्मा के विचेष के साथ उसको मंगति नहीं बैटनी । प्रमुपाय काल का यह विचेष यास्त्रव में शीत-जास्त्र के लिए पातक हो था।

# <sup>'संत्रहवी-श्रठारहवीं शती---नव्यशास्त्रवाद</sup>

सर्जन-किया को इस दीइ-पूप के बाद समस्वी शताभी में विकार सीत विवास के लिए विश्वाम मिला। इन शतानियों में विवेच सीत वित्र के सामानापर रहा। म्हांस में स्वाद वें शतापरी इस रिंट से अधिक महत्वपूर्य में। यो इसे ने प्रतिक के सामानापर रहा। महांस में स्वाद वें शतापरी इस रिंट से अधिक महत्वपूर्य में। यो इसे ने प्रतिक के सामाना की आहा वाची यो वित्र दिया। उन्होंने विवेक सीत सुरुशिक को काव्य को शासा माना चीर यूनान तथा रोम के कियों तथा आवारों को आहर यो कर में प्रस्तुत किया। बोहंसों के अधुसार काव्य-कता का शाधार प्रचीनों को अंत्र इसे समुत किया। बोहंसों के अधुसार काव्य-कता का शाधार प्रचीनों को अंत्र इसे विवेच हो है चीर सामा के समझ स्ववाद तथा। सित्र स्वान किया हो सित्र सित्र स्वान किया है स्वान के समझ स्ववाद सामा सित्र स्वान किया है। विवेच कोत सुरुशिक की स्वीकृति है— वनका अधुकरण करके ही सभी प्रकार के साहरवर से प्रवित्र सम्भव है। योह को कहते हैं कि इस नक्सी होरी (काव्यक्तपर) की मूरी व्यक्तप्रक इस्त होना चाहिए। शामी च्यक्तप के ब्यक्त स्वीक हो में सुवाद विवेच हो। सरकार के साहरवर से प्रवित्र सम्भव है। स्वान के स्वान के स्वान है से सुवाद है कि इस नक्सी होरी (काव्यक्तपर क्षा) की मूरी व्यक्तपर स्वान होना चाहिए। शामी च्यक्तपर के स्वान क्षा का तिवास के स्वान हो । इस नक्स साह है कि इस व्यवस्व मुक्त हो। इस स्वार मान हुआ बदला मूल पूर था।

## प्रकृति=विवेक (सुरुचि)=प्राचीन (शास्त्रीय) साहित्य।

प्रकृति विवेक का पर्याय किस प्रकार है यह सम्मने में बात कटिताई में सकती है। परन्तुन्य-व्यास्त्रवादी दूस विषय में स्पष्ट के : प्रकृति से स्थिताय वनका स्थादन समाद प्रकृति से नहीं था—प्यन्त द्वायस्थित (दीतिषद) प्रकृति से था। गिनर्पाहन-विषयपहिंता गठुति की वै साम्यता नहीं हैते थे। नव्ययासन

१ नेचरमेथोडाइएड

याद के प्रभाववश शीतिशास्त्र की परम्परा में फिर वक्ष चा गंधा—परन्तु इस युग का विवेचन यूनानी-रोमी शीत-सिव्होतों की युनशक्षि होने के कारण सर्वथा चर्मानिक ही चा। इस दृष्टि से हूँ गढ़द में ब्राह्दन का मोगा-दान कहीं प्रियेक स्तुरम्य था। शास्त्र के प्रति ब्राह्दन की ब्रव्हा भी खलगढ़ थी। परन्तु किर भी उन्होंने जीवन को शास्त्र से अधिक प्रथल गाना यौर निर्माट पोपणा की: "ध्यरस्तु ने पृशा कहा है यह काफी नहीं है वर्गों कि चरस्त् के दुलान्तकी- सिदान्त सोकन्तवीज़ चीर यूरिवाहचीज़ के नाटकों पर झाधून थे—चौर यदि वे हमारे नाटक देखते तो चयना मन्तव्य यदल देते।" उस युग में यह वहे ताहत का काम था। शैकों के विषय में झुहहन ने यत्रतल कुत स्मुट विचार मात्र प्रकट किये हैं। उन्होंने श्रीकों में वक्न-चीर वस्तु-चीविषय को प्रमाण प्रमाण है:—

ंमें दुःखान्तकों में उदाल रीजी को द्वरा गर्डी मानता बयों कि दुःखान्त (का वातावरण) तो स्थाना के प्रेमबर्ग्य एवं मानता बयों के हैं। किन्तु उदाल की स्थिति सीविषय के स्थान्य में सम्मव नहीं हैं। + + + + अब मञुष्य किसी ऐसी होता खा स्पुक्त करते हैं को उनकी समता से परे हो तो प्राय: उस गुण से मिसता-गुल्ता कोई रोप उनके परले पद जाता है। इस मकार उदाल कास्य-चलां का महस्यकांची जीविके की साम्य प्राप्त की प्राप्त कर सहस्यकांची जीविके की साम्य स्थान प्राप्त की साम्य स्थान साम्य स्थान साम्य स

काश्य का स्तर जहां उदाच हो वहां काम्य के वपकरणों को शांक परिस्थिति, विषयवस्तु और स्विकतों के सनुरूप हो होगी चाहिए।" वृत्वहब्ध के विषय सं ने चुन विचार के खिए सहाज का-दावकी। पुजराष्ट्रीत, शिश्वक पदावकी, तेर अस्तुकि, शानावस्यक वागिवस्तार खादि श्रक्षाय काव्य-दीप हैं।

शाहदन के कुल ही बाद पहिसम, पोप शीर दा॰ ऑन्सन का समय श्राता है। इनमें एटिसन श्रार जॉन्सन तो हजबसाज से श्राहोचक से—टन्होंने नियमित रूप से स्वयदासिक एवं सैदानितक ममीचा की है। मितटन सि साहकार को श्राहोचना करते हुए एहिसन ने माना के माना में उनाज सौती का वियेचन किया है। अहाकास्य की उदाच सौती में महाद और गरिसा दोनों गुण श्रनियार्थतः होने चाहिए। प्रसाद के विषय में एक बात स्मरण रखनी चाहिए। श्रनेक शब्द सर्वसाधारण के प्रयोग के कारण खुद यन जाते हैं:— 'श्रातिपरिवयाद धयजा।' श्रतपुत्र प्रसाद को श्रातिपरिवयाद धयजा।' श्रतपुत्र प्रसाद को श्रातिपत्र श्राप्त प्रसाद को श्रातिपत्र श्राप्त स्मर्था का सुक्त वहा जैसी के लिए प्रसाद पर्यात गूर्त हैं है— गरिमा भी जननी ही श्रीनवार्थ है। गरिमा का समापिश करने के लिए श्रमस्त ने श्रमेक न्यक्त चों कि निर्देश किया है। प्रतिमा के समापिश करने के लिए श्रमस्त ने श्रमेक ने श्रमेक श्रमेक के लिए श्रमस्त ने श्रमेक स्मर्भ स्वात स्मर्भ के श्रमेक श्रमेक स्वात हैं। वास्तव में पृद्धित वस्त स्वस्त की भाषा ही बोवते हैं— इस प्रसंग में उन्हें श्रपना कुछ नहीं कहना है।

## पोप

पोप में नव्यशास्त्रवाद का प्रतिनिधि रूप ग्रिससा है । उन्होंने भी बोइस्रो के स्वर में स्वर मिलाते हुए अकृति की गौरव-प्रतिष्ठा की-उनकी प्रकृति भी वही रोतिबद्ध प्रकृति है जो शास्त्र का पर्वाय है। मध्यशास्त्रवादियों के सिद्धान्त और ध्यवहार में एक विचित्र विरोध दक्षिगत होता है : अनके सिद्धान्तों में जहां काव्य के मौखिक तत्वों की प्रतिच्छा है, वहां व्यवहार में काव्य की ग्रनेक कृत्रिमताओं का नियमित रूप से समावेश रहता है । उदा-हरण के जिए उन्होंने कान्य में शब्द को चपेचा धर्य को ही महरव दिया है। परन्तु उनके चपने काव्य का प्रधान शुवा है भाषा की मस्याता तथा प्रसन्ता। उन्होंने भाषा को निलारने के लिए भाष की प्रायः बलि दे दी है। बास्तव में यही युग यूरोप में शिक्षियाद का बुग है। पोप ने अपने शालोचना-विषयक धन्दोबद निबम्ध में शैली के सम्बन्ध 🗎 विचार स्वक किये हैं : शैली (क्रांभिम्यंजना) विचार का परिघान है और यह जिलना संगत होगा उतना ही . सुन्दर संगेगा । किसी चुद्र करूपमा को यदि चमक-दमक पासी शब्दापसी में श्राभित्यकः किया जाए हो यह ऐसी लगेगी आनों विदयक को राजसी परिधान पहना दिये हों, क्यों कि जैसा विषय हो यैसी ही शैसी होनी चाहिए जिस तरह कि प्राम, नगर चोर राजदरावर की पोशाक धलग चलग होती है। 🕂

देखिए-भोप नर 'यमे ऑन क्रिडिसिडम ।

व्यसुद्ध रौली और शुद्ध रौली :— सिम्या वासिता हो अशुद्ध रौली है। उसकी स्थित एक ऐसे शीरो के समान है जो जारों जोर सर्व भक्कोले रंगों को विलेर देता है जिससे हम पदायों के सहज स्वरूप को नहीं देख पाते। सभी में एक जैसी चमक-दमक उत्पाद्ध हो जाती है— कियी में कोई मेद नहीं रहता। परन्तु शुद्ध रौली का यह गुज है कि यह सूर्य के प्रकाश के समान प्रयोक पदार्थ की ब्यक कर देती है। उसके रूप को भी चमका देती है। वह सभी को स्वर्णिय धामा से दीस कर देती है। कियु कियु किस्ता हमें सिक्यु किस्ता के स्वरूप के कियु स्वरूप के स्वरूप स्वर्णिय धामा से दीस कर देती है कियु किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता कियु किस्ता किस्ता कर स्वर्णिय धामा से दीस कर देती है

सारो चलकर पोप वर्ष-योजना की चर्चा करते हैं। केवल शुतिरेशलं वर्ष-गुन्क सपने आप में स्तुत्व नहीं है—केवल संगीत के लिए काच्य का अनु ग्रीकन करना ससंगत है। परिवर्तवहीन एयन-प्यनियों को फंकार एक सकार की किया केवल एकस्वरता की कम्म देती है। किसी गतिहीन पंजिन में देंगें हुए निजींत शाद काव्य का सक्वर्य नहीं कर सक्वे। शब्द में चर्च की गूंज रहनी चाहिए। काव्य के पारकी मसल कर्जेरिशता का ही भादर करते है— कहां स्रोत ग्रीर माधुर्य का समन्य रहता है।

पोप के इन विधारों में आरतीय रीति-सिदान्त के सनेक तरब वर्त-मान हैं । पोप ने एक घीर चस्तु-सीविश्य की घरप्तन निज्ञांना ग्रव्हों में मित्रचा की है, दूमरी ओर मसाद, प्रोज कीर माजुर्ग दीनों गुर्थों के समन्यय पर चल दिया है। उनकी आदर्श रीती वैदर्मी की भाँति हो मसादमयो, भोजस्वी सीर आयुर्ग-संबत्ति है। 'केवल खुतिरयाल' के विरुद्ध उनका प्रामान मामा की निन्न-विधित विश्व का स्मरण दिवासा है।

> श्रपुष्टार्थमवकोक्ति त्रसन्तर्जु कोमलम्। भिन्नगेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम्॥२ मामह—१)३४।

हू हान्ट पारनेसस बट टू प्लीज दिशार ईश्वर नाट मेन्ड दिशार माहन्द्रस, —पोप

१ देखिए—'एने कॉन किटिसियम'

२ तलमा की जिए :

घैदमों में यदि पुष्ट सर्थ तथा यकांचित का समाय, और केयल आजु-प्रसन्न कोमल राज्दावसी मात्र हो तो यह गीत की माँति केवल श्रुतिपेशल हो सकती है—स्थात यह हमारे कार्नों को प्रिय काग सकती है पान्त उससे हमारी चेतना का परिष्कार नहीं हो सकता है—ओ काल्य का चरम उरेस्य है।

स्ययदार में इस शुग के काव्य-सिद्धान्त रीति-सिद्धान्त के और भी श्रीपक निकट हैं। सिद्धान्त की दृष्टि से तो इस शुग में व्यर्थ-गौरव तथा माव-सीन्द्र्य पर हो वस दिया गया परन्तु वास्तविक व्यवहार में इन कियों का प्यान सूतता भाषा-वालों पर हो केन्द्रित रहा। भाषा-शिती को सँगार और सताकर इन्होंने काव्य-भाषा को एक प्रथक स्थ हो दे दिया—सिद्धान्त में वर्ष को गौरव देते हुए व्यवहार में इन्होंने खेली या रीति को ही काव्य को कारमा माना। रीतिवाद कीर वच्चयगस्त्रवाद से निक्वलिस्त समानतार्थ स्थवन्त स्थह हैं:

- काव्य में भाव (रस) की अपेचा रीति का महत्व।
- २. काव्य के प्रति बस्यु-परक दृष्टिकीय ।
- काव्य के बाह्य रूप के उत्कर्षकारी तथा उत्कर्षवर्षक तत्वों (ग्रुच सथा प्रक्षंकार) का वत्नपूर्वक प्रहुच कौर अपकर्षकारी तत्वों (दीप) का स्थाग ।

#### स्बच्छन्दताबाद

कारहर्षी शताब्दी के कान तक पहुँचते वहुँचते सनेक प्राप्ताधिक तथा शाधिमीतिक कारवों से काय-दर्श में भी भी शिक्ष वरियतन सारवा हो गया। काट, फिनटे, सैं जिन शादि वर्जन दाश निकों ने दिए को पस्त है दावर भासानिश्रण कर दिया। काट ने रषष्ट जिल्ला—"यद तक यह विश्वास रहा है कि हमारा समस्त ज्ञान वस्तु के अनुकृत होना चाहिए परन्तु तक इस जात पन विकाद करने का समस्य का नया है कि क्या मानय उद्यक्ति के जिल (इसके विषयीत) यह धारवा कायिक व्यवस्य नहीं है कि यस्तु की हमारे चान के समुक्त होना चाहिए।" इन दाश निकों के प्रमान से काय में विशेष कोई शीत के स्थान पर अपनीर्यास क्रान्तर है। क्रान्तराक्षण, करपना स्नानन्दातिरेक बादि का प्रावत्य घोषित हुया । वादा रूप-शाकार का यहतात सीन्दर्य केवल धाया-धेन्दर्य रह गया । इस प्रकार हुस गुग में रीति-सिद्धान्त पर सबसे पातक प्रहार हुया । आत्मा के हुस श्रीनद्व से कविता के याद अस पर सबसे पातक प्रहार हुया । आत्मा के हुस श्रीनद्व से कविता के याद अस पर सबसे पातक प्रहार हुया । बातमा के हिस श्रीनद्व से कविता के याद अस प्रकार हुस न्या को कविता अस कि सित हो का मार्च है । अर्मनों में गेटे, श्रीत इंगलैंड में कॉडरिज, कीट्स यादि की काम्य-थे की श्रुप्त है, एरन्तु पर सायन मात्र हो है सिद्ध मार्दे है । दीवों की निम्मतिशित पंकियों में काण्य-स्वम के मित्र रोमानों इंशिकोंच का सार असर्नितिश है — ''- + किन्तु जब रचना श्रीरमानों इंशिकोंच का सार असर्नितिश है — ''- + किन्तु जब रचना श्रीरमानों इंशिकोंच का सार असर्नितिश है — ''- + किन्तु जब रचना है। जता है, दिस्त में वच्या प्रस्थ के श्रीत काम्य हो मान्त्र है। ''— भीति-सिद्धान्त का इससे स्थार निपेच चौर क्या है। स्वाह सारत है स्थानने स्थानने से स्थान में कि स्थान की हत्त्र है। विश्व काम्य हो काम्य हो काम्य का स्कृतिया के कम्प्रों में विद्य न-शिक्ष का स्कृतिया माना याया हो'—अर्हा 'किरता के कम्प्रों में विद्य न-शिक्ष का सह की कर्मना की गई हो, विश्व पर्य-पन्त के वस्तुयत सोन्दर्य के श्रिष्ट की क्षेत्र को क्षेत्र को स्वाह की कर्मना की है।

इस पुग में शीत-सिद्धान्त को हरिट से सबसे महत्यपूर्ण कांतरिज कीर वर् सवर्थ का काव्य-शं की-विषयक विवाद है। वह सवर्थ ने कात्रहवीं स्वतादनी की काव्य-भाग का उम्र विशेष किया—उन्होंने उस चनक-दमक-साली हुनिम तथा निध्याब आधा को काव्य के व्यनुपक्त माना। काव्य साली हुनिम तथा निध्याब आधा को काव्य के व्यनुपक्त माना। काव्य भागा के विषय में उनके मूक सिद्धान्त दो हैं: (1) सहज मानय-माना हो काव्य की भागा होनी चाहिए। मानव-भागा का सहज रूप मान्यजन की भागा में मिलता है क्योंकि इन व्यक्तियों का ऐसी बस्तुकों से निरन्तर सम्पक्त रहता है जो आधा के त्योंक्रट संगों के मूल उद्गान है। सत्यव आधा का काव्य-माना का क्य है देश है।

(२) यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि गय और पथ की भाषा में कोई चन्तर न है जीर न हो सकता है।

रीतिग्रास्त्र के चेत्र में वर्द्सवर्य को यह घोषणा वास्तव में घोर विस्तव की घोषणा थी। इसका विरोध स्वामाविक था—सबसे प्रयम हो वर्द्धसवर्य के क्रमित्र निज्ञ कांस्तिन ने ही इसके विरुद्ध सम्बन्धस्य किया। उन्होंने उपर्युक्त होनों स्थापनाओं का प्रवल विरोध किया । 'पहले तो उन्होंने उपरेक्तः "सहज या बास्तविक मानव-भाषा" के 'महज्ज' था 'बास्तविक' शब्द पर श्रापत्ति की । "प्रत्येक मनुष्य की भाषा का रवरूप उसके ज्ञान की परिधिन उसकी शक्तियों की कियाशोखता और उसकी अनुभृति, की गहनता श्रयण संवेदन-शक्ति के अनुसार मिख होता है। प्रत्येक मनुष्य की भाषा में एक तो उसके शपने व्यक्तिमत विशिष्ट गण होते हैं, दसरे उसके वर्ग के सामान्य गुण होते हैं धीर तीयरे सार्वभाष प्रयोग के गन्द भीर नाक्यांस होते हैं। श्रतएव 'सहज' या 'शस्त्रविक' भाषा के स्थान पर 'साधारण' भाषा का प्रयोग करना उपयुक्त होना ।"-इसके उपरांत कॉलरिज नै यह सबयं को हमरी मान्यता पर प्रहार किया : "पहले तो स्थयं गद्य की भाषा ही-कम से कम सभी सर्व-प्रधान तथा निवद रचनायों की भाषा बोह्नचाह की भाषा से भिन्न होती है और होनी चाहिए, जिल प्रकार पहने में थाँउ बानचील करने में भेट रहता है।-कॉबरिज का नर्क है कि पथ की भाषा आयेग की भाषा है। पदा में एक प्रकार की मधुर जिल्लासा अरवश, करने धीर उसे तुस करने की ग्रांकि रहती है। फलतः उसमें विप्रमय भाषा का श्रवोग स्यभावतः अधिकः रहता है। गद्य के लिए यह सब धनायत्यंक है-प्रायः बाधक भी हो सकता है । प्रतप्य वह वर्ष की यह युक्ति श्रधिक सार्थक नहीं है कि वद्य की धनेक सुन्दर पंक्तियों की शब्द-योजना गद्य-भाषा की शान्त्र-योजना से सर्वथा श्रमित्र है : प्रश्न शन्तों की योजना का नहीं है-प्ररत यह है कि क्या कतिएय वाक्यांश, रचना-अंतिसाएं श्रयका श्रासदर्यजनाएं को मौड़ गय के लिए सर्वया उपयुक्त हैं पदा के लिए शतपुत्रक तथा विजातीय महीं होती है इसविष् वया कीर गया की माना में मूल सेद होता है और होना चाहिए।

वर्ड सबर्य की त्रथम स्थापना तो भारतीय रीति-मिदान्त के मूल पर ही कुमराधात करती है। भारतीय शास्त्र ≅ मैदर्शी को निर्वचाद रूम से सर्वश्रेष्ठ रीति आना गया है और उसकी अेच्छता का भाषार है उसमें भागर गुर्चों का प्राप्तुर्थ—इसीलिए परवर्ती आसाधी ने उसका माम हो उपनागरिक रास किता या। वेद्मी करिस्तुत से स्वतंत्र क्रमित्र थी ही तममें इसके नागर गुर्कों का क्योगान है। मामह ने शीर शीर मामह से भी पूर्वे साख मह ने दीति की आधारमाना पर सारविषक क्या दिवा है।

## नवोऽर्थो जातिरमाम्या + + । (बाग)

श्चलंकारषद्याम्यम् श्वर्थ्यं न्याय्यमनाकुलम् । (भामह

परन्तु यड् सवर्थ इसके विरुद्ध प्राप्य बन की भाषा को ही सच्ची मानव-याची श्रीर सदनुसार वास्तविक काव्य-भाषा घोषित करते हैं। यह सबर्थ का सिद्धान्त स्पष्टतः ही सदोप है। इसमें दो दोप हैं एक तो यह कि प्रान्य क्रम को भाषा को चादर्श कान्यभाषा मानना चसंगत है। जैसा कि कॉनरिज ने जिला है, प्राम्य जन की धारखाएं अत्यन्त परिसीमित होसी हैं,--धतएव उनकी भाषा स्वभावतः सोमित तथा चविकसित होती है। दूसरे, उसमें प्रकृत गुण बनस्य होते हैं, परन्तु संस्कार नहीं होता, और काव्य की भाषा का संस्कार-विद्वीन होना दुर्गं य ही है।दूसरा दोष इसी का परिवास है-सीर यह यह कि यह सबर्थ ने नागरता को कृत्रिमता का पर्याय मान किया है। मागर भाव संस्कार थीर परिष्कार का बोतक ई-कृत्रिमता का नहीं। ष्यक्तिस्य की समृद्धि को भौति भाषा की समृद्धि के भी आधारमूल सरव शो हैं : हार्त्रिक विभृतियां और भौदिक विभृतियां । प्राम्य जीयन में पहला सत्व मज़र मात्रा में परनत अपने अनगढ़ रूप में मिखता है किन्तु बुसरा तत्व अत्यन्त विरत होता है। अतएव प्राम्यता यदि दोष नहीं है तो गुण भी नहीं है-कम से काव्य-भाषा का प्रमुख तथ नहीं है। इसी प्रकार नागर गुर्यों की रपादेयसा का भी धवमूल्यन नहीं किया जा सकता।

वर्ष सवर्ष की दूसरी स्थापना से संस्कृत के प्राप्येता के खिए कोई कियोप पीषिण्या नहीं है क्यों कि संस्कृत में गया और पया का बेसा प्रखर पार्षक्य नहीं है कीसा पूरीए की आधावों में रहा है । यहां गया और पय ही में तार कीर पार्ष हैं। तार्का माने गये हैं, उनकी बाधमा में कोई मूस भेर नहीं माना गया । वास्तव में गय का सरका संबक्त अंग नक्षा माने माने माने किया के स्वाप्य का योदा-सा निरंशन भरवाद में गय का सरका संवप्य का योदा-सा निरंशन भरवाद में मान की किया माने माने हैं है। फिर भी रीति-विवेचन में दोनों के वार्यक्य का योदा-सा निरंशन भरवाद में माने माने हैं कीर वैद्या ना माने हैं कीर वैद्या तथा पारासी का स्वामाविक ज्ञेश पया ही है। हस महारत वह स्वार्य-कांग्रित इस विवाद में संस्कृत का रीति-शास्त्री कांत्रिक के पर में ही मत देता।

र भी विज्ञान का समझत हुआ। टेन ने आलोचना के लिए इतिहास की गौर सेंट विजुए ने व्यक्ति को असला माना। इस अकर यहां से आलोचना विचान का रूप धारण करने बंगी और क्षेत्रफर समाविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविद्यलेखण-साम्य आहि के सिद्धाननों से श्रीत-प्रोत होने सगी। रूप-सम्बन्धी श्री आलोचना समय से विदु स्था।

मैंच्यू धार्मेव्ड ने एक बार फिर रॉसीर कारब-गत मृत्यों को प्रतिन्तित करने का प्रपास किया : उन्होंने प्राचीन काव्य को काव्य का बार्ड से तानते कुम विद्या की गुरुता को काव्य-सर्वरंथ घोषित किया । उन्होंने काव्य के क्षिय-सर्वरंथ घोषित किया । उन्होंने काव्य के लिए तीन तस्यों पर चल दिया—पियय-निर्वाधन का सर्वाधिक प्रवर्षन, प्रपास्थ्य वस्तु-विधान की शावरयकता और क्षित्रपर्यता ज्ञावा रीजी की विद्यायांभिता । धार्मक प्रमासक ये—परन्त कर रीजी की प्रवासक ये—परन्त कर रीजी की प्रवासक के प्रवर्षन की विद्यायांभित के उत्तर्धन के मी चावरयकता के लिख प्रवर्षन की विद्यायांभित के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन के स्वर्धन के कार्य-स्वर्धन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्धन स्व

धीयमें शताब्दी में पूरोप के शासीधना-आरंग की को प्रकृतियों में जोर पक्षा। एक धीर तो धार्नदक सादि द्वारा अतिवादित विषय की गंगीरता के विरोध में एक बार दिन क्ला में तीको खावना प्रशिन्यंत्रना की महाद-मिटफा के लिए धारीधन पता। दूसरी धोर मगोविशाण और मगो-विरवेदय-आरंग को भाराद मानक्द काम्य के तरमें की चवस्था की गयी। इस सती की इन यो महात प्रशुप्त में की इस सीन्दर्य-शारतीय धालोधना भीर मगोनीनील धालोधना कह सकते हैं।

सौन्द्यं शास्त्रीय बाखोचना का अन्त सिद्धान्त है बानिपर्यजनावार । बानिपर्यजना का अहरव तो अपने बाप में कोई नवीन अदमायना महीं है—

र कॉर्मेत २ प्रिकेस ट्रुपोरम्स -

३ प्रिकेश हू बोहम्स

यूनानी रोमी खाखोचकों के प्रत्यों में इस विषय में क्षनेक संकेत मिलते हैं। परवर्ती कारव-शास्त्र में आर्नेक्ट से पहले ही विकटर ह्यूगी इस तस्य की घोषणा कर चुके ये : कार्य में करके तुरे विषय नहीं होते—करके तुरे कवि ही होते हैं। + + + + + सह देखिए कि रचना किस प्रकार की गया है—वह नहीं कि किम विषय पर या क्यों ? इस सुत्र को बाद में स्थितन में, पेटर, आस्कर चाहकड़, सादि ने पकन लिया और कोचे ने हसे दार्शिक काधार केक शास्त्र का रूप है दिया।

केरर की स्थिति धर्मेकारत सध्यवर्ती है। वे केरल श्रमिस्यंजना की महत्व महीं देते-वास्तव में वे विषय-वस्तु को ही अधिक महत्व देते हैं। भारते प्रसिद्ध निवन्ध 'शैली' के भ्रंत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महात कता रूप पर निर्मार नहीं है तत्व पर निर्मर है । परन्तु उनके नियन्ध का मुख प्रतिपाद्य यह नहीं है, उसका मुख प्रतिपाद्य है शीली और विषयवस्त का श्रमियार्य सहमाव-साहित्य, जिसे उन्होंने 'द्रपने वर्थ के प्रति निष्ठा' 'शब्द का बार्य के साथ पूर्व सामंबस्य' बादि वास्यांगों द्वारा ब्रमिन्यक्त किया है। प्रसावट की भाँति वे भी शीक्षियों में विश्वास नहीं करते-उनका सों केवल एक शीलों में थिरवास है। " अबनेक सब्दों के समृह में से एक सध्य. एक विचार के लिए केवल एक शब्द जो बयेए हो : शैली की समस्या धरी यह थी (प्रजाबर्ट के सामने) कि केवल एक ही चहिसीय शब्द,धानयांश, बास्य, शतुरहेद, निवन्ध, वा गीत-कुछ भी हो उसका मन की छवि वा मन के चित्र के साथ पूर्ण तादास्म्य हो ।" इसीलिए चलंकार, गाटिक चमरकार, तथा शस्य प्रसाधन को अभिन्यंत्रना के अभिन्न श्रंग नहीं है-जिनका प्रथक श्रस्तित्य है, शैली का बास्तव में उपकार नहीं करते । वे उसकी मसभत एकता को नष्ट कर देते हैं। 'शब्द का ग्रीचिश्य वहीं सिद्ध होता है जहां वह शर्थ के साथ तदाकार हो जाता है।"

हमारे काय-राव्य में पेटर का सम्पूर्व विवेचन श्रकेते 'साहित्य' राव्य में निहित है: 'साहित्य' में सव्य श्रीर अर्थ का अनिवार्य सहमाव रहता है। कुन्तक आदि वे हसकी व्यावया में मावः वही सदानवरी मुक्त की है जो पेटर ने अपने मन्तवय को स्पष्ट करने में। 'भा च काये साक्षादिव-वर्षमतीरायं सन्दमानं मुक्तनकी, सहितयोः सन्दर्शियो सन्न प्रमोग्या साहित्यं सुद्धकुष्टकुष्टान्युवानवितिकत्यव्य ।' अर्थान् काव्य में साहस्माद की माँति केवल स्था प्रतीति के लिए राज्द का प्रयोग नहीं किया जाता—साहित्य की रचना तो तम होती है जय राज्द और सर्थ एक दूसते के तुल्यकण होकर, परस्पर स्था करते हुए (परस्परस्पर्धीधरोहः), सन्यून और सनतिरिक्त रूप से प्रयोग सहभाव के साथ प्रयुक्त किये जाएं। उपर पामन ने आपने सर्थ प्रयासन में भी प्रयोग विशेषता पर जल दिया है—सर्थ-गुल मताद का स्था है सर्थ-पेमल्य जिसके लिए प्रयोगक मात्र का प्रयोग प्रविचा है जीर प्रयोगक मात्र के प्रयोग का सिमाय मी स्थान-प्रयोतिरिक्त ही है।

पेटर ने राँकों के दो जून तत्व साने हैं: सित्तव्क सीर्र आतामा !
"मितियक के द्वारा कलाकार रूप-विधान के उन स्थिर तथा वातुगत संकेतों
द्वारा हमारे मन तक पहुँचता है जो सभी के लिए सुरपण रहते हैं । ज्ञात्मा
द्वारा वह सिध्य सहानुभूति के माण्यम से, एक प्रकार का स्वस्तमध्यकै
स्थापित करता हुणा कुच विधिन्न मम्माने-से दंग से हम तक पहुँचता है।"
मितव्य के द्वारा स्थ-विधान की चान्चित, और चारमा के द्वारा चालावस्य
को चान्चित घटित होती है—मस्तियक रूप देता है और चारमा ग्रंग ।
"मितियक के द्वारा स्थ-विधान की चान्चित कोर चारमा के चौराति रंग तथा
रहस्यमधी गंध का स्थन्नभीय है।"—स्पष्ट स्थन्दों से सित्तव्क का चार्य है शैली
का चरतु-ताय कौर चारमा का चार है स्थित-दरत | यस्तु-ताय बाह्य रूप से
सम्बद्ध — स्थान्य परंग पूर्व है, स्थितन-तरत स्थनुर्व व्यतपुर्व व्यतिवंचाम
है।

भारतीय काय-कारत की ज्ञादावजी में रीजी का मस्तिएक कथवा युवि-पद दिति है, कीर कामा प्यति है। वासन-मित्रादित कानु-परक पर-एका-किपायों रीति को हो पेटर के रूप-विधास कादि कार्यों से स्निद्धित करते हुए भारितक मंत्रा दे है। कास्ता यह सूच्या कामासमाद तत्य है जो रंग क्षयया गंभ के समान अनुमूत तो होता है, एरस्तु व्यद्भव्य नहीं किया का सरता, जो पीमानि काययविम्बानामु—मदी प्यति है। बासन रीली के मित्राद तक ही पूर्विय पाये होनियर जनका विवेचन मूखें हो। स्वान-द्राधन जनका का को को को को काय काय का स्वान्त विवेचन पूखें हो। स्वान-द्राधने जैसरे के मित्राद के साथ काम को स्वोन कर, क्ष्यास्त्र से मारा। पेटर जैसरे के मित्राद के साथ काम का स्वोन स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान्त स्वान स्वान

देशिए--एप्रिमियेशस्म-- स्टाइल

महीं हैं क्यों कि यहां भी श्रीचित्य कवि-निवद्ध पात्रों के रूप का ही है. कवि के वैयक्तिक रस का नहीं। हां संयम तस्य की धोर धामन के दो शर्थ-गर्कों में-- प्रसाद तथा चीज में संवेत मिलता है। चर्च-गुरा प्रसाद में प्रयो-जक मात्र के प्रयोग का अर्थ संयम ही है। इसी प्रकार अर्थ-गुण भोज में शर्यंगीदि का 'समास' रूप भी संयम का ही धोतक। बाह्य सरवें में नादगुरा का विवेचन हम से वर्ष योजना के श्रेतर्गत मिलता है---मस्मट शादि ने माधर्य भीर कोज के असंग में शब्दों के नादगुण का सदम विश्लेषण किया है। चित्रगुरा का संदेश वामन के सीकुमार्थ, क्रांति चादि शाद-गुर्गो निस जाता है। सौकुमार्थ का सर्थ है अपारूप्य सीर कांति का सर्थ है सीउज्यवस्य ! द्यपारुप धीर घीत्रपरुप दोनों पेन्डिय संवेदमा के विषय हैं-अपरूप शास्त्रावसी सकमार तथा कोमल चित्र प्रस्तुत करती है और उउउदल शब्दायली भारवर—रंग और प्रकाश के-चित्र मन में जगाती है। इसी प्रकार रैसे का कर्ष-गण (मीनिंग) बामन के कर्ष-गुण समाधि से बहुत दूर नहीं पहता जिसका आधार है अर्थरहि--- प्रधांत अर्थ को स्पष्ट रूप से ग्रहरा करने के लिए चित्त का श्रवधान । किन्त यह राज्य के प्रशंतय का केवल एक रूप है-उसके चन्य कप भी होते हैं। हैं वे हारा निर्दिष्ट धलंकार तथा प्रसाधन का भेद भारतीय काश्य-शास्त्र में बामनकत गुणासंकार-भेत्र का स्मरण दिलाता है। बामन के चनुसार गुण चौर चलंकार दोनों सौंदर्य के दांग हैं--गुण निष्प द्यंग है, दालंकार दानित्य । गृत्व काव्य-तरहर्थ के शावक है, दालंकार तरहर्प के वर्षक मात्र हैं-- क्रवांत् गुण काव्य के श्रांतरिक एवं कविष्क्षेत्र यंग हैं। श्रक्षंत्रार बाह्य सथा विरहेत्य । यही बात रैले श्रलंकार तथा प्रसाधन के सम्बन्ध में कहते हैं । वास्तव में रीसे का चलंकार हमारे काव्य-शास्त्र की 'बक्रता' 🖫 चौर भी चिथक निकट है—दिक्त-बकता को ही हैले ने चलंकार संज्ञा दी है थीर श्रप्रस्तत-विधान की प्रसाधन की ।

ह्म विचारधारा का दार्शनिक रूप क्षोचे के श्रक्तियंजनावाद में मिलता है। क्षीम्पर्यजनावाद के सिद्धान्त के अनुसार कका शरबाद कारण श्रीमपर्यजना मात्र है। रूप से भिक्र सौदर्य का कोई श्रीस्तत्व नहीं है। कोचे है स्त्र सिद्धान्त-वाल्य को शुक्रकर रीतिसामा काल्यस्य की कोर प्यान जा सकता है: पराष्ट्र क्षीमपर्यजनावाद और रीतिसाह में साम्य को प्रतेष्टा वैक्स्म ही श्रीफ है। दोनों उक्ति को महत्त्र देते हैं इसमें संदेह नहीं !—श्रमिन्यंजनादाद उक्ति के श्रतिहिक्त श्रर्थ का श्रहिताय ही गड़ीं मानता-दूसरे शब्दों में, यह विश्त को हो सर्थ-महत्त्व-सम्पद्म मानता है । वधर शीतिबाद रीति को हो कान्य का प्राणुतत्य मानता है और रीति भी मूलतः उत्ति ही है। शतप्य दोनों में उदित को महरव-स्वीकृति है। परन्त इस बाधारमून साम्य के धति-रिक्त चैपन्य भी दोनों पर्यात है । पहला मेद तो यह है कि रीति केवल बर्नित महीं है यह विशिष्ट पदरचना है—विशिष्ट पदरचना भी उनित ही है यह ठीक है, परश्त शीत में बसकी विशिष्ट्या और रचना पर ही बस अधिक है। इसके विपरीत चभिन्यंजनावाद के धनुतार ही चभिन्यंजना या अनित में विशेष श्रीर सामान्य का भेद हो नहीं है-उसका तो एक ही रूप है। वह सफख शसफल का मेद ही नहीं मानता नयों कि शसकल शमिन्यंत्रना तो शमिन्यंत्रना ही नहीं है । उधर शीति का भाषार रचना की विशिष्टता ही है और विशिष्टता का शर्थ यहां सहितीयता नहीं है ससाधारयता मात्र है जो गुर्य तथा अखंकार के भारात और होए के स्वाम पर भाशित है। श्रीसन्यंत्रनावाद गुण, शर्तकार, दोप बादि को सर्वथा कप्रासंगिक सथा मिध्या करपना मात्र मानता है । श्वभिष्यंत्रना श्राख्यक है और गुण, श्रवंकार श्रादि में उसे खरिक्त नहीं किया वा सकता । धपना सींदर्भ वह स्वयं अपने चाप है- चर्लकार चादि में उसे खरडक्य में नहीं देशा जा सकता । इस प्रकार रीति के समस्त ताव श्रीम-र्थंजनाबाद के बनुसार व्यर्थ हो जाते हैं । श्रीर, रीतिवाद सथा श्रीमव्यंजना-वाद का यह धेपम्य उनके साम्य से कम मौतिक नहीं है । वास्तव में इस धैयाय का बाधार शीर भी गहरा है : इन दोनों के दक्षिकीय सर्वया भिन्न हैं--रीतिबाद बस्तुपरक सिद्धान्त है स्रभिष्यंजनावाद शुद्ध सारम-परक सिखात है । दोनों कुछ चया के लिए एक स्थान पर पहुँच कर उतित के महत्व की घोषणा अवस्य कर देते हैं परन्तु आर्ग दोनों के सर्वथा भिन्न हैं ।

यूरोप में काशुनिक काव्य-यास्त्र की दूसरी शुक्य प्रकृषि का विकास मनोवैज्ञानिक बालोचना में हो रहा है। इस प्रकृषि में रीतिवाद का पूर्ण निषेष मिलाता है। इस पद्धति के अनुसार कला प्रथम कान्य का सर्वाद है कमें जो शुक्यतः संवेदनारमक तथा गीयतः घारसामक होता हैं, बौर, प्रयोक संवेदना प्रथम धारता चेतन या अवचेतन मन की प्रविचा का परियाम है। मन की पद्दी मोहजा इस पद्धति के लिए कान्यस दे सैनी अथवा रीति की यहां कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। रीति के शन्द, अलंकार, वर्ष-गुम्ह स्वाद सभी तत्व प्रतीक मात्र है—ये बपने में कुछ नहीं है। हसका वर्ष यह नहीं है कि मनीपेशानिक चालोचना जैसी भयवा उत्तके उपकरणों के करितत्व को स्थोकार हो नहीं करती।—नहीं अहीं भी मापा अलंकार, शब्द-शक्ति, लप-शादि को विस्तार के चर्चा रहती है, परन्तु इनको स्वतन्त्र वस्तु रूप में महरा न कर मानस्कि प्रक्रिया के सूर्व प्रतीक रूप में ही माना जाता है। इंगसेंट के प्रसिद्ध मनीस्कारिक चालोचक रिचर्य से कतियय उद्धरण हम दृष्टकोंच को स्वष्ट करते के लिए पर्योक हैं:

"वास्तव में ज्ञान्द था रक्षित का प्रभाष जैसी कोई वस्तु नहीं होती । स्रक्ता प्रपत्ता कोई पह प्रभाव नहीं होता। कारों के क्षप्ते कोई साहितिक ज्ञुच नहीं होते। कोई यन्द्र म कुरूप होते हैं कीर म गुन्दर—न कपने कार में अहिबकर होते हैं कीर न स्वक्तर । यस्त्र हक्षके विपरीस प्रायेक सन्दर्श के किरायस सम्माव्य प्रभाष होते हैं—कीर ये प्रमाय वत परिस्थितियों के कान्द्रमार, जिनमें कोई शब्द शहबा किया जाता है, यदकते रहते हैं। + +

प्रस्तु-ध्वित धवना थियेच गुच्च वस मानसिक प्रक्रिया से प्राप्त करती है लो पहुंचे से ही आरम्भ हो जाती है। यह पूर्वश्वी मानसिक उद्देशन करित प्रमुक्त मानम्म गुच्चों में से ऐसे विरोध गुच्च को शुन खेता है। मो उसके करित धरिक अगुक्क पहता है। कोई स्वर ध्यया वर्चे न विरायण होते हैं और प्रसुक्त — और किन्हीं धरवरायों के प्रभाव का स्वर-प्यंत्रन-सिग्नी ग्रह्म विरक्षेत्रय करते पाले अनेक धाकोषक केवल खिलायाड़ करते रहते हैं। किसी ग्रह्म-ध्वित के प्रहच किये जाने की विधि पहले से ही उद्युद्ध आब के जनुसार बदकती

"चित्र, मूर्ति, बास्तु और काय-बत्ता सत्ती में ऐसे स्विक्तयों से साय-धान रहना चाहिए को यह भारते हैं कि रूप-विभान श्रवने आप में कतिएय विशिष्ट एवं रहस्यमध्य शुक्षों से सम्बन्ध होता है। प्रत्येक स्थिति में उसकी प्रभाव दसके क्षानतां की व्यक्तव प्रमावों को पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया पर हो (योग पर नहीं) खास्त्व रहता है? 175

( 135 )

देशिए -- आर्ट॰ ए॰ रिनर्ड्स का ग्रंथ प्रिसिल्स ऑफ जिटरेरी किजिसक्स १ ए॰ १३६-३७ २ ए० १३०

इसी प्रकार लय को रिचर्ट्स वर्षा मेत्री का परिलाम न मानकर 'शारा। परितोप, निराशा तथा बुत्तुहल की प्रतिक्रियाओं की संयोजना मात्र मानते हैं '!—सामन के रीतिवाद का यह शामूल निषेध है।

यूरोपीय फाव्यशास्त्र में रोति-सिद्धान्त का यही संचित्र इतिहास है।

युरोप में, साह रूप में, शैली का तीन धर्यों में प्रयोग हुया है : ध्यक्ति-चैशिष्टय<sup>्</sup> के रूप में, श्रमिन्यंजना-शिति<sup>3</sup> के रूप में, निरपेष्ठ<sup>४</sup> रूप में — चर्यात कला के पूर्व उत्कर्ष के रूप में । व्यक्ति-वैशिष्ट्य के रूप में यह क्षेत्रक के स्विकत्व की पेकान्तिक श्रीभव्यक्ति है-उसके रूप-विधान पर शियक की छाप इसनी स्पष्ट रहती है कि कोई भी विज पाठक उसके विषय में आस्ति महीं कर सकता। शैको जैसे शैक्षीकार के नाम की पुकार कर कह देती है। इस कार्य में शैकी सर्वधा समारांसा का ही विपय नहीं होती-मौलीकार के व्यक्तिस्य के अनुरूप ही यह स्तुति और निन्दा दोनों का हो थियब हो सकतो है। बारतीय रीतिशास्त्र में इस रूप को दयही ग्राहि ने स्पष्ट शब्दों में मान्यता सो दी है, परम्तु उसका विवेचन महीं किया। वास्तव में शैकी का यह रूप इतना अधिक वैयक्तिक है कि इसकी वस्तु-परक विवेचना सम्भव ही नहीं है । इसकी देवस मनोथैज्ञानिक ध्याख्या हो सकती है जो उस युग में भारतीय शास्त्रकार के लिए सम्भव नहीं थी। अभिव्यंतना की रीति के रूप में प्रायः यह भारतीय रीति का ही पर्याय है। उसके बन्तर्गत रचना-काँगल के सभी सरव छ। जाते हैं। इस चर्यं में रीति की स्थिति वस्तुगत है—चीर उसका शिवय तथा चन्नास संभव है। यूनानी-रोमी रीतिशास्त्र में इसी का विवेचन है। तीसरा रूप शैली का निरवेच रूप है—इस धर्य में शैलो विशेष धीर साधारण-धैयानक बीट सार्वजनिक तत्वीं का पूर्वतया समेजित रूप है। श्रीजी का यही बादर्शरूप है। इसमें व्यक्ति-परक तथा यस्तु-परक दोनों रिट्रकीयों का समन्यय है। बामन के गुण विवेचन में ऐसे चनेक संदेश हैं. जो इस बात का निर्देश करते हैं कि 'शीतिरात्मा कान्यस्य' की स्थापना करने

१ पु०१३=

देशिए— मिडिलटन मरी का निकल : शैली की समस्या (दी घॉक्नम चॉफ स्टाहन)। २. वर्मनल हडियोमिनक सी है. टेक्नीक चॉफ पश्ममेशन ४. पश्मोन्यूर।

.

समय पामन हैं मन में कंचकते रूप से बही चारखा चर्तमान थी : उनकी प्रतिभा को इसका बागास तो था, किन्तु तुग की परिसीमाशों हैं। कायद अपनी वस्तु-परक रिष्ट के कारण वे उसे सम्बक् रूप से स्पवत नहीं कर गांवे ।

# हिन्दी में रीति-सिद्धान्त का विकास

हिन्दी में शील-सिद्धान्त खोकनिय नहीं हुछा। पास्तव में शीतवाद को हिन्दी साहित्य में कमी सान्यका नहीं निक्षी। यह प्रक विद्यतता ही है कि स्वयं शीतकाल का हिन्दिकोय सिद्धान्त रूप में शीतियादी नहीं हा—प्यपहार की धात स्थ नहीं करते। हिन्दी में कोई भी पेमा कि स्थाया साचार्य नहीं हुछा जिसने शीते को काम्य की बास्सा साना हो। किर भी शीत कीर बसके पिनिक्ष तार्थों—गुष्य, २थना (—श्वर्षान्, पर्यान्, पर्यान्, तमा

बान्द-तुम्क वा समास), छीर व्यभावासक रूप में दोप चादि की वपेचा न कारव में सम्भव है बीर न काश्यवास्त्र में, व्यतपुर वनके मति हिन्दी साहित्य के भिन्न भिन्न बुगों में कविमें तथा शाखादों का बपना कोई न कोई भिरिचत इडिकोच हहा ही है जीर वनका बयासमें विवेचन मी किया गया है।

प्रस्तुत निवन्ध में इस वसी की पैतिहासिक समीपा करेंगे।
हिन्दी साहित्य के कारिकाल में एक भीर स्वयंन्द्र बादि प्राचीन
हिन्दी के किया की कीर बूसरी शीर पाय आदि पिंगल के कथियों ही
कारित्य काय-सिद्धान-सम्बन्धी पैकियाँ मिज आती हैं। उनके आधार पर
सिन्दी निद्धिन सिद्धान्त की स्थापना करना चाड़ि कठिन हो, किन्तु समझ

कार्य के घष्ययन के साथ साथ तो उनकी सहायता से उनके रचिताओं के काव्यात हरित्कोण के विषय में धारणा बनाई हो वा सकनी है। बदाहरण के सिए हचर्यमू की निम्नक्षिशित प्रसिद्ध चंकियों क्षीजिप :

श्चक्तर-वास जलोह मणोहर। मुयर्लकार-श्रंद मच्छोहर। दीद-समास-पवाहा वंकिय। सक्क्य पायय-पुलिणालेकिय। रेसी-भाषा उभय तहुन्न्त । कवि-दुषर घण-सह सिलायल । व्यथ्य-वहल कलोला णिटिय । व्यासा-सय-सम उह परिटिय ।

धर्मान् रामरुया-रूपो सरिता में घषर ही मनोहर उसीक हैं, सुन्दर घलंकार तथा एन्द्र मान हैं, दीर्थ समास चॅकिम मवाह हैं। संस्कृत-प्राट्टत के पुसिन हैं—देशो भावाएँ दो उज्ज्वत तर हैं। कथियों के लिए हुच्छर सपन यहर्दी के विश्वासाल हैं। धर्ष-बहुता कन्जोलें हैं स्वरात माराफों के

वपर्युक्त पंक्तियों में स्वयंषू ने स्थापवतः वन वपकरणों का वरतेल किया है किरहे वे सरकारण के लिए जावरणक नमकते हैं: सबद-गुम्फ, सलंबार, एन्ट्र, दीर्थ ममात, संस्कृत-ग्राहत के उपर, सत्वन उपर-भंपा, सर्व- याहुत्य जादि । हमों से खावर-गुम्फ, दीर्थ समास, सत्वन याद-भंपा, सर्व- प्राट-भंपा, सर्व- प्राट- प

करन् आदि क्षि भी स्सवादी ही थे।—शास्त्रविष्ट् होने के कारवा कारव के शास्त्रीय सर्थों—काशीते, गुण, व्यक्तित, शादि वर् —जनके कारवा प्रधावत सिक्वेश हैं, परन्तु शीतियाद से वनका कोई सायग्य नहीं सा विद्यापति में स्तवाद करनी वरस सीमा पर है—पद्द उनकी अपनी कार्य-भाषा पर भी कम कीनमान नहीं या शालकन्द के समान उनकी भाषा में सागर-सन को हाम करने की सहत शांकि थी। हसी प्रसंग में उन्होंने कार्य-भाषा के विश्व में प्रकार पित करने विचात करते स्वाह ने स्

सक्तय वांशी बुह्यन भावई। देसिल बखना सब जन मिट्टा, वें तेंसन जन्पओं खबह्दा। (कीर्तनता)

संस्ट्रत केवल विद्वानों को ही खिकर हो सकती है, प्राहृत रस का मर्म नहीं पाती । देशी वाजी सभी को ओंडी जगती है, इसलिए में शबहट मापा में फाच्य रचना करता हूँ। श्रतपुव विदायित के सत से काव्य-भाषा के दो मृत गुख हूँ नागरता (श्रप्राय्यव्य) श्रीर मायुर्व। ये दोनों पांचाकी के श्रापार-मृत गुख हैं। दूस प्रकार विदायित श्रपने संवेद्य रस के श्रनुसार यांचाजी रीति का स्तयन करते हैं।

निर्मुण सक्ति-सम्प्रदाय के धन्तर्गत कवीर खादि जानमार्गी कियों का तो रीति से कोई सम्बन्ध हो नहीं था—उनके कारण से विधाद पदरचना के लिए पपकारा ही नहीं था। इन कवियों का खोड़ा प्रेममार्गी कियों का स्वाप्त कारणां से खोड़ा काष्ट्र का यदि सारतीय काण्यवास्त्र में उनकी भी कोई निरोध पति नहीं था। हम वाद्य सारतीय काण्यवास्त्र में उनकी भी कोई निरोध पति नहीं थी। हमाणवा उनके काण्य में भी सेव्यातिक विधेशन कहीं नहीं मिसता—परन्तु उनके अप्ययन के स्वाप्त में अर्थ हा व्यवस्त्र हो जाता है कि वे सव रह ज्वावस्त्र के अपन्यति हो आते हैं—रहस्यपद हो जाता है कि वे सव रह ज्वावस्त्र के अपन्यति हो आते हैं—रहस्यपद हिससे रदस्य संकेती के जिए सोकेतिक साया का प्रयोग पतिनार्य हो जाता है—साहशेष माजवा के स्वाप्त को स्वाप्त की साता है। प्यावहारिक हिन्द संकेती के जिए सोकेतिक साया का प्रयोग पतिनार्य हो जाता है—साहशेष माजवा की हैं सहस्य कि सामार्गी काण्यों में रीति गुण, ध्वंत्रस्य वादि को उपेशा नहीं हुई—आपसी, उदसान वादि को पर रचना में गुणक्त्यम्य पत्रस्थान पत्रस्थान वर्तनान है, परन्तु उनका रीतिनाद से कोई सम्बन्ध नहीं था। रीति का प्रयोग समायास हो रास के सामार्ग से हो गया है—वसे सहस्य नहीं दिया गया।

सगुवा अकों में कृष्णकावय के द्वाविताओं ने कावय के धानतिक तथा बाब दोनों पत्रों को ममुचित महत्व दिवा है। पूर भी कका-समृद्धि धौर गरदान का अहान हिन्दी साहित्य में सेस्त हो । मृत्त भी कका-समृद्धि सोर गरदान का प्रदान के प्रदान के प्रदान का बाव हिन्दी साहित्य की संस्त हो । मृत्त सावदार होते हुए भी वे कवि पद्नवान के सीदृत्यों के मित्र वाद कर सावदार होते हुए भी वे कवि पद्मा का वक्ष प्रदान वक्ष प्रदान विद्या का हो। गुवा-गाव करती दृते हैं, भीर हमारे संदृत्त नहीं के मन्द्रात हित्तदिवंग का हो। गुवा-गाव करती दृते हैं, भीर हमारे संदृत्त नहीं के सावदात मुवान गुवा-मावदा मित्रती हैं, उतती अन्यत्र हुलेंग हैं। फिर भी वे कवि रोगियारों गर्दी थे।—
पद्दी वात गुवासो बादि सामान कवियों के विषय हैं भो कदी सा सकती है। गुवासो का शाव्य से पविच परिचय था। रशन्त: गुवाय भित-सापन-रूप होते हुए सो गुवासी का काव्य शास्त्रीय काव्य है। सम्दर्शतः हित्तदिवंग सादि सो मीति गुनसीदास भी वापने रचना-कीश्रस के मित्र सपेट हैं।

मुलभो के काव्य में, व्यवहार-हृत्य में तो, शिवि तया उसके तस्यों का सम्यक् सक्षियेश है हो--- एकाघ स्थान पर सैदान्तिक उक्केस मी है :

कवित-रीति नहिं जानों, कवि न कहावीं ।

यहां रीति राज्द का प्रयोग सामान्य वर्ष में हुमा है—मार्ग, व्यया किं-मरंगान-देतु के रूप में व्यया और भी व्यापक वर्ष में—जैसा कि हिन्दी कार्यशास्त्र में हुमा है। इस प्रकार यही कवित-तीति का वर्ष कान्य-क्वा का हो है। शिशष्ट पद-रचना का नहीं है। रामचरितमानस की भूमिका में 'सकत कहा, सब विष्या होन्दु कह कर गुक्सीदास ने हसी वर्ष को प्रष्टि की हो। कार्य-कना के उपकार हैं:

ञाखर अरथ ञलंकृत नाना । छंद प्रयंध ञ्चनैक विधाना । भाव-भेद रस-भेद ञपारा । कथित-दोप-गुन विविध प्रकारा ॥

क्योत् यर्थं, क्यं, श्रक्षंकार, चृंद्, मदन्य-विपात् (यस्तु-विधात्) रस, भाव तथा गुद्धा, कीर भावारमक रूप से शेष । इनमें से गुद्धा तथा वर्ष-योजना रीति के तथा हैं। यद-रचना वयका शरूर-गुरूक के महत्त्व की जीर भी दुक्ती ह इसी प्रसंग में एक स्थान पर संदेत किया है। युव्युति वेथि दुलि गीडिकां राम चरित कर ताग-च्यही पीड्ना व्ययवा विरोक्त करत का प्रयोग गुरूक-कता—पदरबना की कोर सूच्य संदेत करता है। इस प्रकार गुकसीदास रीति चीर वसके तथाँ के महत्त्व को निस्संदेद ही स्थीकार करते हैं, परन्तु किर भी जाँहें राम (रस) के प्रयोगस्य हो मानते हैं, स्वरंत्र नहीं। कार्य का

भनिति विधित्र सुरुधि-कृत जोऊ । राम-नाम बितु सोह-न सोऊ । धौर, ग्रागे पक्षकर तो तुस्ति ने काम्य-तत्वो के पारस्परिक महत्व को प्रापः स्पष्ट हो कर दिया है:

श्रास श्रमुण सुभाव सुभाता । सोइ पराग सकरेंद्र सुवासा । धुनि श्रमरेस कवित गुन जाती । सीन समोहर से बहु माँति । वर्ष, भात, व्यदि को बन्दोंने जहां पराग बीर मकरेंद्र के सरस्य माना है पहाँ प्राप्त, मत्त इस प्रकार के उत्त्वीन केमल कही है । वर्षाण इस मकर के उत्त्वीन केमल सेन समार है और उनमें स्थातस्य सिद्धान्त-निस्पय हुई का प्रविच नर्से हिंदी होगा, समाणि उनमें किंदी के दिष्टकीय का सामास क्षत्रप्र सिंद्धान सिंद्धान समाणि उनमें किंदी के दिष्टकीय का सामास क्षत्रप्र सिंद्धान सिंद्धान सामास क्षत्रप्र सिंद्धान सिंद्धान स्थान स्थान सिंद्धान सिंद्धान स्थान स्थान सिंद्धान सिंद्धा

तुलसी के उपरांत तो एक प्रकार से रीतिकाल्य का ही धारम्भ हो जाता है—जिसमें काल्य के धांग-उपांगों का विवेचन सिद्धान्त रूप से किया यया है । .जैसा कि मेरी धारम्भ में संकेत किया है रीतिकाल में भी रमवाद का ही बोल साला रहा। रीतिवाद की पुगर्मेतिच्या का तो प्रश्न ही नहीं उद्या—रीति सथा उसके सत्वों का विवेचन भी प्रायः उपेधित ही रहा नमें कि केसल सुन्धान्य आचार्यों को स्नेच कर धन्य रीति कवियों ने हुस प्रसंग का स्वर्ण ही नहीं किया।

#### केशवदास

केशावदास रीतिकास के प्रवर्तक धाषाये हैं। वन्हें पूर्व-धानि धलंकार-धादी परम्परा धीर उत्तर-धानि म्ह नारवादी परम्परा—दोनों को —हिन्दी में ध्रमविदेत करने का श्रेय प्राप्त है। वन्होंने कांबिप्या में श्रवंकार और दोप तथा रिसिकायिया में सूचता रस का यर्थन किया है। रीति का वर्षन तो उन्होंने कांक्षिया—किन्तु सीति की सहधानी रसष्ट्रियों का उत्तरेख रिविकाय के धंत में खबरय मिलता है।

> बाँघहु वृत्ति कवित्त की, कहि केराव विधि चारि । १४।३२

दे चार वृश्वियां हैं-कैशिकी, भारती, बारभटी चौर साखती।

श्रथ कैशकी लच्चण-

कहिये केशवदास जहूँ, करुण हास श्रंगार। 'सरल वरण शुभ भाव जहूँ, सो केशिकी विचार।

श्रध भारती लचग-

वरणे जामें वीर रस, श्रम श्रद्भुत रस हास। कहि केशव शुंभ श्रथं जहुँ, सो भारती प्रकास ॥

श्चारभटी—

केशव जामें रुद्र रस, भय वीभरसक जान । श्वारभटी श्वारम्भ यह, पद् पद जमक बसान । खद्भुत वीर शृंगार रस, सम रस वरिए चमान । सुनतिह समुमत भाव जिहिं, सो सात्विकी मुजान।

यासात्र में उपर्युक्त श्रुतिकां भूतातः नाट्य शृतिकां ही है कान्य में इनका प्रयोग सामान्यतः नहीं होता । इनका सम्बन्ध बाव्यो के श्रतिरिक्त कार्यक श्रीर सानसिक चेशाओं से भी है : कायवाङ्गनसां चेष्टा एव सह वैचित्र्येया-श्रुत्वरा ॥ (समित्रम)

फेराव ने भरत के व्यायार पर रस के अर्सन में कृतियों का भी वर्णन चलते चलते कर दिया है । परन्तु केराव के वृत्ति-वर्श्यन में शास्त्रीय वर्शन से कुछ भिन्नता है-वास्तव में चारमटी को छोड़ शेप सभी के लक्स भरत से भिन्त हैं । कैशिकों में भरत केवल गर गार शार हास्य का विधान मानते हैं. हिन्तु केशव ने उसमें कर्या भी जोड़ दिया है। भारती में भरत ने कर्या शीर बहुभुत का विधान किया है, किन्तु केशव ने कहता के स्थान पर घीर और हास्य को भी भारती के बाधयमूत रखों में मान सिया है। सारवती वहां सरव से उद्भुत 'बोररौदाद्भुताश्रया' है, वहां केशव की सास्त्रती ( सारिवकी ? ) में रोह के स्थान पर म्हेंगार का विधान है और उसमें समरसता का गुरा माना गया है । किन्तु टीकाकार सरदार कवि ने 'छद्भुत रुद्रोवीर रस' पाठ का भी उन्त्रेस किया है को भरत के मतानुकुत है । केशन के सारवर्ती सहस्य में एक भीर भी विरोधता का उच्लेख है : सुनतहि समुफत माच जिहिं-सर्गान् मसाद गुण । केशव का विवेचन क्राधिक शास्त्र-सम्बक्ष नहीं है --रसिक्रांत्रया में माठ्यवित्यों का वर्षम करने की संगति भी कुछ नहीं बैठती । वास्तव हैं केताब की यति, जैमा कि बा॰ मनीरय मिश्र ने लिला है, रस-पर्यंत रौनी जात पदती है, और कैशिकी तथा लाखती के लच्चों बे 'मरल यहचा' 'पद पद जमक पर्यातः, भीर 'सुनतहि समुक्त मात्र जिहिंग-जैसे वात्रवारों से इस मत की पुष्टि हो यानी है।

इस प्रकार केशन की ब्रांतियाँ नाटवार्गितों को योचा शितियों के ही सांचित निकट हैं। बनारें वार्य गुरा कोर सारन्, त्या दोनों का सार्यजात है है। सारत्यां तथा व्यासन्त्रवाहासाला कैरियों बोचाबी के सानकर है, बा-काहि के मार्चु से गातकन्य स्थार श्रीहमधानकवीशस्त सर्वों को साधिता सार- भटो गौड़ी यो के, श्रीर यदि रसिकप्रिया का स्वीकृत पाठ ही शुद्ध है (?) तो, समरस सारवती सर्वंश्स-साधारख वैदर्भी के समक्च है।

सेनापति के खचयाज्ञय तो उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु उनके कवितरताबर में कुद्द पंक्तियां ऐसी मिल जाती हैं जो उनकी रीति-सम्बन्धी धारणा की थोर योदा-सा संकेत करती हैं:

- दोप सो मलीन गुनहीन कविवाई है तो,
   कीने अरवीन परवीन कोई सुनि है।
  - २, राम ऋरचतु सेनापति चरचतु दोऊ, कवित रचतु याते पद चुनि चुनि हैं।
  - श्रच्छर हैं विसद करत ऊलें आपुस में, जाते जगती की जड़ताऊ विनसित है।

उपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि सेवापति (1) दोप से मिलन तथा गुणहीन काव्य को सर्वथा निर्माक प्रयास सानते हैं। इससे निर्माण यह निकला कि सरकाव्य के किए दोण का प्याग जीर गुण वन प्रहल प्रनिवार्य है। बासन ने नैसि की परिभाग में बड़ी कहा है। (२) चुनजुन कर पदन्यनत करता जिसमें (2) प्रवर प्राप्त में स्पर्दों करते हैं—विशिष्टा पर्दण्वता की ही स्थाप्त है। इस प्रकार सेवापति निरम्बय ही शीत वा महाय स्वीकार करते हैं।

#### चिंतामिं

सेनापति ≣ उपरांत तो वितासिय के शाविभांत के साय-साथ रीतिकास्य की शसरक भारा प्रवाहित हो जाती हैं। वितासिय ने चपने कविड्सकरन्यक में रीति सीर उसके सरवों का विदेवन किया है। उन्होंने कास्य-पुरुष का रूपक वर्षिते हुए विभिन्त कार्यामों का स्थान निर्धारित किया है।

सबद धर्म ततु ज्ञानियं, जीविव रस जिय जानि । ध्रतंकार हारादि वे उपमादिक मन ध्रानि ॥ इतेपादिक गुन मूरतादिक से मानो चित्त । घरनौ रीवि सुभाव च्यों, धृत्ति धृत्ति-सी मित्त ॥ थ्यांत चितामधि के धनुमार कहर धर्य फाव्य फा शरोर है स्स मार्च है, ब्रतंकार ब्राम्पण है, ग्रुच ग्रीशीद गुर्खों के समान हैं, शीत काव्य का स्यमाय है, ग्रीर गृत्ति काव्य-पुरुष को ग्रुत्ति के समान है।—हस प्रकार :

- (१) वे रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं।
- (२) श्रौर, रीति तथा बृत्ति में कदाचित्र शंतर मानते हैं—यदापि यह शंतर श्रायन्त सूथम हैं जितना कि मनुष्य के स्वमाव श्रीर उसकी वृत्ति में ।

इस स्वास पर कुछ प्रश्न बनायास हो उठ खड़े होते हैं। रीति को कारय का स्वमाय सानने का क्या कर्य है है भारतीय काव्यशास्त्र का क्राचेता इस पर चौंक सकता है क्यों कि सारत में रीति को सात्मा, क्रांग-संस्थान कादि तो माना गया है परन्तु स्वमाय प्रायः कहीं नहीं माना गया। स्वमाय का प्रयोग वितासीय ने किसके जावार पर किया है है इससे उनका स्रमिप्राय क्या है है ग्रीर, स्वमाय स्था धुन्ति में क्या क्यासर है है

संस्कृत काध्यमास्त्र में केवस विचानाय यथा सक्तृति ने शीति को फाव्य का स्थमाय साना है। विचानाय ने उसे काव्य का आस्मोरकपीयहरूयभाय कहा है और स्कृतिका समिमत है:—स्वमावैरिय शीतिशः।

षिताभणि ने प्रचक्षित कावण-मन्यों को होड़ दिखानाय का मतापर प्रययोग्पण तथा वार्कसृति की बावकाशित कृति साहित्य-कौहृती का प्राप्ययन
किया या वार्क्स कींच यदि किया भी था तो सान्य सतों को होड़ हुए व्याविद्या या वार्क्स कींच यदि किया भी था तो सान्य सतों को होड़ हुए व्याविद्या सत्त कर का महत्य क्यों किया, यह दिवात्योग है। वितासणि क्योत किय की, हममें सन्देद नहीं है। वनके कविक्तककरन्त से यह त्याय हो जाता है कि उनहींने कात्याकार, साहित्यदर्गया, कात्यादरों, चादि प्रसिद्ध गन्यों के स्रतितिक सम्यामंत्रों का भी यावन्द कात्याव किया था। यह दित्सी मकार सी सहस्तार्थ मंत्री है कि भागवत्यवनयोग्यूच्य की उनहींने हेचता हो चीर उसके मत को व्ययनी चारवा के च्युक्त पायन उन्हुत कर विचा हो। यरन्त मृत्य प्रस्त हो खब भी रह जाता है। इत्याय हो क्या सांच्य है। पुत्तक में सार्व प्रस्ता हो का वित्त क्या है। इत्याय हो क्या सांच्य है। पुत्तक में सार्व पार्वोत । इत्याव तोत्र वक्षाय हो होचे हुं कुमार, विचित्र चीर सम्यम— सत्त्य काव्य-पार्वो की हुंकों के च्युक्त दीन हो है। उन्हुकता, विचित्र चीर सप्तम। धीला कवि का स्थाया हो गृत्न, वैक्षा हो उन्छा देशि होगी। इस्त प्रमुग्न हो कि चित्रास्थि के इत्य किया हो चारवा हो हो ही इस्त विवासी हो है। उन्हों के धनुमरण पर रीति को कान्य का स्वभाव मान बिबा है: मिस प्रकार स्वभाव धारमा को धानिज्यकि का प्रकार है, हुवो प्रकार रीति भी रस की धानिन्यक्ति का प्रकार है। हुसमें यह निक्कंप निकलता है कि विनामित्र रीति को धानसंस्थान को भीति बाह्य तत्व न मानकर कान्य का धानरिक तत्व मानते हैं—उनके मत से रीति का कान्य के साथ धांतरिक सम्बन्ध है।

स्था दूसरा प्रश्न रह जाता है: स्वमाय और दुवि के मेद से वितामिए
रिति और पुत्ति में क्या मेद मानते हैं? स्वमाय और दुवि का मेद सास्त्र में
स्थानत सुका है—स्वाया स्पेदाहन क्यायक है दुवि स्थाया का एक स्ल है: स्वमाय का स्थार है महाति, हुनि का स्वयं है व्यवदार रिव्ह है। स्वमाय का स्थार है महाति, हुनि का स्वयं है व्यवदार रिव्ह हितिरसुप्रयो । स्विति के सहक्ष मीतिक गुर्यो का समन्त्रत रूप है महाति या स्वमाय खार उसके व्यवदार या प्रवर्तन का है ग है सुवि या प्रश्नित है। प्राचि क्योहत बाह्य है और वसकी परिधि भी संज्ञित है। यहरे यानत रोति और दुनि में भी है—सीत स्रचिक स्वायक है, उससे धर्म और रान्द होतों का सामस्व रहता है, दुनि का स्वाया स्वयः व्यवस्थित है। होतों ही रस की अभिन्यक्ति करती है सरन्तु रोति का सन्यन्य रस के साम अधिक प्रशिष्ठ खीर सान्तरिक है, युनि का स्वयंग्व साम है। धीर, यह मत मायः

ं परन्तु इस अन्तर का निर्वाह नहीं हो पाया। वितासीय ने सम्मद के अनुसार वृत्तियों का वर्षन ग्रूपनुत्रास के भेदों के कर में किया है:

माधुर्यो विजक वरन उपनागरिका होइ । मिलि प्रसाद पुनि कोमला परुपा बोज समोइ॥

वहीं सम्मट के ही अनुसरण पर शितामिंच यह भी मान सेने हैं कि इन एतियों को जुड़ धावार्थ (यामन आदि) वेदमी, मीदी, पांचाली रातियों के माग से सामिदित वरते हैं। यह सत पूर्णेंक सेर-सद्शेंन के मतिनुष्ठ सतीत होता है बीर मन में एक बार फिर यह प्रस्त उठता है कि वितासिय सीदि सार एति में भेद मानते भी ये या नहीं। वितासिय का विशेषन सम्मट पर सारविषक सामित है बीर साथ- यही धारणा होती है कि इस मदीन में सम्मट का समुसरणा बसते हुए उन्होंने साथनीया सीतियों को स्थिपें का हो नामानर सामा है। परन्द्र फिर उपकुष्ठ दोड़े में शीति को काव्य का स्थान श्रीर दुनि को कान्य की दुनि मानने से क्या श्रीममान है ? इस द्विविधा का निराक्षरण पही हो सकता है कि वितामिण मूजता तो कान्य के इन दो स्पों का एयक श्रद्धित्व मान कर बजे हैं, परन्तु दोनों में श्रन्तर इतना सूप्म है श्रीर सम्मट का त्रभाव उन पर इतना गहरा है कि धन्त में इन्हें चित्र कोई एक भी भानता है तो उन्हें विशेष श्रापत्ति नहीं होती। वास्तव में कविज्ञल करवतर वे प्रातम्भक सिद्धान्त-विवेचन में वितामणि का श्रपना श्रामित स्विधा कर कहणा है—उन्होंने श्रपने मत से कान्य के सामान्य सिद्धान्ती का किस्तव श्री किया है।

यहां आधुनिक काम्य-शास्त्र के कम्पेता के मन में हो शंकार उठ सकती हैं: (१) कोरूला को प्रसादगुल-विशिष्ट मानना कहां तक उचित है ? (२) अपनागरिका, परुषा और कोमला की कमराः वैदर्भी, गौडी और पश्चाली का पर्याय मानने में क्या संगति है । परन्तु इन शंकाओं का सम्बन्ध चिंतामध्य के विवेधन से न होकर उसके आधार-प्रंथ काध्य-प्रकारा से ही है। सम्मद ने उपकामरिका में माधुर्यव्यंत्रक राज्यों की स्थित सानते हय साधुर्य-गण श्रीर उपनागरिका का निरथ सम्बन्ध माना है। इसी इकार पहला में चोजोत्यंजक वर्लों का श्राधार मान कर परुषा धीर शोज का मीलिक सम्बन्ध साना राया है। कोमला के विषय में सम्मद का सूत्र है "कोमला परै।"। पार का कार्थ है माध्ये चीर बोजोब्यंतक वर्षों के क्रांतिरक्त कार वर्षा । मन्मर केवल इतना ही कहते हैं --किन्तु अनके श्रीकाकार मीविन्द उपश्रर धीर वामनाचार्य कादि स्पन्द ही 'परें!' का बार्थ कर देते हैं ''ओजोमाध्यें व्यंजका-तिरिक्तैः प्रसादचन्निरुपरेः (काव्यप्रदीप )—व्यर्थात् प्रसादव्यंजक वर्णी के द्वारा ।" चीर इस प्रकार कोमला का प्रसाद के साथ नित्य सावस्य स्थापित हो जाता है। क्या सम्मर का प्रायय यही था-वह कहना करिन है. पहला उनके टीकाकार सभी दिव्यात विद्वान थे. चतपत यह शानना भी उतना ही कठिन है कि इन्होंन ही भूल की है। फिर भी प्रश्न श्रीचित्य का है। क्या प्रसाद की कतिपय वर्ती और किसी एक वक्ति में धरिसोमित किया जा सकता है ! स्वयं मामट का स्पष्ट कथन है :

> श्रुतिमात्रेण राज्यानु चेनार्यप्रत्ययो भवेत् । साधारणः समगाणां स प्रमादो गुणो मतः ॥ (क्षे॰ प्र॰ ८।०६)

श्रतर्व प्रसाद को तो थास्तव में 'सर्व-गुज-साधारख', 'मर्व-संघटना-साधारख' हो माना गया है—उसे न तो किसी विशिष्ट रस, न किसी विशिष्ट वर्यं-योजना श्रीर न किसी विशिष्ट संघटना या वृत्ति सक परिसीमित माना गया है ।

सम्मट कहते हैं: + + + प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः । + + सर्वत्रेति । सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचनासु च । (काव्यपकारा मा•))

उपर्युक्त उक्तियों को 'कोसला और प्रसाद के नित्य सम्बन्ध से' किस प्रकार संगति बैटती है, यह विचारणीय है।

सम्मद इस शंका का समाधान कैसे करते यह कहना चाल कित है। इसका एक समाधान हमारी समाक में यही चाता है कि सम्मद समाद के सर्वश्रास सामक में यही चाता है कि सम्मद समाद के सर्वश्रास नामाद प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के स्वाप्त के स्वप्त के समाधान किया है। स्वप्त हम्मद के स्वप्त के स्वप्त के समाधान किया है। समाद ह्या के स्वप्त के स्वप्त के समाधान किया है। समाद ह्या के स्वप्त के स्वप्त के समाधान के स्वप्त का समाधान के स्वप्त का समाधान के स्वप्त का समाधान के स्वप्त के स्वप्त के समाधान के समाधान के स्वप्त के समाधान के समाधान के समाधान के समाधान के स्वप्त के समाधान के स्वप्त के समाधान के समाधान के स्वप्त के समाधान के समाध

नूसरी ग्रंका इसी से सम्बद्ध यह है कि बैनुमीं, नीवी चौर पांचाओं को उपनागरिका, परुवा चौर कोमला का पर्योच मम्मर ने किस तरह मान बिया है। जब उपनागरिका केवल माजुर्य के आध्रित है तो वह समम्रजुच-मृदिता बैनुमीं की पर्योग कैसे हो सकती है ? हमी प्रकार सीकुमार्य चौर माजुर्य पर साध्रित पांचालों को समगुच्य मसारगुच विचिष्ट कोमला को कैसे माना जा सकता है ? बास्तव में यदि संगति हो बैठानो है तो यह कम इस

| प्रकार होना चाहिए:            |                          |                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| बैद्भी रीति —                 | समम गुख                  | — उपनागरिका }<br>(प्रौता=स्दर) वृत्ति }            |
| गोंदी रीति —<br>पांचासी रीति— | श्रोज गुण<br>माधुर्य गुण | <ul><li>परपा वृत्ति</li><li>कोमला वृत्ति</li></ul> |
|                               | ( 181 )                  |                                                    |

परन्तु यह चितामध्य का दोष वहाँ है— वे तो कशुवादक मात्रं हैं : बतु-वादको न हुप्यते । वास्तव में वपर्युक्त झसंगति संस्कृत काव्यवास्त्र में मम्मट के भी पहले से चली चा रही है, जीर उसका करण कराचित यह है कि तल्यों में बैट्भां को समग्राख-मम्बन्न मानते हुए भी चारिमक प्रायः सभी न्याचार्यों ने व्यवहार में उसके मांधुयं चादि गुर्वों का ही यहोगान शिक विका है।

क्षतिकुलक्ष्मनरु में गुख की विस्तार के साथ चर्चा है। चिंतामणि मनमट कादि के कञ्चसार केवल सीन शुक्षों को ही सक्ता आनते हैं—जेप गुज्ज वन्हों में कार्यमृत हो जाते हैं।

> प्रथम कहत माधुर्यं, पुनि श्रोज प्रसाद वसानि। त्रिविधे गुन विनर्में सबै सुकवि लेठ मनमानि ॥

इनमें माधुर्य चित्त की हुति, और जोज दीति का कारय है । प्रसाद गुया वहां होता दै जहां क्वारों में वर्ष इस प्रधार क्यक रहता है जिस प्रकार सूरों ईयम में जीन, जा स्काइ जल में जब का गुया तरवात। । माधुर्य गुया संयोग प्रवार, विप्रक्षेम, करण और शान्त में रहता है : संयोग की अपेश विप्रकार, करण और शांत में उसका उसकर बीद मी ज्याब होता है। हुसी माधुर्य को विस्तामांख कविषय का मुख तक्ष्य मानते हैं :

सो माधुर्य बसानिये यहई तस्य कवित्त ।

मूख गुण ये हो तीन हैं। (द्यडी, वामन काठि) प्राचीनों ने दरा गुण माने हैं जो वैद्मी रीति के प्राय हैं। परम्तु वितासिय सम्मद के साधार पर यही मामते हैं कि येप सात गुणों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है :

धितामधि ने हुस प्रसंग में वामन के जाधार वर प्राय: उन्हों के सच्या और कहीं कहीं उनके उन्नादरण भी देवर दश शब्द-भुकों चीर दश धर्म-मुखों का सविस्तार वर्षोन बरते हुए खंत में ममन को शुनियों के हरार उन्हें कहीं दोपामान, कहीं कान्य रही दीवर कीर कहीं अन्य मुख्यें कि हरार उन्हें कहीं दोपामान, कहीं कान्य रही दीवर कीर कहीं अन्य मुख्यें कि हरार तमने सोगरी-सद किया है । बास्तय में निकारी रीतिशास में ग्रुख का हराना सोगरी- प्रायत कान्य महीं मिसता—चितामधि ने वामन चीर ममन दोनों के ग्रुख- विवेचन का हिन्दी में सम्बद्ध खनतस्य बरने का स्तुख प्रयत्त क्या है ।

हमारी धारणा है कि तनके श्रतिरिक्त वामन के गुथा-विवेचन का प्रभाव हिन्दी के सदाचित एकाध ही रीतिकार ने प्रहुष किया है।

उपर्युक्त विवेधन मोबिक नहीं है, हसे सम्मद कि कारव्यकारा से मादः क्यूदित हो समस्का चाहिए। इसमें केवल एक नवीनता रहिगत होनी हैं: यह यह कि जितामिक ने मातुर्य को कविता का मायू-तय्य माना है। मम्मद-शादि का ऐसा मन नहीं है। इस कमिमत के लिए तो अरंगार शादि नपुर रसों के प्रति जितामिक का सहज बाजह ही उपरदायी है।

## कुलपति

बितामीया के उपरांत दूसरे प्रसिद्ध धाषार्य हुए कुखपति प्रिशः—उन्होंने रीति का स्वतन्त्र वियेचन न कर अपने प्रसिद्ध प्रन्य रस-रहस्य के छुटे हुचान्त में रीति के मूल तत्व गुण का वर्षन किया है और सानयें में रीति की पर्याप्र प्रसिद्धों का । जिलामाया को मौति हुनका धाषार भी कायप्रकाश हो है, अपने गुण्य-तत्त्वक में दुखपति ने सम्मट का खबरशः धानुवाद मान्न करके रख दिया है:

> जो प्रधान रस धर्म को, निपट वड़ाई हेत । सो गुन कहिये अचल छित, मुख को परम निकेत ॥ (सम्बद्धाः)

चे रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादया इवासमा। इत्कर्पन्हेतयस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः॥ (का० म०)

भोस शुकों में से इन्होंने भी तीन की ही बत्ता मानी हैं:---तीन गुक्त ही वीस गुक्त भञ्चुरू खोज प्रसाद । छप्तिक सुखद लखिये नहीं, वर्रने कौन सवाद ।।

कुछ का इन सीनों में ही अन्तर्भाव हो जाता है, कुछ दोपाभाव मात्र हैं भीर कुछ दोपरूप ही हैं:

फल्लूक इनहीं करि गहैं, कल्लूक दोप वियोग । कल्लुक दोप ताको भजत, यों गुरा वीस न जोग ॥ प्राचीन कवि वीस गुणन को कहते हैं, वे इनसे न्यारे नहीं हैं। (रं॰ रं॰)

म श्रतपुर कुसपति ने केवल तीन गुगों के ही लच्छ किये हैं। इन गुगों के साध्यम हैं वर्षा, समाझ और दचना। सामान्यतः व गुगों पर ही श्राम्यत हैं, फिन्तु इन पर वक्ता, चर्च (वाल्य) और प्रवच्य का भी नियंत्रण रहता है: वत्ता, वाल्य और श्रम्य के कि विचये में हुनका इल उत्तरा हो जाता है:

ं यद्यपि गुन सव हैं तऊ रचना वरन समास । बक्ता क्यथे मबन्ध बरा, उतटे होंहि बिलास !!

इसके थारो गुरा धीर धलंकार का मेद है :

होय बड़ाई दुहुन तें, विरस करें निर्ह कोय । श्रतंकार श्ररु गुनन तें, मेर कौन विधि होय ? रसिंह बढ़ावें, होय अहं कवहुँक श्रंग निवास । श्रद्धमस उपमावि दें, श्रतंकार सुप्रकारा॥

होनों रस के उपकासक हैं—सब दोनों में सेद बता है! सेद बह है कि कानुमार उपमादि व्यक्तितर यांग में तिवास करते हुए हो (क्षेगहरेख — महमह?) इस का कभी कभी उक्तमें करते हैं। स्थाने कार्तकार राज्य-वर्ष का पड़ते उसकों करता हुआ किर रहा का उक्तमें करता है—कीर रहा भी कभी कभी। किन्तु गुज्य सदा ही रस का उक्तमें करता है। कीर स्पष्ट राज्यों में गुज्य का रस के साथ नित्य सामन्य है, अर्जकार का कांत्रस्य । कुस्तपति का आज्ञम पदी है—पर वे उसे प्रतासह चता नहीं कर पाये। उनका उपर्युक्त दोहा मामद का ससमर्थ क्षत्रदाद ताद होकर रहा गया है।

कुतपति ने जुत्तियों का यर्थन भी अस्मट खौर वितासिय की भौति कृत्यनुप्रास के श्रंतर्गत ही किया है :

> उपनागरिका मधुर गुनन्व्यंजक वरनन होय। श्रोज-प्रकाराक वरन हैं, पूरुष कड़िये सोय॥ वरन प्रकाश प्रसाद को, करें कोमला सोय। वीन बृचि गुण भेद हें, कहें बड़े कवि लोय॥

संस्कृत काज्यशास्त्र में, जैसा कि मिने धारम्म में स्पष्ट किया है, रीति 
श्रीर गुण के पारस्पिक सावन्य के विषय में तीन सत है: श्रानन्द्रपर्देन चादि 
श्राचार्य रीति को गुणाधित मानते हैं, उद्धर आदि गुण को रीति-शाधित 
मानते हैं, श्रीर धामन इन दोनों के प्राय: श्रीज्य हो मानते हैं। वामन का 
मत है कि विशिष्ट पदस्चना का माम रीति है श्रीर यह विशिष्टता गुणामक 
है। इन प्रकार रीति का स्वरूप गुणासक है। वस्नु सत्य रूप में रोनों का 
पृकास्य मानते हुए भी धामन ने न्यवहार रूप में दोनों की पृथक सचा मानी 
है: चेदुमी, गोई, विधासो रीतियां है—स्वेप, प्रसाद, समता, धादि गुण हैं। 
गुण इन रीतियों के प्राण क्ष्मन्त्र से विधाद सर्वमा गुणासक है, किन्तु 
विस्त भी शेनों की साथ क्षमन ही है।

भरत ने दश गृह्य माने हैं :-- १. रहेप, २. प्रसाद, ३. समता, ४, समाधि, ४, माधुर्य, ६, चोज, ७, सौक्रमार्थ, म, दार्थन्यक्ति, उदारता, १०. क्षांति । भरत के उपरान्त एवडी श्रीर वामन दोनों ने । क्षचयों में परिवर्तन-परिशोधन करते हुए इनको ही स्वीकार किया है-व्यटी भौर मागन ही एक नकार से रोति-गुवा सन्त्रदाय के अधिनायक हैं। परन्त काने चलकर व्यक्तिकार ने गुर्खों की संख्या दम से घटाकर तीम करदी-उन्होंने माध्ये, क्योज और प्रसाद में ही शेष सात गुर्खी का श्रंतमीय कर दिया।---सम्मट चादि ने भी इन्हीं की स्वीकृति ही और तय से प्राय: ये तीन गया ही प्रचलित रहे हैं । परन्तु देव ने इस विवय में पूर्व-ध्वनि परम्परा का ब्रह्मस्य करते हुए उपयुक्त दक्ष गुर्थों (शितियों) को प्रहण किया है— घरम् उन्होंने तो चनुपास श्रीर यमक को भी शुकों (शितयों) के शन्तर्गत मानते हुए उनकी संख्या बारह तक पहुंचा दी है। समक चौर चनुवास की रीति (ग्रुप) मानना साधारतः चसंगत है क्योंकि गुरा काव्य की चारमा का धर्म है, दूसरे शब्दों में काव्य का स्थायी धर्म है, इसके विपरीस समक श्रीर श्चनुप्रास रस के श्रांतरिक तत्व न होने से काव्य के शस्थावी धर्म ही रहेंगे। परन्त देव की इस स्थापना से एक महत्वपूर्या संकेत पावस्य मिलता है : यह यह कि परिडतरात्र जगबाथ की मौति वे गुर्खों की स्थिति अर्थ के साथ-साथ वर्णों में भी मानते हैं। उपर्यंक्त दस गुर्थों के विवेचन में उन्होंने भरते और यामन की अपेदा प्रायः दरही का ही अनुसरण किया । — क्रम भी बहुत कुछ दण्डी से ही मिलता है, खच्या तो कहीं कहीं काव्यादर्श से प्रसृदित ही कर दिए गए हैं। रतेब, प्रमाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, कार्यव्यक्ति चीर स्रोज के

सच्छा प्रायः दृषटो के ही अनुसार हैं। केवल दो-तीन गुण ही ऐसे रह जाते हैं जिनके सच्छा भरतः दण्डो और यामन तीनों से मिल हैं। क्रांति गुण में, देव के अनुसार, मुर्सिचपूर्ण चार वचनावली होनी चाहिये जिममें सोकमयौरा की घरेचा हुछ दिलेपता हो और जो धपने इसगुण के कारण सोगोंको सुखबर हो:

> ष्यधिक लोकमर्जाद ते, मुनत परम मुख जाहि । चार यचन ये कांति रुचि, कांति वसानत ताहि ॥ (शब्द-सापन)

हस सच्य का शेष भाग तो दयदो से मिस जाता है, परन्तु दयदो जहां सोक-मयाँदा के ध्युत्तरख को (लीकिकार्यनाविकमाद) धानवार्य मानते हैं यहां देव में उत्तके धातकमत्य का रचट उन्तेल हैं। दयदी के ध्युत्तर से धामहातिकता ध्रमवा धरवागाविकता का सवाद करने हुए शीकिक मयाँदा के धातुक्तर से धातुक्त हो के धातुक्त हो के धातुक्त हो के धातुक्त हो का धातुक्त करने हुए शीकिक मयाँदा के धातुक्त का धात्र करने हुए शीकिक मयाँदा के धातुक्त करना हो का सि ग्रुव का त्रार-ताय माना है—जिसके लिए साधारख मयावित उत्तरावकी का विद्यव्या धात्र शिवार है। इसके धातिश्र का का धानाय हो सम्मान्य एवं एवं प्राप्त के धात्र है। इसके धातिश्र का धानाय करना हो सम्मान्य एवं स्वर्ध हो धाराय वचना-धात्र है दे देव का धान्नाय करना करने है स्वर्ध हो साधारख वचना-धात्र है विद्या हो साधारख वचना-धात्र हो सहित्य हो का धान्नाय हो स्वर्ध हो सहित्य हो हो तात्र है। इसी माना उदाराता के खत्व की भी श्वरिक्ष उत्तर (आदि सुनत हो), तथा श्वरूप यादि वारच देव ने द्या हो हो ही नय है। रपन्तु दस्य वाद व्याव देव से भावना को बदारता का धाव्य मानवे है, वहां देव का कदना है

जाहि मुनत ही खोज को दूर होत उत्कर्ष । (शब्द-स्सावन)

सोज का उत्कर्ष दूर होने से उनका नया धनिश्राय है यह जानना फटिन है। प्रयान करने पर पद्दी चर्च निकासा जा सकता है कि उदारता में एक प्रकार का उरक्य होता है। जो थोज के उत्कर्ष से निवा होता है—या फिर यहां भी प्रतिस्तिषकर को कुपा से पाठ की सुद्ध उत्तर फेर है। इसी फ्राय समाधि के सद्या देन चीर उपदा के यों तो स्तामा है—किन्तु दश्की के यहां "स्ताक्तिसासुरोधिना (खोक सर्वादा के थीतार) के स्थान पर देव ने न जाने क्यों "लोफ सींव उलाँचे करण" बिख दिया है! बहां भी या हो पाट की गदवद है या क्रयें सममने में भ्रांति हुई है।

हम प्रसंग में भी देव ने पूरू नवीन उद्गावना कर हाथी हैं—यह यह है कि चापने प्रस्थेक रीसि (जुवा) के दो भेद माने हैं—मानर खोर मान्य । इन रोनों में यह चन्तर है कि भागर रीति में कुठिं का आधान्य होता हैं, प्राप्य में रम का खाधित्रय होते हुए भी सुरुचि का चनाव रहता है।

> नागर गुन भागर, दुविय रस-सागर रुचि-हीन । (शब्द-रसायन)

मैसे दोनों को खपनो खपनो विशेषता है—एक को उरहण जीर दूसरी को निष्टल कहना खरसिकता का परिचय देना होगा। —देन की आग्य उद्-भागनाओं की मीति पढ़ जी महायहीन ही है जीर एक प्रकार से ध्यस्तात भी क्योंकि पहुते सो मानय-रचनाव में नागर और प्रामीया का मुकारत मेर मानन ही युक्तिरान नहीं है (देव अपने उदाहरणों हरार यह छन्तर स्ट्रप्ट करने प्राप: असफत रहे हैं), फिर परि इस स्यूक्त भेद को स्वीकार भी कर किया आह, तो करित, उदाहना आहि करियय मुख ऐसे हैं जिनके विद ध्यानस्वय स्थानवार है। ऐसी क्या में इनके भी गायर और प्रामीय सेद करना इचकी आहत का ही निषेश करना है।

शन्द-शिक, रीति, गुश चादि के व्यतितिक देव ने कैशिको, धारमटी, सारमटी, सारमी वीर आसी पृथियों का पूर्वोंच भी किया है जो कि सारमांत्रा का गंग न होन्दर दरवकान्य का ही जांग मानी जाती हैं। रहार होर कर करवकान्य का ही जांग मानी जाती हैं। रहार होर करि क्वच हैं केशिकों (केशिकों), रीह-अयाणक चीर वोशस्त्र हों जानते) चीर, रीह- अञ्चुत कीर शांत में सारवती; तथा चीर, हास्य चीर बहुत में भारती होता के अस्वतं में मानव-वारस, रक्षक्यक, साहिए-पर्यंच चाहि में भी सर्वों के शतुक्रम ही ही हमा विवेचन है—परन्तु देव का चावार वहां उपयुक्त प्रत्यों के स्वतं के स

देव के उपरान्त दास तक प्राय: किसी भी कवि ने रीति ग्रयवा रीति-सरवीं का विभोप विवेचन नहीं किया । इनके प्रसंग में दो क्षार्व उटलेल योग्य हैं : पुक्त तो स्वरति सिध्ध ने धपने जावय में शैति का समावेश करते हुए उसकी काव्य का र्यावश्यक थंग माना है :

, धरनन मन-रंजन जहां रीति श्रतौकिक होइ.। निपुन कर्म कवि कौ जु तिहि काव्य कहत सय कोइ ॥

जहां तक मुक्ते स्मरण है संस्कृत-हिन्दों के किसी कवि ने सीन का कारय-जहण में समायेश नहीं किया—गुण का हो प्रायः किया है। दूसरी विशेष वात यह है कि सीनति ने बापने बीगति-नरीम में बार्य-गुणों का सकता वर्णन किया है। हिन्दों में वर्ण कीर करने के खाधार पर गुणमेद प्रायः नहीं किये गये। एक जिलानीव ही बपयांद है। संस्कृत में भी वागन या मोजराज चादि हो एक खाचार्य को पोन किसी ने इस मेद को स्पीकार नहीं किया। हम हिंद से सीपति का बार्य-गुण्य-वर्णन एक उल्लोकनीय विशेषता है। सोसनाय ने खापने स्सरीमृपनिध में गुण का कारय-सहया में उत्तरिक्त किया। हम कि

सगुन पदारथ दोप विनु, पिगल मत श्रविरुद्ध । । भूपणजुत कवि-कर्म जो सो कवित्त कहि बुद्ध ॥

परन्तु इस काषायों का गुवा-संघण बावन से थोड़ा सिख है। ये गुण को रस का धर्म मानते हैं जबकि वाशन उसे ग्रान्ट मर्थ का हो धर्म मानते हैं— किर भी व्यवहार रूप में दोनों के गुवा-वर्णन में बहुत कुल सारस्य भी है, इसीसिल गुग्र का रोति के साथ कविष्टिक सम्बन्ध रहा है।

#### दास

इस का गुण-वर्णन रीतिकाल के प्रायः धन्य सभी धाषाओं को धरेषा धरिक स्ट्यान है। उन्होंने इस प्रसंग का वर्णन क्रविक सनोयोग-पूर्वक और साथ ही स्वतन्त्र रीति से भी किया है।

दस जिथि के गुन कहत हैं, पहिले सुकवि सुजान। पुनि तीने गुन गनि रची, सब दिनके दरम्यान॥ व्यों सतजन हिय ते नहीं स्रतादि गुन जाय। त्यों दिदम्ब हिय में रहें, दस गुन सहज स्वभाय। प्रयोव किस प्रकार सक्कन के हुन्य में शीव चादि का चास रहता है. हुसी
प्रकार विदरण सहूदव के हुद्य में स्वभाव में ही दश गुख विवास करते हैं।
दास की यह स्थापना परम्परा से कुछ कि है। परम्परा के अनुसार स्थापी
भागों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि ये यामना रूप कें सहूदय के हुद्य में
विदास रहते हैं। दास गुखीं की भी यही स्थित प्राप्त हैं: उनका सर्क
कदाचित यह है कि रस के धर्म होने के कारख गुखों का भी पासना में सहन
सम्बन्ध है, धीर शीर्ष कादि गुखों को भीति वे भी चारमा में हो नियास
करते हैं।

सम्मद खादि रस-पानिवादी भी शुकों को विक की दूनि, दीकि समा ब्यासि (समर्पकरण) रूप मानते हुए हुस सच्य को बोर संकेत करते हूँ— कीर हुसो कारण वे गुजों को संक्या दश व मान कर केपक सीन, मानते हूँ। दास का भी पड़ी मत है। प्राचीन क्षाचार्यों के श्रास्तर दश गुकों का वर्णन करने के दपरांत ने मूख शुकों को संख्या केबस सीन मानते हैं।

दरा गुवां के वर्गाकरण में दास ने किर परम्पा से भिन्न मार्ग का व्यवसम्य किया है। उन्होंने गुवां के चार वर्ग किये हैं। (1) व्यवस्थान मापुर्व, श्रीज तथा प्रशाद (1) दोषाभाव-रूप गुवा—स्त्रमता, कान्ति श्रीर द्वारता (2) व्यवस्थान वर्षामांक और समाधि (४) वाक्य-गुवा—स्वर्षमांक और समाधि (४) वाक्य-गुवा—स्वर्षमांक और समाधि (४) वाक्य-गुवा—स्वर्षमांक भीर समाधि (४) वाक्य-गुवा—स्वर्षमां

ब्रच्तर गुन माधुर्य ऋरु, खोज प्रसाद विचारि । समता कान्ति उदारता, दूपनदृर्न निहारि ॥ स्रयंज्यकि समाधिये झर्थेहि करें प्रकास । याक्यन के गन रलेप ऋरु प्रकरुक्त-परकास ॥

यहां पहली बात तो यही विचारधीय है कि दास वे जुनरुक्तिप्रकार नामक एक बचे गुद्य की कल्पना को है भीर पामनादि के सीकुमार्य गुद्य को छोड़ दिया है।

> एक शब्द भहु वार जहुँ, परै रुचिरता अर्थ। पुनकक्तीपरकाश गुन, वरने बुद्धि समर्थ॥

दास ने सीकुमार्य के स्थान पर इस नवीन शुख को कल्पना क्यों की यह कहना ं कठिन है, फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि सीकुमार्य की कद्मिन् ये माधुर्व में पृथक सत्ता स्वीकार नहीं कर सके, खतएव उसे हो द कर उन्होंने एक खन्य प्रकार के पदरचन-व्यवकार को जिसका प्रज्ञानात में वयेष्ट मत्तर मा, दस्तुवीं में समाविष्ट कर विचा। सासन ने शरूर मुख्य मीहमार्च का चर्च किया है जन्द-नत ख्वारुट्य-हुस स्विट से सुन्हित्तकार की स्विद पदावृत्ति को सीहमार्च का एक साधन भी माना जा मकता है। सीहमार्च का यह रूप चन्य रूपों को खपेबा खपिक विशेष्ट या, चतर्व द्वान ने बद्वाचित हसका स्वतन्त्र चारितल मानन। प्रचलित कान्य-माया के स्विच्छ स्वरुप्तवन्न समाम।

शेष मी शुकों में से सायुर्व, कोज, प्रमाय, रखेप, कान्ति, सीर कर्य-ध्यक्ति के सच्चा मी दास ने प्राय: देवदी क्षयवा वामन के चनुसार ही दिये हैं—प्रतन्तु समता, खौदार्व धीर समाधि में परन्परा से वैविज्य है।

समता-- प्राचीनन की रीतिसों, भिन्न रीति ठहराइ। समता गुन ताको कहें, पे दूपनन्ह वराइ॥

सर्थान् दास के ध्युतार समता गुच बतां होता है यहां परिपाटी धुक्त रीति का परिवास कर नवीज रीति का ध्यवसम्ब किया जाये—किन्तु परिपाटी से मिक्ट प्रयोगों की हुट गहीं देती । यह सवया इस-इस बासम कि धर्म- "पुष्प माधुम से मिक्ट हो । इवही जीर वासन के धनुसार समता का धर्म है रीति का सवैदान ।

उदारता-

जो ऋन्वय वल पठित हुनै, समुक्ति परै चतुरैन। स्रोरन को लागे कठिन, गन उदारवा ऐन।।

समीत् नहीं चात्रय यत-पूर्वक लगाया जा सके—ओ केवल विदाध जन की ही समक्ष में माथे और दूपरों को कठिन मतीत्र ही नहीं बदारता ग्रुप होता है। प्रसार तक्या प्राप्त ने कहते कि जिया है यह कहना कठिन है। भरत, दुपरो, तथा सामगदि किसी ने भी हसका संकेत नहीं किया।

तीसरा गुण समाधि है जिसमें दास ने कुछ वैचित्र्य प्रदर्शित किया है। जहां इचिर क्रम में बारोह-धवरोह हो वहां समाधि गुण होता है:

जुहै रोह-श्रवरोह गति रुचिर मॉति कम पाय।

हसके प्रामे दास ने समाधि का जो उदाहरख दिया है यह बहुत कुछ, सार 'खलंकार से मिल जाता है। वामन ने भी क्रमिक आरोह-अपरोह को समाधि का खज्य 'माना है, परन्तु वह बारोह-खबरोह खबर-मुम्क का है, धर्म का नहीं। धतएय यह वैचित्रय बहुत कुछ आन्ति-जन्य है।

्दास का गुण-वर्गीकरण अपैचाकृत अधिक महत्वपूर्य है। माधुर्य, बोज और प्रसाद को अवस्त्राण मानने का कारण यह है कि मन्मट शाहि परवर्ती भाषायाँ ने तस्त्रकृष में गुमा को रम का धर्म मानते हुए भी उसकी वर्ष्य के बाहित भी प्रकाशन्तर से माना ही है-बीर पविदतराज जगनाथ ने हो स्पष्ट ही यह मान सिया है कि गुरा वर्ष के भी आधित है । धास्तव में गुण की स्थिति थोड़ी अस्पष्ट-सी रही है। सिदान्त में गुण के रस-धर्माय की चर्चा करते हुए व्यवदार में प्रायः समी चाचार्य वर्धों के बाध्य से ही उसका स्वरूप-निरूपण करते रहे हैं। ताल ने हमीलिए गुर्खों के मूर्त धाधार को प्रमाण मानते हुए माधुर्य, घोज, जमाद को वर्य-गुरा मान शिया । इसी प्रकार रतेष और पुनरुष्टिप्रकास की वाश्य-गुण मानने में भी मूर्व-धाधार की ही प्रमाय रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि वे गुण वाक्य में ही सम्मय हैं-पूर्यक पर्ने में अथवा वर्ण-योजना में इनकी स्थिति सम्भव नहीं है। अर्थ-ब्रवन्ति चीर समाधि को शास ने चर्थ-गया माना है—यहले में वर्थ की स्पष्ट श्रमित्यक्ति श्रीर दसरे में वर्थ का श्रमिक श्रारोष्ट-श्रवरोह होने के कारण । कांति, समता और बदारता की दास ने द्वया-दरण माना है-प्रयीन ये गुण दोपों का सम्मार्जन करते हुए काव्य का अक्वर्ष करते हैं । सम्मर ने काय-प्रकाश में जहां दश गुवीं का माधुर्य, थोज, प्रमाद में धन्तर्भाव सिद्ध किया है, बहां कान्ति (राज्द-गुण), समता (सर्थ-गुण) तथा उदारता ( सर्थ-गुण ) की क्रमदाः बामाम्परयः प्रक्रमभंग श्रीर बामान्यरत दोष का बामाय माल माना है। इम प्रकार सम्मटादि के चतुमार उपर्युक्त तीनों बुख किसी म किसी रूप में दोवाभाय-दास के बाब्दों में दूषवा-हरवा-माने जा सकते हैं। परन्तु दास-इत समता तथा बदारता के अवक तो यामन के खचकों से भिन्न हैं-बनका समता गुण परिपाटीशुक्त शीत के परित्यांग तथा नवीन शीत के चयजन्यन में समिद्रित रहता है, कौर उदारता में पद-रचना इस प्रकार की जाती है कि विद्राप कर ही उसे समझ सकते हैं, करूप क्षशीन कन-साधारण की मुदि वहां तक नहीं पहुँच सकतो । ये सच्च वच्चि वामन के अचुवों से भिन्न हैं तथाप

इन रूपों में भी उप्युक्त दोनों गुया दोपाभाव हो मकते हैं। ममता गुया की परिमापा यहुत कुछ बामन के बार्य-गुया मापुर्य से मिळ आती है, बीर हम प्रकार यह धनयोड़न दोष का क्षमाव रूप हो जाता है, इसी तेरह उदारता के लड़क को भी प्रश्निय हो है कि उसकी क्षमिय्यंजना में बेरहम्पर रहता है। सम्तापन नहीं होता: अस्तरियन को ही आगया भी कहा जा मकता है। सत्यपर प्रकार में स्वाप के खया को बामन के खया से सम्मद करते हुए हमको भी प्राप्तयन दोप का बमान कर मानना धरंगत नहीं होता। निष्कर्ण यह है कि खड़का-भेद होते हुए भी दास के ये तीन गुवा दूपक हरका माने जा सकते हैं।

उपपुंक्त विवेधन से दाम के गुख वर्गीकरण के विषय में कुछ संकेत सित्त जाते हैं। इसारा अनुसांग है कि दास के दो वर्ग (1) अचर गुण और (२) दूरपण-इरण सो सम्मद के गुण-विवेचन पर आश्रित हैं। दूरपण-इरण प्रधान दोगामाय वर्ग के क्षिए एक जीर संकेत हास को करावित प्रधानवादियों की इस स्पानना से भी प्रास्त हुआ हो: असूत्त विदेशिया गुण: 1

कार्य-मुख का चाचार द्रवही धीर विशेष रूप से वामन का गुंख-विदेचन है, और वादम-गुख वागे की उद्दुमावता द्राम ने स्वतन्त्र हीति से कर . की है। इसके व्यतिरिक्त पद भी तामन है कि उपर्युक्त चारों वर्गों के करवाना के दीचे वीय-कांकिरवा की मेरवा रही हो न्वर्थिक दोगों का वर्गोकरवा भी ती जुड कोंगों से व्यवस्थीतना, वार्य, वास्य ज्ञादि के आधार पर हुमा है। कहने की जावर्यकता वहीं कि वे सभी वर्ग विशेष तारिवक नहीं हैं—हमका धायार प्रायः वाज स्थान ही है। स्वयं दास ने बातो चलकर प्रकारान्त्रर से इस तरफ की व्यत्नी एक व्यत्य स्थापना में स्वीकर किया है:

> रस के भृषित करन ते, गुन वरने मुख दानि । गुन भृषन श्रमुमानि के, श्रमुपास उर श्रानि ॥

क्षपोत् उपर्युक्त गुण तभी तक गुण है वस तक वे रस का उत्कर्ष करते हैं। जहां वे ऐसा नहीं कर पाले यहां वे खनुआस मात्र रह जाने हैं। इस स्थापना से दाम मानों उपर्युक्त वर्गीकरण का निषेच कर देते हैं क्यों कि यदि गुण का रस के मारा क्षनिवार्य सम्बन्ध हैं, तो उनका वर्गीकरण रस के घाचार पर ही होना चाहिए, रचना के बाह्य तत्वों—अवस्थन्य, वाक्य खादि के आधार पर महीं। यदि गण रस का उत्कर्ष करने पर ही अपनी गणता सिद्ध करते हैं ती माधुर्य, श्रोज श्रोर प्रसाद को अचर-गुग्र कहना उनकी गुग्रता का निर्पेध करना है : बैसी दशा में तो वे अनुवास मात्र ही रह जाते हैं । येसा व्रतीत होता है कि गुण की बास्तविक स्थिति को समस्या दास के सामने भी धायी हैं। ग्रार उनको स्थायहारिक दृष्टि ने उसे अपने दांग से हुल करने का प्रयस्न किया है। तस्य दृष्टि से तो उन्होंने गण का रस के साथ ही नित्य सन्दन्ध माना है। परम्त स्थवहास्कि रूप में अनके बाह्य स्वरूप को स्पष्ट करने का जहां प्रश्न भाषा है, यहां उन्होंने मूर्त आधार को हो प्रमाण मानकर गुणों का यर्गन तथा पर्गाकरण चादि कर दिया है। मस्त्रत के भी चनेक आचार्यों ने इस समस्या हो कुछ इसो प्रकार से सुलकाने का प्रयस्न किया है. परन्त वास का वर्णन श्रापरवकता से श्रधिक निरचयात्मक हो गया है। उससे कहीं गुण की मौतिक स्थिति के विषय में अस उत्पत्त न हो जाए. इसलिव जारी चलकर दास को उतने ही निरचयात्मक शब्दों में युक्त सन्य स्थापना करने की आय-रयकना पदी है। यह स्थापना परम्परा में भिन्न होते हुए भी सन्य से दूर महीं है क्यों कि इस से होन वर्णयोजना अनुप्राय के श्रतिहिक्त और क्या है ? इस प्रकार दाम के गुरा-विवेचन में चंतरिंदीध नहीं है-बास्तव में गुरा की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयान नरते हुए वे भी उसी सवर में पह गये हैं जिलमें कि संस्कृत के अधिकांश जाचार्य कैंग गये से | सामान्यत: गुर्या, गुर्या श्रीर रस का सम्बन्ध, तथा काव्य में गुरा का स्थात, शादि मूख विषयों के सम्बन्ध में दनका सिदान्त अपने शाप में स्पष्ट है । धनश्चियक सिटान्तों का सार दाम ने इस प्रकार दिया है।

> क्यों जीवातमा में रहे, धर्म म्र्रता श्रादि । स्यों रस ही में होत गुन, घरने गने सवादि । रस ही के उरकर्ष को, श्रयक स्थिति गुन होय । श्रंमी घरम मुख्यता, श्रंग घरम नहिं कोव । कर्युं लिय लघु कदर कर्ड, म्र्रचन्ने लिख श्रंग । रसहि लाज स्यों गुन विना, श्रार सो समग न संग ॥

भीर परनरा से भी यह बहत भिन्न नहीं है प्राचीन भानायों ने—मानद, उर्देश्य भादि ने—कृतियों को नो मनप्रासमानि माना ही है।

ष्टपौत् जिस प्रकार शौर्योद चारमा के घर्म है उसी प्रकार गुण रम के घर्म है । गुणों का चार्य है । सा का उत्कर्ष करना, खतएय वे रस के ही ध्रवस-स्थित पर्मा है सन्द-स्थल के घर्म नहीं हैं, बचा कि सीन्दर्य बादि खरता खारी धारमा के ही गुण उहरते हैं थंगमूत यारीर के नहीं। वहाँ कहीं करों व्यवहार में स्वपुच्चार क्यींक पो कागर खोर महाकाय को घर कह देते हैं, परन्तु यह केडल स्वावहारिक प्रयोग है, तारियक नहीं। इसी प्रकार व्यवस्था के साथ गुणों का सम्बन्ध सारियक नहीं है, उपचार रूप में हो है। इसके विपरीत वपमा, श्रवुमास धादि शत्रुपोर्चिकार कामण के बाढ़ खलंकार है, जिस प्रकार हार बादि बामूयच । प्रवाद शरीर को खलंहन करते हैं, इसी प्रकार उपमादि चालंकार ग्रव्य प्रकार के ही घर्म है—ये पहले वास्-प्रधा ना हो उत्कर्ष करते हैं। धतपर चलकार है। की स्थित रस के बिना धीर रस की स्थित खलंकार के विना भी सम्भव है:

श्रतकार विनु रसहु है, रसहु अलंकृति छींडि । परनतु गुज की सत्ता रस के लिए धनिवार्य है—गुख के चमाव में रस का परिचाक नहीं हो सफता:—'रसिंह डाक्ष को उन विना ।'

इसके वपरांत उपनागरिका, परुपा चीर कोमला पुष्पियों का वर्धन है। समस्य के अनुकश्य पर इस्त ने भी चैदकीं, गोदी चीर परंचाती रीतियों का पर्यान क कर उपनागरिका चादि बुचियों का ही चर्चन किया है। दास का यह बुचि-तियेचन भी वजर कादि प्राचीय आचार्यों से पोदा किस पूर्वत्या समस्य के विधेचन पर चाधित है। उन्होंने भी उपनागरिका में साधुर्य-पर्योक्त पर्यों की, एच्छा में कोजोप्यंतक वर्षों को चीर कोमला में मसादृष्यंतक चर्चों का विधित मानी हैं:

> मिले वरन माधुर्ये के, उपनागरिका नित्ति । परुपा श्रोज, प्रसाद के मिले कोमला धृति । (कारवनिर्यंग १० ३३३)

#### श्रन्य रीतिकार

इस्स के उपरांत उत्तर-गिति काल के कवियों ने इस प्रसंग के विवेचन में कोई विशेष योग नहीं दिया। स्पसाहि वे चार वाट्य वृत्तियों का वर्षान किया है जो प्रायः केशव के खाधार पर है। केवल एक ही प्रन्य गेसा है जिसका उस्लेख करना पहां खानरवक है—खोर वह है जनतसिंह का साहित्य-सुपानिध (संतर, १८८२ वि०)। इस प्रन्य की नवीं तरंग में रीति-यर्चन है।

> पंच, पप्ट, नग-वसु किं वहाँ समास । पांचाली, लाटी, क्षम गोड़ी मास ॥ विन समास जहूँ कीजै पद-निर्वाह । वैदर्भी सो जाने कविन सगह ॥

खयांत जहां पांच, छः, साल-बाह संसानों का प्रयोग हो वहां क्रमण पांचाली। साटी चौद गौदो रोति होती है। चौर रणर रास्ट्रों में पांचाली में पांच समास, साटोदा में छः चौर गोईचा में साल-बाह समास होते हैं। वैदर्भी में सर्वपां प्रसासत वर्-पना होती है। यह रीति-वर्णन मान्य परम्परा से योदा-सा नित्त क्षम हो से दित है। संस्कृत में क्ष्मल मानास-संस्था के बाधार पर रहर. में रीति-विमाजन क्षिया है:

> द्वित्रिपटा पांचाली लाटीया पंच-सप्त वा यावत् । शब्दाः समासयन्ते भवति यथाशक्ति गौडीया ॥ (क्ट्रट-काव्यासंकार २१४-२)

इस प्रकार रुद्धर जीर जगतसिंह के रीति-गर्यान में क्षेत्रक संस्था का मेर है। 
रुद्धर पांचाली में दो-तीम समासी की रिश्वीस मानते हैं परन्तु जगतिसिंह पीन 
की, बारीया में रुद्धर के श्रमुक्तार पांच-सात समास होते हैं किन्तु अगतिसिंह पीन 
श्रमुक्तार खा, गींचीया में रुद्धर के श्रमुक्तार यथाशकित समस्त पर्दों का ही 
प्रयोग रहता है, पर जगतिसिंह ने उत्तरें किए जी सात-वाट समासी की संख्या 
किरियत कर दी है। यह अन्तर विरोध महत्वपूर्ण नहीं है धीर व इसका कोई 
चित्र काधार ही सम्म में भाता है। समास संख्या के आधार पर रीति 
मेद करना भी यहन न्याय्य गहीं है—संस्कृत में स्वयं दहर को भी आलोचना 
इहे है। दिर संसुद्धमासा पौचालों में दो-तीन के स्थान पर पॉच-सात समास 
मानने में तो भीर भी कोई तक नहीं दिशाई देती। मच्यमसमाया जारीया में 
रुद्धर भीर जगतिसिंह के वर्षोन में कोई स्थार अन्तर वहीं है—रद्धर पॉच-सात 
समाम मानते हैं, जगतिसिंह ए। गींदीमा में बगतिसिंह ने कर्जियत वानवृक्तसर संतर दिसा है क्योंकि संस्कृत में तो 'याशालिक समस्तरादें का इत्रावित्त वानवृक्त-

सम्मव हो सकता है। किन्तु दिन्दो को महति इसे सहन नहीं कर सकती, प्रतपन जाततीसह को यहां भी समाय-मंगणा निरिचत करनी पदी है। बैदर्सी के विषय में रहद भीर जाततिमंद एक्टमत है—क्समें मानविस्त का प्रमाव रहता है। बैदर्सी की किन्समान में बेद्द प्रशास है—मानविस्त का चढ़ कमन सर्वेशा संस्व ही है। संस्कृत में श्रीदर्स, पद्मगुस, भिन्द्दण; भीतकंठ चादि कवियों ने दूनका कीर्तन किया है। इस्टो तथा काविदास चैसे कलाकारों ने इसका मानविशा-पूर्वक व्यवदार किया है और वामन, राजगेवर, भीजराज महीत आवारों ने इसे मुक्त्य पर स्थान दिवा है।

पह रषष्ट ही है कि जगतसिंद के तीतियम में कोई मीसिकता नहीं है—जनका आधार उदद का कार्यकंतर है। परन्तु हिन्दी में बैदभी, मीदी आदि दीतियों का गर्याम हतना विरस्त है कि जगतसिंद का इस प्रसंग में आदि तीतियों का गर्याम हतना विरस्त है कि जगतसिंद का इस प्रसंग में आपार मानना ही होगा। हिन्दी में वर्ध-दूषियों का वर्धन ममस्त के प्रतुप्तरण पर कई आधायों ने किया है, नाज्य सुन्धरों का भी वर्धन हुआ है, किन्तु यामसीया रोति का पर्यान मानः दुल्लेम हो रहा है। जगतसिंद के उपरास्त तीतिकाल के चीये करण में—प्रयान्त दुल्लेम हो रहा है। जगतसिंद के उपरास्त तीतिकाल के चीये करण में—प्रयान्त दुल्लेम होन की निक्ष माने मानिया किया है। हिन्तु इस्त है स्वार्थ है हुए, सितु इस्त के सित्ता किया किया किया है। हिन्तु हुए, सितु इस्त से साया किया कि जो निति के सर्वंग को नहीं उद्यारा हिंदी के जो निति के सर्वंग को नहीं उद्यारा हिंदी के जो निति के सर्वंग को नहीं उद्यारा हिंदी के जो निति के सर्वंग को नहीं उद्यारा हिंदी के

काल-विभाजन की दृष्टि से तो शीतवुग संबद् 1400 के आसपास समास हो जाता है, किन्तु रीवि-प्रस्पादा शीसवीं सातावती में भी छुत नहीं हुई चीर 'साधुनिक धुग' में भी चनेक दक्कोटि के शीतिमच्यों की रचना हुई; बचाल किंदू का स्त-रंग, जीदाराम का शब्योव्यय-क्वप्यतः, कविषात हुर्सारिहान का जसर्वत-भूपण तथा अयोध्या-मरेश महाराजा मताधनारायण्लिह का रस-कृमुसाकर जादि हुसी परम्परा के महस्वपूर्ण मन्य है—किन्तु शीति-गुण का वर्षन हुनमें से जसवंगत-भूषण जैले एकाच मन्य में ही है, चीर यह भी प्रायम संविद्ध है।

## आधुनिक रीतिकार

धर्तमान सुग में काव्य-सास्त्र की दिया बदल गई है, श्रान 🛍 हिन्दी कास्त्रशास्त्र पर यूरोप के आसोचना-सिदान्तों तथा ममोविज्ञान का गहरा प्रभाव है---रीतिशास की चपेका चाज काव्यशास पर कपिक यस है। फिर भी हिन्दी की प्राचीन रीति-परम्परा सर्वथा निश्त्रीय नहीं हुई : सेठ कन्हेंपा-साल पोडार की रस-संजरी, तथा चर्लकार-संजरी, चर्जनदाय केंद्रिया का भारती-भूषण, सिश्रयन्थ्यों का साहित्य-पारिवात थीर हरियांघ का रसक्कस यादि प्राचीन परिपादी के मान्य बन्य हैं। इनमें से रमकलस रस श्रीर नायिकाभेद का प्रनथ है। शेष सभी में रीति-गुण-वृत्ति का थोड़ा बहुत विवेचन किया गया है। सेट कन्द्रेयालास पोद्दार के विवेधन का चाधार सम्मट का कान्यप्रकाश है। वन्होंने दों हो धन्य धावायों के मतों का भी यदा-तत्र उस्तेख किया है, किन्त प्रमाण माना है मम्बद को हो : इस प्रकार इस बन्ध में मासिकता का सर्वधा द्यभाव है-इसका प्रमुख गुख इसको स्पष्टता है। सम्मद के जनुमार पोष्ठार जी ने भी रीति का वर्णन न कर केवल वस्ति का ही वर्णन शब्दालंकार प्रसंग में धनुप्रास के श्रन्तर्गत किया है। उपनागरिका, परुषा शीर कोमला पृत्तियों का यह वर्णन सम्भट के छत्ति-वर्णन का चनुवाद मात्र है—चोहार जी ने कैयस स्पष्ट हिन्दी गण में उसका रूपान्तर कर दिया है। गुरू का विवेचन स्समंग्री के पर स्तवक में किया गया है। इस स्तवक में गुण का सदया और स्वरूप, गुण-श्रलंकार का भेद, गुणों की सदया तथा माध्य-श्रोत-श्रसाद का वर्षन है। यस में रचना यथवा रोति का भी वश्यन्त संवित्र उठतेस्य है। यह सब भी पुर्यातया सम्मर पर ही चाधित है : गण-जच्या सम्मर के लहुया का भनुवाद है, दस गुणों में से तीन गुणों की स्वीकृति भी सम्मद के ही भनुसार है, इन तीन गुणों के लक्क बादि मस्मद से ही बज़दिन हैं. बीर गुण तथा अलंकार के शेद-प्रदर्शन में भी काव्य-प्रकाश के सिद्धान्त का उस्तीय किया गया है:-- "गुण रस के धर्म हैं, क्योंकि गुण के साथ नित्य रहते हैं। चलंबार रस का साथ छोड़ कर बीरस कारय में भी रहते हैं। गया रस का सदैय उपकार करते हैं, पर शक्तंकार रख के साथ रह कर कभी उपकारक होते हैं और कभी नहीं ।" सेंड पोशर ने गया को टोब का बभाव माना है--भरत सुनि का भी बही बत हैं, परन्तु बामन खादि खावायों ने इसका निरा-करण किया है क्योंकि मुख भाषात्मक विशेषताएँ हैं अभागात्मक नहीं, निर्दोपता भी व्यवने आप 🖥 एक गुरा है। परन्तु यह उपवार से है-चास्तविक गुण को स्पिति भागसमक ही होनी चाहिये। इसी स्तवक के अन्त में रीतियों का भी उल्लेख हैं। रोति का ही नाम रचना है।

१ रसमंबरी पष्ट रनवक्ष पृ० देवह २ रसवंबरी पष्ट स्तवक् पृ० देवप्र ।

''बैट्सीं, गौद्धी' (गीदी) और पांचाची रीतियों को रचना कहते हैं, ये रीतियां गुणों के आध्रित हैं। युण रस के धर्म और निष्य सहचारी हैं, इसजिए चर्च चीर रचना में गुण और रस की व्यंवना एक ही साथ होती हैं।' + + + हन रीतियों को थी सम्मट ने वपनागरिका, एरपा और कीमला श्रीत के नाम से लिखा है भीर साधुवं-गुण-व्यंवक वर्कों की रचना को उपनागरिका, खोजपुल-व्यंवक वर्कों की रचना को उपनागरिका, खोजपुल-व्यंवक वर्कों की स्वतः वर्कों से स्वतः वर्कों की स्वतः वर्वों की स्वतः वर्कों की स्वतः वर्वों की स

श्री धर्जुनदाम केडिया के भारतीभूषण में भी धृत्तियों का वर्षांन शब्दालंकार के अनुपास प्रमंग में ही मिलता है। उनके वर्षन ₹ एक साधारण-सो नवीनता यह है कि उन्होंने बृत्ति के खिये स्वरों का भी चाधार माना है— हस्य स्वर अपनागरिका के श्रीर शोर्च स्वर परुपा के बिए उपयक्त हैं। उपयक्त क्रम मिथवर्थकों के साहित्य-पारिजात में भी रखा गया है : वहां भी उत्तियों का वर्यान अनुप्रास के ही अंतर्गत हुआ है। 'इसके (बृच्चि के) तीन सेदानतर हैं, द्वार्यात उपनागरिका या बैदर्भी, परुपा या गौबी ? (गौदी) चौर कोसला या पांचाली। + + + उपनागरिका में चित्त-हारक वर्यों में रचना 'रहती है। इसमें माधुर्व गुण के ब्वंजक वर्ष चाते हैं।' 'परुपा वा गीवी (?) इमेल के प्रकाशक वर्यों की अधिकता होती है। 'कोमबाया पांचाकी में प्रभाव-वर्धक्रक रचना सामी चाहिये। मश्रवन्धुमों के विवेचन में दो विशेपतार्य हैं : एक तो उसका श्राधार प्रस्वचतः सम्मद का कान्यप्रकास न होकर उसमे प्रसायित दास का काव्यनिर्यंग है। दूसरी विशेषना यह है कि उन्होंने सर्वत्र भंडकत का ही बाध्य नहीं लिया है-यथास्थान हिन्दी की प्रकृति की भी प्रमाण माना है । उदाहरण के लिए माधुर्य-गुण्-च्यंत्रक वर्णों का विश्लेषण उन्होंने हिन्दी की प्रवृत्ति के ही अनुसार किया है: "संस्कृत में या माधर्य-च्यं जक्ष यस् है, किन्तु व्रजमाण में नहीं । खदी बोखी में इसका प्रयोग काक्री है । मिश्रवन्ध्रश्रों को यह विशेषता तो वास्तव हैं स्तुस्य है, परन्तु शास्त्र की दृष्टि से उनके विवेचन में पोदार जी के विवेचन की प्रामाखिकता एवं स्थिरना नहीं है।

१ वही १८४ पाद टिप्पखी ।

रीतिपरम्परा के इन बाधुनिक प्रत्यों में सबसे कथिक उपादेग दें पं कामदिहिन मिश्र का प्रत्य 'काव्यदर्पय'। वे केवल काव्यवकाश पर शाश्रित मदी रहे—संस्कृत खलंकार-जास्त्र के प्राय: सभी प्रसुख प्रत्यों का शाश्रार प्रद्य करते हुए और इधर साहिष्य को गयोन नातिविध का भी प्यान स्थते हुए उन्होंने चपने विवेचन को खर्मन्त उपयोगी बना दिया है। प्रायद्श्यों में गुवा, रीति समा भूति सीनों का संप्रित तथा स्पष्ट विवेचन मिलता है। वनके रीति-वियेचन के आधार वामन का काव्यालंकारस्था तथा विश्यनाथ का साहिस्मद्रपूर्ण व्यादि भन्य हैं। वामन के कशुसार मिश्र को ने सीन रीतियां ही सानों है—वैदर्भी, मोदी चौर बांचाली। किन्तु अन्त में कहट समा विश्यनाथ की लारी रीति का भी संक्र में वर्णन कर दिया है।

उपके गुण-विषेषच का प्यापार भी क्यायक है— अरत, भी ज, विश्वनाध, लगायाय सादि के सब देकर प्रन्त से उन्होंने सादः सम्मट का खदुसरय किया है। तीन गुण्यों का पर्णन सम्मट के प्राचार वर ही किया नया है। किया सम्मट हारा स्वीकृत तीन गुण्यों में ही वे गुण की इति की नहीं मान से ते: 'ध्याजकत ऐती अधिकांश श्यापार देशित पहती हैं जिनमें न तो प्रमाद गुण और न को गुण, किक हमके विषयोत उनके प्रत्येक स्वरूप देशित पहते हैं। + + + उपकुष्त रस गुर्थों में इनका ध्याप्तभीव हो सकता है।' सिम्न को की विशेषता यह है—की नीतिकार के लिए यह ध्यवन्त खायरक मी है—कि उनका शास्त्र-विवेचन केयक संस्कृत कायकाश्य के प्रत्यों पर ही साध्य नहीं रहा, आधीनक हिन्दी कावय को भी उन्होंने साधार साना है।' वसीना कवियों की प्रसिद्ध नवागों के अवद नहीं वादात तिक्रयण को तो स्विपक साध बना ही दिया है, साथ ही हिन्दी सीतानमों की उत्तर सुद का भी परिहार किया है जिन केशव से लेक्ट तेट कन्दैनालाल पोटार तक हुट का भी परिहार किया है जिन केशव से लेक्ट तेट कन्दैनालाल पोटार तक हमते सिन गुण-विवास स्वार करते के साथ सी ही नामक्रियला वर्षास्त्र साथ सितान से तिमान साथ साथ करते हिना के स्वर साथ ति ति ति साथ सीतिला साथ स्वर्ण करते हिना साथ ति तह है।

्या तथा सीति का विचार किन्दी की आयुनिक रकनासों के विचार से होना चाहिए। संस्कृत की ये कहिया नियमतः नहीं, सामान्यतः लागू हो सकती हैं। + + + च्यक्ति-वियोग को जैसी अंखी-विमाग का एक वियोग वगादान होगी। स्वापि गुक्त-रीसि का शान काव्य-कला के अंतरंग में पैटने का दार है, हनकी उत्पेश नहीं की सा सकती। 12

१ कान्यदर्पेस ए० ३१५। २ वही पृ० ३१६ १

गुवों तथा कृषियों का विवेचन सम्मट के आधार पर किया गया है। मिश्रजी ने भी केवल तोन ही गुवों को स्वा स्वोकल की है—येप का उन्हों में सन्तर्भाव साना है। बुलियों का वर्णन हृत्यतुसास के अन्तर्भात हुआ है— इन्होंने भी प्रदीप के आधार पर माधुर्य का सम्मय वचनागरिकता से, भोज का भीती से, और कोमला का प्रसाद से माना है।

हिन्दी काष्यशास्त्र की दूसरी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है शाधुनिक स्नालोचना-पद्मित से जिसका आधार पारचास्य काष्यशास्त्र तथा ममीविज्ञान है। स्वभावतः यह दूसरी महिल हो धान संप्रक समर्थ है। इसके झन्तरीन पं० महावीरप्रसाद हिन्देशे, स्नाचार्य रामचन्द्र द्वास्त, दा० रवाममुन्दरदास तथा श्री लामांनारायक सुधौंद्व आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। रोनि प्रयोद काष्य-मापा-शैली के विषय में इन विद्रानों ने भी विचार स्थक किए हैं जिनका स्थला विश्वेष मृत्य है।

# आधुनिक आलोचकं

परिवृत महावीरप्रसाद हिवेदी के सामने काव्य-भाषा और गद्य-भाषा का प्रशन एक नवीन रूप में उपस्थित हुया। उस समय काग्य की भाषा व्रजमापा थी, शीर गद्य की भाषा खड़ी बोली। हिदेदी थी ने वर्डसदर्थ के सिद्धान्त के बाधार पर ध्यायहारिक रूप से इस बंतर को मिटाने का प्रयस्न किया। "अतस्त्र यह कि भाषा योजचाल की हो क्योंकि कविता की भाषा में बोजचान की भाषा जितनी ही ऋधिक दृर जा पहती है, उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती है। + + इसी सरह कवि को मुदावरे का भी ख्याल रखना चाहिए + + हिन्दी उद् में कुछ शब्द मन्य भाषाओं के भी था गये है, वे यदि बोलचाल के है तो उनका प्रयोग सदोप नहीं माना जा सकता।" (रसज्ञ-रंजन १० ४६-४७)। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि वर्ड सवर्थ के प्रयान के समान ही यह प्रयान भी विफल ही रहा। इससे यह लाभ तो द्वप्रा कि खड़ी बोली को काव्य-मापा रूप में स्वीकृति मिल गड़े—किन्त बोल-चाल की गरा से श्रमिश्र भाषा कान्य-भाषा नहीं वन सकी। द्विवेदीजी की कविता तो गदामयी हो गईं—किन्तु गदा-मापा काव्य की भाषा न बन सकी। द्विवेदी जी ने उपर्यंक्त सिद्धान्त के अनुसार मापा के गुर्थों को अपेदा उसकी शहता श्रादि पर श्रविक बन्न दिया है।

# याचार्य रामचन्द्र शुक्ल

साचार्य शुरू रसवाद के प्रवल समर्थक ये । उनका हर, सत था कि शैली के समस्त उवकटवाँ—रोति, चलंकार चार्य के चमस्कार चार्य के चमस्कार—रस पर चाश्रित रहता है । उन्होंने चनेक स्थानों पर चनेक प्रकार हम तच्य को उद्योगवा को है: "चन्द्री से चन्द्री उक्ति काच्य तभी हो सकती हैं जब कि उनका सम्बन्ध, कुल बूर का हो सही, हदय के किसी भाव या चूर्ति से होता।"

"किसो भाव या मार्गिक भावना में चासग्रक कार्ककार ज्यासकार या सामार्थे हैं।" इस मकार ये रीतिवाद कार्ककारायाद सथा कार्योगिकाद सभी से ताय कर में मोर विगोधी हैं। किन्तु उनका विरोध रीतिवाद प्रादि से है— रीति, कार्सकात तथा पात्रीकि को ये काव्य की चाव्या तो मानने के लिए तीयार नहीं है— फिर और इनसे उनका किरोध नहीं है। रस के बाधित रह कर इसकी सपनी सार्थकता है, वे तो यहाँ तक मानते हैं कि बिक्त हो काव्य होती है: +> + \* इसारे यहाँ भी व्यंत्रक वाक्य हो काव्य माना काता हैं 3

कारप-माना के विषय में उन्होंने अमोधीआदिक हाँह से विचार किया है— सार्थान् वाह्य रूपों का वर्षान न कर, उसके प्रस्ततेत्वां का विश्तेषय किया है। कारप-प्रााम वा रीति के उन्होंने चार मुनतरण माने हैं। १, सोच रूप-रिमाम करने वाहे उन्हें, २, सिर्थ रूप-र्यापार-स्पृष्ठ कार्य, २, पूर्व-विग्नास क्यों का कार्य, २, सिर्थ रूप-र्यापार-स्पृष्ठ कार्य, २, पूर्व-विग्नास क्यों का त्यापा, सन, शांत्रजुवाम सार्थि शहर सीराय के सीरीतसम उपकरका, ७, सामियान विश्वेषया। इनमें से पहला तरप-पापिर रूप-विचान करने वाली राज्यावां कार्यापार कार्य कार्य है। सीर्थ है। सीर्थ पार्थ कार्य स्थान करने वाली राज्यावां का त्यापार कार्य है। स्थान करने वाली राज्यावां का त्यापार हो। यहां समाधि गुण होता है— विस्त कुद्य नेत्र सम्बन्ध मामान या उपचार हो। यहां समाधि गुण होता है— विसे कुद्य नेत्र वन्द करते हैं, कमल नेत्र लोसते हैं। इत्यही ने दूसे कारप-स्थित आही

'तदेतत् कान्यसर्वयं समाधिनाम यो गुणः।'" दस्ता तथा चोमा तत्व-ंवियेष रूप-व्यापार-मृचक कद-प्रयोग और साधि-प्राय वियेषण-प्रयोग वासन के व्यर्ग-मृष्ण ज्ञोत के व्यत्नातं व्यर्ग-वीदि के रूप-र कान्य में एस्ट्यक्ट । र कनिता रूप हैं दे बढ़ी अध्यन्यार्स राज्य, रार्ट्स, रार्ट्स भेद माने गये हैं। धर्म-भीदि में कभी थियेष को उमारने के लिए स्थास धीर समास पहित्यों का अद्भा किया जाता है, बीर कभी साक्षित्राम विशेषणों का प्रयोग होता है। वाद-सीट्य के संगीतमब उपकर्षों का खंतमांद शास्त्र गुरू सापुर्व, उदारता, कान्ति धादि में हो जाता है। इस मकार शुरूतमी के शैली-तत्व रीतिशदियों के दीति-स्था से भिन्न नहीं है—यथि उनका दृष्टिकोण सर्वेया विषसीन रहा है।

शापुनिक दंग के कांच्यशास्त्र-प्रत्यों में शास्तर स्याममुन्द्रस्त का 'साहित्यालोचन' मी॰ गुलावराय के दो मन्य 'सिद्धान्त और कप्यमन' तथा 'कांच्य के रूप' और औ॰ सुधांद्वा के दो मन्य 'जीवन के तथा और कांच्य के मिद्धान्त' तथा 'कांच्य में प्रतिचयंत्रनावाद' का विरोध सहस्त है। इन प्रत्यों में मास्त्र और वाश्यास्य कांस्य-सिद्धानों का समन्यय किया गया है। इस प्रकार ये 'कांस्यकारद म' शादि की परम्पता में मिल हैं।

#### डा० रयामसुन्दर दास

द्या• श्वामसुन्दर दाल के रीनि था शैकी विषयक सिद्धान्तों का सारांश इस प्रकार है :

- (१) क्राच्य में शुद्धि-संस्य, करपना-संस्य और भाव संस्य के धानिरिक्त एक चीचा तथा भी है—मीजी ।
- (२) श्रीको का वर्ष है रूप-सीन्दर्व, रूप-साल्यार स्थवा रचना-चमस्त्रार । बाग्र दृष्टि से किमी कवि या तेखक को सन्त्र-पोत्तमा, वाल्यायों का प्रयोग, बावयों की बनायट, और उनकी प्यति का नाम सीक्षी है।
- (३) हीती को विचारों का परिधान व कह कर उनका पाद्य और प्रश्यक्ष रूप फहना बहुत कुछ संगत होगा। अथवा उसे भाषा का प्यक्तिगत प्रशाम कुप फहना वहुत कुछ संगत होगा।
- (४) श्रीको के ज्ञाचार सत्त हैं---शब्द चौर वास्य । सन्द के घ्रतर्गत साफि, सुद्ध चौर कृति का विधान है, चौर सास्य के घ्यनगैत रचना का समावेश हैं।
  - (५) गुबा, रीतिः वृत्ति के विषय में डा॰ स्वामसुन्दर दाल की धारणा
     है: "माधुर्व गुखा के बिए मधुराष्ट्रिय कीन वैदर्भी रीति: क्षोन गुखा के लिए

परुपा चृत्ति और गोड़ी रोति, तया प्रसाद गुण के खिए बौदा घृत्ति और पांचाली रोति सायरयक मानो गड़े हैं।ग

उपर्येफ विवेचन से यह स्पष्ट है कि बारटर स्थामसुन्दर दास रीति-वादी नहीं थे—चास्तव में रीतिवादी का समर्थन चाप्त्रनिक युग 🖥 संगत भी नहीं है । उन्होंने युद्धि-तस्त्र, करूपना-तस्य तथा भाय-तस्य ग्रथीत् धर्ध की ही काव्य में प्रमुख माना है। किन्तु उनका दृष्टिकोग् समन्ययास्मक है-वाली के विना कर्य का क्या रूप ! धतपुत्र शैक्षी की कीव्य का धावश्यक थाँग सानने में बन्होंने कोई चापिस नहीं की। उनके शैली न्या रीति के सचया पर पारचात्य काव्यशास्त्र का प्रभाव है, परस्तु फिर भी वस्तु-दृष्टि से यह बामन के राच्या से बहुत भिन्न नहीं है। रचना-चमाकार या चमाकृत रचना यामन की विशिष्टा पररचना से भिन्न नहीं है। डा॰ स्वामसुरदर बास के मत से शैक्षी के ष्पाधार हैं---शन्द-शन्ति, गुल, वृत्ति तथा वाष्य-रचना। यह अत भी वामन के मत से प्रायः अभिन्न ही है । किन्तु इनका रोति-वृत्ति-विवेधन शास्त्रीय परस्पता से क्रच हटकर है : इन्होंने न तो वामन का दी चनुसरवा किया है चौर न सम्मट का ही। बामन के चनुसार चैदभी समग्रगुवसम्पन्ना है —उसकी परिधि केवल माध्य तक ही सीमित नहीं है, और पांचासी के गुरा है माध्य तथा सौकमार्यं न कि प्रसाद । इसी प्रकार मन्सद का विवेधन भी भिन्न है:-- उन्होंने माधर्य-विशिष्ट वृत्ति को उपनागरिका कहा है न कि मधुरा, स्रीर प्रसादगुरा-विशिष्ट वृक्ति को प्रौदा नाम से नहीं वरन् कोमसा नाम से समिदित किया है। मधुरा और भीदा नाओं का प्रयोग रुद्रट में मिलता है और हा॰ स्यामसुन्दर दक्ष ने इन्हें वहीं से ग्रह्म किया है। परन्तु चलसरण इन्होंने रुद्रट का भी नहीं किया, नवों कि रुद्रट ने मधुरा, प्रीका, परुवा. तसिता तथा भद्रा वे पाँच बुत्तियां मानी हैं। रुद्दट ने म तो गुओं और वृक्षियों का कीई निश्चित सम्बन्ध जाना है और न वृक्षियों तथा रीतियों का, उनकी तो रीतियां भी गुवाधित नहीं हैं। फिर भी द्वा० स्थास-सन्दरदास ने शकारण ही यह जाम-भेद नहीं किया-इसके पीचे कदाचिद रोति-गुण-पृत्ति सम्बन्धी उस असंगति को दूर करने की भावना रही है जिसका प्रारम्भ मम्मट ऋथवा सम्सट के टीकाकारी द्वारा हुआ है । परन्तु दावटर महोदय भी पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं - उन्होंने एक श्रुटि को दूर पर दूसरी श्रष्टि का सूत्रपात कर दिया है। प्रसाद-गुख-विशिष्ट श्रुचि का नाग क्रोशला की चपेता प्रोता निश्चय हो अधिक संगत है। प्रसाद गुर्ख धीद रचना का परि-

चायक है, केवल कोमल रचना का नहीं । इसी प्रकार उपनागरिका के स्थान पर माधुय सिशिष्ट कृति को मधुरा कहना भी ठीक हो है । यरन्तु एक तो भीता कृति और पांचली रीति को पर्याय मानना श्रासंगत है क्यों कि, जैसा कि मैंने सभी स्केम किया है, पांचली रीति के उद्मावक चामन ने स्पष्ट ही उसे केवल माधुय धार सीज़माय में के वपण माना है, प्रसाद मे नहीं । दूसरे बैदर्भी और मधुरा को एक मानने में फिर उसी शुटि की पुनराहित हो जाती है । डा॰ स्थामसुन्दर दाम इस वलमन को सुलका नहीं सके हैं—बरन् एक प्रकार से भी की वस्ता बैटे हैं।

> शुक्तेन्धनाग्नियस्वच्छज्ञलयस्सइसैव यः । ज्याप्रोध्यन्यस्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥

की स्वाहया करते हुए वन्होंने ने जिला है : 'शलादगुक साधुर्य और भोज रोजों के साथ रह सफता है, इसजिए उसके दो उपमान शरिन और अल दिये गये हैं। चानि का सम्मन्य थोल से है, और जल का समन्य गाधुर्य से।' यह बाबुजी का खपनो मीलिक पुक तो नहीं है—कान्यतमक रोशकारों ने इसका संकेत किया है, तमापि यह खालना सर्वेषा सरोक तथा अपने आप में सम्बन्ध संक्ष्म है। उनके सीति, गुज चादि के विचेचन में तो 'कोई वियोध मीजिकता नहीं है, परन्तु यैजी और सीत का तुल्वासक सरयदन निश्चम ही उपयोगी है। यहाँ कुन्तक के उद्दर्श के खाधार पर रायपन में मेरखा मास कर बाबू जो ने बद्ध तिज्ञ दिया है कि खेली ही व्यक्ति हैं भा सिद्धान्त भारतीय काव्यग्रास्य के लिए उपदिचित गर्ही था। कुल मिलाकर मो॰ उुसावराय के सीले-गुण विशेषन में मान्य और पाश्यास्य काव्य-सिद्धान्तीं का सुन्दर समन्वय दिष्टात होता है। और यह उनकी अपनी विशेषता है।

#### मुमित्रानन्दम पन्त

यर्थनात पुन हिन्दी काव्य में कता के पुनरत्यान का पुन है—कता की सर्वित को एडि से द्वावावाद का स्थान हिन्दी साहित्य में अदितीय है। द्वावावाद में क्या की शरणत तथा अवस्त्र दोनों मक्तर में आदितीय है। द्वावावाद में क्या की शरणत तथा अवस्त्र प्रीय क्या राज्य है पेतनी को निक्त है। कीर इस उर्क्ष में स्वयं आधिक पोत दाव है पेतनी को गो में दावादाद को मिल-जुटिस कवा का अपूर्व देशन है। तमन को येदमों रीति और उत्तरे समग्र पूर्णों को सम्पदा पंत-काव्य से आधिक और कहीं मिलेगी ? पद-रचना-सीन्दर्भ गंत की कता की विशेषता है। किन्तु सिद्धान्त कर में पंतनी रीतिवाद का पिरोप ही दिया प्राप्त की में स्वत्र से साधिक और स्वत्र स्वयं में स्वत्र से स्वयं से सुमिका में उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वयं यहमूल्य विचार प्रस्त है। पहला को प्रमुक्त में उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वयं यहमूल्य विचार प्रस्त है।

सिनकाच्य की रूर्डि-प्रस्त पद-दशना की कदर्वना करते हुए पंतनी ने सिसा है—'आप कीर आया का पेसा ब्राक्ट स्वोग, त्रार बाँर हुन्दों की ऐसी प्रक्रम्य सिम्मिक्त, वयमा स्वाय कर्यवामां की पेसी रादुरावृत्ति, स्प्रमास स्था तुकों की ऐसी कथान्त उपन हृष्टि श्या संसार के ब्राह्मिक्त सकती की किसी साहित्य ने सिस सकती है 'यन की पहर, वेसने भी भहर, जिल्ली की महर, दिवानी की यहर, मोर की कहर, समस्त संगीत तुक की एक ही नहर में बहा दिया।'

पंतजी का अभिनत है कि सबसाया में केवल सायुर्व और सीकुमार्य शुर्यों का हो उत्कर्ष सम्भय है—अलपुत यह पांचाशी सदश निर्मोच सीति के ही उपयुक्त है। कान्य की समर्थ भाषा में समस्त शुर्यों की सम्पद्दा होनी पाहिए। हसी तरब को अपनी रोजक बाधविक ग्रीजी में अभिन्यक करते हुए वे कहते हैं: "प्रज-माया को उपरवक्त में, उसकी सिमय श्रवल-सुपा में सीन्दर्य का कारमीर भले ही बमाया जा सके, जहां चाँदानी के करने दाजि सारा मोता विकरात हों, निहम-कुल का कलरन पालाप्रच्यो को स्वर के तारों से गूंव देता हो, सहस्र-रंगों को पुष्प-कर्या पर करणना का इन्द्रमण्य धर्म-मुस्त पहा हो, सहस्र-रंगों को पुष्प-कर्या पर करणना का इन्द्रमण्य धर्म-मुस्त पहा हो, जहां सीन्दर्य को वासन्तो नन्दन-वन का स्वन्न देखती हो, पर उसका वक-स्वस इतना विशाल नहीं कि उससे पूर्वी तथा परिचमी शोक्षां, जहा-स्पत, स्वतन्त्रमण्या, नदर-खादी, दीप-अपित-प्रमाणा, वन-पवत, नदी-मादी, नदर-खादी, दीप-अपित-प्रमाणा, प्रवास-प्रमाणा, वन-पवत, नदी-मादी, नदर-खादी, दीप-अपित-प्रमाण हों के वनस्पति-क्ष्म-सुप्त प्रदेशी का मादिन सिव्य प्रदेशों का जल-पायु, आवास-व्यवहर्स,—जितको प्रपूर्वों से बात-उरवात, बहुत-कल-सुप्त मादिन करने का का का का क्ष्मा-प्रवास करने का स्वतन-विवस्त, नृतन-प्रसाण स्व कुछ स्वास तके, बावा वा सके, नितके प्रश्नी पर मानव-प्रसाण स्व कुछ विक्रित हो सके।

(पदलव मूमिका पृ० १४-११)

रीतिकाच्य के हास युग में होननर कियों के हाथ में पढ़ कर रीति रुढ़ि का पर्याप मन गई थी। द्वियेदी युग के कियों में उसके रुढ़ि-पास हो काट कर केंक दिये—उसकी संजीवन भी दिया, परन्तु वे उसके व्यक्तित्व को उधित समुद्धि मदान नहीं कर सके। यह परिष्कृति और समुद्धि प्रदान नहीं कर सके। यह परिष्कृति और समुद्धि यदान स्वति की मात हुई । शीत किन्-गुक हुई, नवीन जीवन के अञ्चल्ल गुय-समुद्ध संस्कृत्व हुई, जीत करि-गुक रुढ़े, यकाद की स्वियों में भंधने समुद्ध हुई, जीत करा सिक्षान की स्वति हुई ए जी सम्बद्ध हुई, जीत करा सिक्षान की स्वति स

सामान्य रूप से वर्तमान युग की कजा में रीति की श्रपेश श्रीभव्य जना का ही प्राथान्य रहा है। द्वाचावाद की हो कहा में श्रीभव्यंत्रना का श्रद्धत विकास क्षित्रंता है। ध्रावावाद के वरशन्त अब श्रीभवयंत्रना क्षम प्रयोगों का युग ध्यावा है— जहा शब्द में उसके प्रचलित स्वयं से मारी स्वयं स्तरे के प्रयत्त चल रहे हैं जिनके क्षण-रक्तप रचना की नवी रीतियां सामने श्रा रही हैं। परन्तु हुन रीतियों का श्रीसंत्य कस्तु-परक ह होकर सर्वया व्यक्ति-परक ही है। अतएव बामनीया रीतियों से इनका सम्पर्क सर्वेषा इट शया है।

हिन्दी काव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का यही संचित्त इतिहाम है। जैसा कि मैंने भारम्भ में हो कहा है हमारे काव्यशास्त्र में शितवाद सिद्धान्त रूप में कभी स्रोक्षिय नहीं रहा-चैसे रीति के प्रमाय है चहुता काव्य कीन-

साहो सकता है ?

# रीति-सिद्धान्त का श्रन्य सिद्धान्तों के साथ संबंध

रीति मन्त्रपाय, जैसा कि सन्यम्म स्पष्ट किया जा चुका है, भारतीय काम्यग्रास्त्र का देहवादी सन्त्रदाय है—मतपुव वह फलंकारयाद तथा चक्रो-मियाद का सहयोगी जीर रस तथा प्वनियाद का प्रतियोगी है। रीति-सिद्धांत के स्वरूप को सम्यक् रूप से स्थक करने के लिए इन सहयोगी तथा प्रति-योगी सिद्धान्तों के साथ उसके सम्बन्ध वह प्रकास दालना धावस्यक है।

रीति तथा श्रालंकार--- वालंकार सम्प्रदाय की स्थापनाएँ इस प्रकार

(१) काव्य का सौंदर्य खब्द-सर्थ में निहित है।

(२) शन्द-शर्थ के सींदर्य के कारख है असंकारः—

काव्यशोभाकराम् धर्मानलंकाराम् प्रयत्ते। द्रारडी काव्यादरी २, १। (३) अलंकार के बातरीत काव्यनीदियं के सभी प्रकार के तरण का

जाते हैं : काम का विश्वयन्त मीद्रयं सामान्य खबंकार के अन्तरांत काता है चीर शेंबीमत सीद्रयं विशेष शावंकार के व्यत्तरांत । इस मकार गुण, रीति सादि यो शावंकार हैं : कादिवनसार्शविमानार्थगुका: साम्यवर्शकिया: । (दशकें) सर्चान् वेदर्भ तथा गोंदीच सानों का भेद्र करने के लिए (स्वेप-मसाद चादि) कह शावंकारों का वर्णन पहले ही किया जा खुका है।

ें। धौर सन्धि, संघ्यंग, वृत्ति, खच्या चादि मी चलंकार हैं : यच्च सन्ध्यंग-बृत्त्यंग लत्त्त्णाद्यागमान्तरे । ज्यावर्णितमिदं चेष्टं छलंकारतयेव नः ॥ (रण्डी)

रीति सम्प्रदाय के प्रतंबक यामन की स्थापनाएं इससे मूलतः भिन्न न होते हुए भी परिखासतः भिन्न हो जाती है :

- (1) घासन भी काव्य का सँदिय राज्द-क्षर्य में निहित मानते हैं।
- (२) पामन भी कलंकार का प्रयोग काज्य-सीट्यं के पर्याय रूप में फरते हैं : सीट्यमलंकार: । परन्तु उनका आगय द्यहो शादि से भिम्न है ।
- (१) वे कलंकार को दो कोटियों नाग लेते हैं : गुटा कीर कलंकार ।
  साधुपाँदिगुदा सीदयें के मूल कारण करायेद काव्य के निश्य धर्म हैं, कीर
  रपमादि व्यंत्राद उसके उक्करेयर्थक कार्य्य काित्र धर्म हैं। हुमरे राज्दों में
  गुद्धा तित्य व्यंत्रेकार है कीर प्रसिद्ध 'ध्यतंकार' काित्य । इस प्रकार मानवक्षतंकार की परिधि लंकुचित कर देते हैं और उसकी कोटि व्यंप्राहृत होन
  हो जांतो है। यामन स्थष्ट कहते हैं कि व्यंत्रेखा गुद्ध कात्य को स्रोमा-सम्मन
  कर सकता है किंगु कोली व्यंत्रेकार पहीं कर सकता। काम्य में यहि गुद्ध का मुख वीदयी ही न हो तो 'ध्यतंकार' वही कीर स्नो करण व्यंत्र तेता है।

यस यहीं कावर कार्कका सिवान्स भीर रीति स्त्वान्त में यत्तर पह जाता है। रोगों का प्रीष्टकीय मुलस्का में समान हैं — चौना है। काय-सींद्र की मान्य-कर्य में मिहित मानते हैं, रोगों हो कार्यकार को सामाह रूप में काय-नीदर्य का वर्षाय मानते हैं । दरन्तु कार्ककार सम्मदाय कहा उपमा शांद 'प्रसंकारों' को मुण्य रूप से जीर धन्य गुण, वृक्ति, सब्बण चादि को उपमार रूप से प्रतंकार मानता है, वर्षा रीति सम्मदाय सित कीर गुण की प्रध्य रूप से चीर उपमादि को नीण रूप से व्यवंकार मानता है। प्रणा देशि सम्मदाय में गुण क्षयवा गुणात्मा रीति की प्रधानता है, जीर उपमादि 'प्रसंकारों' की स्थिति क्रयेवाहत दीन है—किन्तु व्यवंकार सम्मदाय में उनकी स्थिति यदि गुण व्याद् से अंदरतर नहीं तो कम से कम उनके समक्ष

यहां यह प्रश्न ठटता है कि पारियापिक शब्दों के आवरण को हटा कर गुणारमा शीति की "श्वलंकार" में परनुगत मेद भया है ? और स्पष्ट अन्दों में, शन्द-वर्ष का कीनसा प्रयोग शीति है, कीन सा 'अलंकार' ? बामन ने शीति

का समुख किया है विशिष्टा पदरचना-चथौत् गुखमयी पदरचना। गुख के दो मेद हैं शन्द-गुख धीर शर्थ-गुख : शब्द-गुख में वर्ध-योजना तथा समाम-प्रयोग पर काश्रित सौंदर्य और कर्य-गुख में उपयुक्त सार्यक शब्द-चयन एवं रागामक तथा प्रज्ञाश्मक तथ्यों के अचार क्रम-बन्धन चादि का धन्तर्भाव है। इस प्रकार रीति से श्राभित्राय पेमी रचना से है जो श्रपनी वर्ण-योजना, समस्त पदों के कुरास प्रयोग, उपयुक्त सर्यवान शब्दों के चयन तथा भावी वर्ष विचारों के सुचार कम-बन्धन के कारण मन का प्रमादन करती है । श्रतएव रीति में रचना श्रयोन् व्यवस्था पूर्व श्रमुकम का सीद्रय है । श्रसंकार का सींदर्य चनेक चंद्रों में इससे भिन्न है। चलंकारों को चलंकारवादियों ने शन्द्र-मध के (कारय) शोमावर धर्म कहा है। धर्म शन्द से सबसे पहले तो स्फटता का चौतन होता है, अर्थीन् चलंबार रचना का व्यवस्थित सींद्रय न होकर रफट सींहर्य-विधायक सन्त्र है। दूसरे उसमें चमाकार का भी आभास है। भाषुनिक शन्दावली में बोति वस्तुगत शैली की पर्याय है सौर सलंकार उक्ति-चमाकार का सथया शम्द्र-सर्थ के प्रसाधन का-वासन उसकी सनिरिक्त प्रमाधन ही मानते हैं। इन दोनों में परस्पर नया सम्बन्ध है, सब यह प्रशन है ? इसका उत्तर यह है कि रोति का चेत्र अधिक व्यापक है-जातकार रोति का ग्रंग है। वामन ने ग्रीर पारवास्य ग्रायायों ने उसे रोति या रौली का ग्रंग क्य माना है। इसके श्रीतिरिक्त, यदापि रीति का विधान भी प्राय: वस्तु-परक हो है, फिर मी धर्य-गुण कान्ति या ग्रर्थ-गुण माधुर्य में व्यक्ति-तरव का सन्नाय रहता है। अजहार में भी रसवत् सथा कर्जस्यन् बादि बजदारों का बन्तर्भाव स्पक्तित्व के समावेश का ही प्रयास है, परन्तु वहाँ रसवत् चादि चलकारी का कोड़े विरोध महत्व नहीं है। श्रीत सम्प्रदाय 🗏 बन्य गुर्कों के साथ बर्ध-गुया कान्ति भी वैदर्भी होति संघवा संस्कान्य का शनिवार्य संस्व है—इस प्रकार हम का भी सरकारय के साथ श्रीनेवार्य संस्थन्ध श्रीप्रत्येष रूप में हो ही जाता है। श्रतएव श्रवद्वार-सिदान्त की श्रपेता रीति-सिदान्त में व्यक्ति या बारम सरव श्रधिक है।

रीति स्त्रीर वक्कीकि: इत्तक के स्वतुसार वक्कीक का सर्प है पैदरप्य-मंगी-संविति। पैदक्व का धर्म है काव्य या कक्का नैदुष्य जो स्र्राजित विद्वता या सामस्य-तान से भिक्ष प्रतिमा-जन्म होता है। संगी-मणिति का सर्प है उक्ति-पास्त्य । स्रतपृथ वक्कीकि का सर्प हुस्मा कवि-सरीमा-गन्य डक्ति- चारत्य । यह चकता या चारत्व छः प्रकार का होता है, वर्ध-वक्रता, पर-पर्धार्थ-वव्रता श्रथीत पर्योग सभ्दी सथा विरोधण श्रादि का चारु प्रयोग, पद-परार्थ-रकता स्रथीन प्रश्वस्य-वकता, बात्र्य-वकता स्रथीन स्रधीलद्वार-प्रयोग, प्रकर्ण-पक्ता या कथा के किसी प्रकरण की चार करपना. प्रचन्ध-बक्रता या प्रधन्य-विधान-कीशन । इस प्रकार चक्रोकि का सेंग्र रोति की सपैसा सरवन्त स्थापक है। वर्ग से क्षेकर प्रयन्ध-विधान तक का चारण प्रमुद्धे भन्तर्गत समाविष्ट है। शिति का लेख की चारतव में द्यक्षता के पहले चार भेटों तक ही सीमित हैं : यहाँ बद्धता रीति के राज्य-गर्मों की वर्ष-योजना है. पर-पूर्वार्ध तथा परपरार्ध बक्रता में बर्थ-गर्क छोज, बटारता, भीकमार्य चाहि का चन्तर्भाव हो जाता है, वाक्य-चक्रता में खर्यालकार हैं ही ! इस्त होति का श्राधिकार-देख यहीं समाप्त हो जाता है । वह वर्ता, पदः तथा बार्य में धारो नहीं जाते : प्रकरण-करपना, प्रवस्थ-करपना समकी परिधि से बाहर हैं। क्यांत यह कारय की भाषा-शैली तक ही सीवित है। कारय की ध्यापक पर्यंत शैली तक उसकी पहुँच नहीं है। शिति में वर्खों का, पर्दों का सथा भाषों शीर विवासों का क्रमन्यंथन आह है, जीवन की घटनाओं का कीयन के स्थित इष्टिकीयों का वह कम-यन्धन या विद्योजन नहीं जाता जो बक्रोक्ति में चाता है। और स्पष्ट शब्दों में रीति केवल आपा-काव्य-शैकी तक क्षी स्वीक्षत है. किन्तु बक्षोक्ति समस्त कान्य-सौरात की वर्षाय है । इस प्रकार जैसा कि स्वयं ऋतक ने ही निर्देश किया है रीति या सार्ग यहोति का एक चांत प्राप्त है : बक्रोकि कवि-क्यां है. रीति कवि-क्यां है ।

रोनों सन्प्रदार्थों का दृष्टिकीय कुछ धाँशों में समान है। दोनों में किय-कमें की महुत-कुछ पस्त-परक ध्यारचा है। मध्ये-कहता से सेक्ट्र प्रकथ-प्रता सक यक्तीक के सभी करों में काव्य को किय का कीश्वक आज साना पाता है—किय-कमें प्रमुक्त किया का साना पाता है—किय-कमें प्रमुक्त किया का अरुक्त है। उनमें क्षिय को प्रतिक्र को स्वासनता ध्याया ह्याईक विश्वसियों को धीर उपर पायक कोर कोता की सहस्वता किया हो होने सक्तर कर को उपेचा है। इस प्रकार को की उपेचा है। इस प्रकार को की उपेचा है। इस प्रकार कर को उपेचा है। इस प्रकार कर को उपेचा हो। इस उपरावता में है- परन्तु इसके धाने प्रविक्त-सरव की उपेचा दोगों में प्रमान नहीं मानो जा प्रकार करों किया हो। सक्तर प्रविक्त-सरव की उपेचा दोगों में प्रमान नहीं मानो जा प्रकार करों किया हो। सक्तर की उपरावता की प्रकार किया है। कि ही साम्प्रदाय सिंगी की स्वास्त्य की की है। इसके ही साम्प्रदाय है कि शीत सम्प्रदाय तथा वक्षीक समस्त्र कि दिस्त स्वास्त्यों में प्रकार कर हो। सकती मुख्यूस समानता है कि

संदेत दूंद निकासना कठिन नहीं है। तदाहरण के लिए श्रानेक राष्ट्र गुणां में वर्ण-प्यति का संवेत है, शर्ण-गुण ओज के धान्तर्गत वर्ण-मीहि है कई रूपों में भी प्यति की मध्द्रण रुपोकृति है: 'समासा सेद हें पेवल 'निमिपति' कह देने से ही दियोगना का व्यक्तिय ध्वतित हो जाता है, दूसी प्रकार 'सामि-प्राय विशेषण' प्रयोग में पर्याय-प्यति (पिनाको श्रीर कपाजो के ध्वनि-मेद) का हो प्रकारान्तर से पर्यान है। शर्य-गुणा कान्ति में तो ससंसद्यक्रम प्यति को प्रयक्ष स्वीकृति है हो।

प्यति-सम्प्रदाय समन्यययादी है। ध्यमिकार धारम्म में ही प्रतिका करके चले हैं कि ध्यमि में सभी सिद्धान्तों का समाहार हो जाएगा, जतन्य रीति का भी ध्यमि में समाहार हुधा है। रीति के बाह्र तार्थों वर्षा-योजना श्रीर समाह का धन्तमांव वर्षा-ध्यमि श्रीर रचना-धनि में किया गया है। उपर वृक्षा गुर्धों का धन्तमांव वर्षो-धनि के भीतर करते हुए उनका धन्तसप्-क्रम ध्यमि रस से श्रवक सम्बन्ध ध्यापित किया गया है। बाहम ने रीति को गुर्खासक मानते हुए रीति को प्रधानता दी थी—श्रीर कम से कम उसे गुण के समृत्यन ख्यस्य माना था। ध्यमियदियों ने उसे संबद्धना क्य मानते हुए गुण के धारित माना: गुण की स्थित श्रवक है, संबद्धना की चल है। इस प्रकार ध्यनि-सिद्धांत में रीति का स्थान गींच भी हो जाता है।

रीति और रस: रीति-सिद्धान्त की स्थापना करते समय बासन के समय द्वासन का समय द्वासन के समय द्वासन का समय द्वासन के सम

मनीविज्ञान को दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कीजिए । रस चित्त की प्रानन्दमयो स्पिति है । गुण भी चित्त को स्थितियां ही हैं : माधुर्य द्रृति है, ग भ्रोज द्रोति श्रीर प्रसाद परिष्यासि — ये रस-द्र्या के पूर्व की स्थितयों हैं जो विश्व को उस प्रानन्द्रमयों परिव्यति के लिए वैवार करती हैं। वर्ष द्राग ग्राव्द मन की स्थितयों से प्रतोक हैं — ये स्वयं मन की स्थितवां से। नहीं हैं परन्तु निर्मय मनोदराधों के संस्कार उन पर आस्त्र हैं। आतप्य यह स्थामायिक ही हैं कि कुछ पर्य अथवा उपन्द चिन को हुति के अवुद्ध वर्ष भी हो कुछ दीति के श्रीर कुछ परिस्थासि के। इस प्रकार से वर्ष और उपन्द हुति-रूप माधुर्य के, श्रीर क्षित कुछ परिस्थासि के। इस प्रकार से वर्ष और उपन्द हुति-रूप माधुर्य के, श्रीर विस्वासि-रूप प्रसाद के अवुद्ध वा प्रतिद्ध वा प्रति हुत अथवा स्थाप के अवुद्ध की स्थाप करती है। व्हानिक उन्ने प्रति प्रति की स्थाप करती है। इसीनिक उन्ने प्रति प्रति हुई कास्य जिल्हा की प्रति का स्थान स्थाप करती है। इसीनिक उन्ने प्रति स्थाप करती है। इसीनिक उन्ने प्रति स्थाप करती है। इसीनिक उन्ने प्रति स्थाप करती है। इसीनिक उन्ने स्थाप करती है। इसी प्रवार स्थाप करती है। इसी प्रवार देशित भी रस का उपकार करती है।

इस प्रवार रीति जीर रस सम्प्रदार्थों के रिष्टकोय भी मूलतः परस्पर विपरीत हैं। रीनि सम्प्रदाय देह को हो जीवन-सर्वस्य मानता हुमा जातम को वमका एक पोपक तथ मात्र मानता है, जीर वगर रस सम्प्रदाय जातमा को युक साथ मानता हुच्या देह को उसका बाद्य मारवम मात्र समन्त्रा है। दीनों की जीर से समग्रीति का प्रवान हुचा है, परस्तु यह समग्रीत परस्पर दीनों की जीर से असम्प्रीति का प्रवान हुचा है, परस्तु यह समग्रीत परस्पर होता रस रीति को ज्याने जंग-मंत्र्यान क्या में स्वीकार करता है। वाची जीर क्या स्वान मानवा के कारत्य मात्र्य नहीं हो स्वान—रीति ने अपने रस्वस्य की सामग्रदानिक भावना के कारत्य मात्र्य नहीं हो स्वान—रीति ने अपने रस्वस्य की सामग्रदानिक भावना के कारत्य मात्र्य नहीं हो स्वान—रीति ने अपने रस्वस्य की सामग्रदानिक भावना के कारत्य मात्र्य नहीं हो स्वान—रीति ने अपने रसक्य को आवाद्यकता से अधिक बस्तुतात बना क्या है और रस ने मंत्राना के को आवाद्यकता से अधिक बस्तुतात बना क्या है स्वान स्वाहित्य में मात्र को जावदायकता स्वाव प्रवान स्वाव स्वाव स्ववस्य क्या साव्य स्वाहित्य में मात्र्य का जो कित्यार्थ सहस्याय माना गया है वह संस्था, विधान रूप में साव्य न हो सका ।

### रीति-सिद्धान्त की परीद्धा

रोति-जिद्धान्त मारतीय काश्यमास्त्र में कन्ततः सान्य नहीं हुमा— सर्वकार सम्प्रदाध तो नित्र थी किसी न किसी रूप में वर्तमान रहा, परन्तु सामन के उपसन्त रीति-सिदान्त प्रायः निरमेष हो हो गया। रीति को काम को शासा मानने वाचा कोई किस्का हो पैदा हुमा, समस्त संस्कृत काश्यमाख में सामन के रश्यात केमक दो नाम हो हम प्रमंग में खिए का सकते हैं। एक मानन के डोकाकर निरम्पणक का—स्वरूपो रीतयः, स्वीर दूसरा सम्हातनन्द-योगित् का—रीतिसम्माक (शर्वकारकोसह)। इनमें से एक सो केमस्त्र प्राप्तासा आह हैं, भीत इस्ते का कोई विदिष्ट स्थाप नहीं।

यह स्वाभाषिक भी था नवेंकि अपने उम्र रूप में रीतिवाद की नींव इतनी करवी है कि यह स्थापी नहीं हो सकता था। देह की महत्व देना तो सावरपक है, परन्तु उमे श्रारमा या जीवन का मूख आधार हो मान जैना मर्चन्ता है।

सित्यार में पद-वश्या (यैसी) को दी काम का सर्वस्य माना गया हि—दस को मीली का यंग माना गया है और यह भी सहत्यपूर्ण यंग नहीं। । एक तो उत्तका समायेक योग मुल्लों में से एक ग्रुप्ण कारित में हो है और दूसरे स्वयं कांति सपने आप में कोई विशिष्ट ग्रुप्ण नहीं है व्यांकि कोति और कोज मोड़ीया के ग्रुप्ण माने वर्ष है और गीड़िया को वामन ने नित्यव ही प्रमाना रित माना है: 'दूनमें में चढ़वी मार्थाए वैदमी हो माहर है वर्षोंक उत्तमें मार्या गुष्प वर्षमान रहते हैं। थेय हो चर्चाया मोड़िया और पांचता वहीं पर्योंक उत्तमें योह से ही ग्रुप्ण होते हैं। उन्ह विदानों का कहना है कि हुन दो का भी

श्चम्यास करना पाहिये क्योंकि ये वैदर्भी तक पहुँचने के सोपान हैं। यह ठीक नहीं है क्योंकि श्रतस्य के श्रम्यास से तत्व की प्राप्ति सम्मय नहीं है।" (काव्यालंकारसूत्र) । गौड़ीया के इस तिरस्कार से यह स्पष्ट है कि रीति सिद्धांत 🖩 क्रांति श्रीर उमके श्राघार तत्व रस का कीई विशेष महत्त्व नहीं है। रस का यह तिरस्कार या श्रवमृत्यन ही श्रन्त में रीतिवाद के पतन का कारण हुआ थोर यही संगत भी था । काव्य का मूल गुण है रमणीयता, उसकी चरम सिद्धि है सहदय का सनःशसादन, और उदिष्ट परियाम है चेतना का परिष्कार । यह सब आवीं का ही ब्वापार है-आव-तस्त्र के कारण ही काश्य में रमशीयता धाती है, भाव-तत्व ही सहत्य के भावों की उद्वेद कर उन्हें बाकट ज्ञानन्दमयी चेतना में परिश्वत करता है, जीर उसी के द्वारा भाषों का परिष्कार सम्भय है । शैली में भी रसखीयता का समावेश भाय-तत्व के द्वारा ही होता है : आयों की उत्तेजना से ही वाकी में उत्तेजना ग्राती है—चित्त के चमस्कार में ही बाखी में चमरकार का समावेश होता है, यह स्वतः -सिद्ध मनोबैजानिक तथ्य है। सामान्य एवं व्यापक रूप में भी जीवन का प्रेरक तस्य राग ही है। ग्रतपुत राग या १स का तिरस्कार दर्शन भी वहीं कर सका, काव्य का ती समस्त ध्यापार ही उस पर द्याश्रित है। रीति-सिद्धान्त ने रीति को द्यारमा ग्रीर रस को एक साधारण ग्रंग मात्र मान कर प्रकृत कम का विपर्यय फर दिया। शीर परिकासतः उसका पतन हवा।

परन्तु फिर भी रीतिवाद सर्वथा सारहीन खथवा तिर्मूट्य सिद्धान्त नहीं है। यामन शायंत गेथावी खाचार्य थे—डबके खपने खुग की परिसीमाएं भी, सभाषि उन्होंने भारतीय कान्यशास्त्र के विकास में सहश्यूर्य योग दिया है, और डकके सिद्धान्त का क्षपना उज्जवन एक है।

सब से वहले तो बह हतना प्रकारी बही है जितना प्रतीत होता है। वसके अनुसार काव्य का बादगेरूप बैदमीं में प्राप्त होता है जहां दय अब्दनुष्यों और दश धर्म-मुखों को पूर्ण सम्पदा मिसती है। इश शब्द-गुर्णों के विदलेषय से, बापुनिक बालोचना-शास्त्र की शब्दायली में, निम्नसित्वत कार्य-सर्थ उपसम्ब होते हैं:

- (१) वर्ष-योजना का चमस्कार-
  - (क) सकार (सीकुमार्य सथा रखेप गुवाँ में)
  - (स) चौउत्वस्य (कान्ति)

- (२) शब्द-गुम्फ का चमरकार (श्रोज, प्रसाद, समाधि, समता, गर्भव्यक्ति)
  - (३) स्फुट शन्द्र का चमस्कार (मापुर्य, कांति)
  - (४) 'सय का चमस्कार—(उदारता)

दधर दहा धर्थ-पुणों का विश्लेषण निम्निलिशन काव्य-सत्वीं की घोर निर्देश करता है :

(१) ध्यो-मीडि—सर्गात् समाप्त समाप्त ग्रंबियीं का सपस प्रयोग, साभिन्नात विशेषय-प्रयोग चाडि। (क्षीम) ' (२) प्रार्थेसेमस्य—सन्युन-कनसिरिक्त शस्ट्रों का प्रयोग, चानुगुयाय

(प्रसाद) । (३) अकि-वैविष्य (माध्ये)

(৯) মক্ষম (মদলা)

(४) स्वामाविकता तथा यथार्थता । (चर्यस्यक्ति)

(६) क्रमान्यत्व-- अधद्भ, अमंगल सथा अरजील शब्दों का त्यान (क्रीदार्य और सीकुमार्थ)

(७) ग्रथं-गौरव (समाधि, रलेप)

(=) रस (कान्ति)

कृतमें से कर्य-गीरव, रस, काग्रम्यत्व तथा स्वाशायिकता वयर्थ विषय के गुण हैं ग्रीर कर्य-वैमवय, उक्त-वैचित्य, प्रकस, कर्यग्रीदि, कर्योत् ग्रीर स्वास ग्रीती तथा सामिप्राय-विग्रेषण-प्रयोग वर्धाव-ग्रीती के गुण हैं।

इस प्रकार बामन के अनुसार आदर्श काव्य के मूल नरव हैं :--

शैलीगत :- अवंदीमस्य (धानुगुण्स्व), उक्ति-वैक्तिय, प्रक्रम, धर्य-प्रीदि सर्गात् समाध-शक्ति, ब्यास-शक्ति तथा सामिप्राय-विज्ञेषण-प्रयोग ।

चिप्य-गतः :- चर्य-गौरवः रसः, परिष्कृति ( क्यान्यस्य ) तथा स्यामाविकता ।

प्राप्तिक सालोबना-शास्त्र के अनुसार काव्य के चार तल हैं : राग-साय, बुद्धितरम, कल्पना और शैली । उपर्युक्त मुखी हिं को चारों सत्य थथावत समाविष्ट हैं । रस, परिष्कृति (ध्याम्यस्य) तथा स्वामाविकता शातस्य हैं ; धर्थ-गौरव मुद्धितस्य है ; उक्ति-चैक्तिय तथा सामिश्राय विशेषण फरपना-सस्य हैं : धौर धर्थवैमस्य, समासगण तथा प्रक्रम सैजी के तस्य हैं ।

धतएव वामन का रीतिवाद वास्तव में सर्वथा एकांगी नहीं है—उसमें

भी धपने दंग से कार्य के सभी मूल तत्वों का समावेग है।

इसके धानिक रीति धपना शैली को महत्व-मिन्छा सपने साप में
भी कोई मगवप सिखान्त नहीं है। वाश्री के बिना धर्म मूंगा है। शैली के
धानाव में भाग उस कोविल के समान धरवान्य है जिसे विधाता ने हृद्य का निशास देकर भी स्तान नहीं दी और करपना उस पड़ी के समान धानामें
है जिसे, पर बांच कर, पिंकड़े में शाल दिया गया हो। वास्त्र में काराय को धानस से पूर्यक फरने पंचाता तत्व धानायांत्व ग्रीली हो है। शास्त्र में विधात की समृद्धि तो रहती हो है—फरपना का भी प्रषुर उपयोग हो सकता है, इसी प्रकार भाव का सीन्यूय भी कोक-वार्ता में विधान पर्यवत-कता—गैली—क धमाय-में से काराय-पद के धरिकारी महीं हो सकते। हस हिए ही ग्रीतीत्व को धानिवायंत्र पर्यवत-विकार है, चीर रीतिवाद ने उस पर यहा देहर कारायांत्र का निस्तर्यह हो वयकार किया है। सीत्वाद ने उस पर

# हिन्दी काञ्यालङ्कारसूत्र

काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः की हिन्दी व्याख्या

#### दो शब्द

'हिन्दी ध्वन्यालोक' के प्रकाशन के बाद टेट वर्ष के भीनरे यह तीसरा फ्ला विद्वहण की सेवा में प्रस्तुत करते हुए प्रधन्नता हो रही हैं। अगस्त १९५२ में 'प्यन्तालोक' की हिन्दी व्यास्था प्रकाशित हुई थी। हिन्दी तथा सरक्त मधी क्षेत्रों में उसका आरी स्वागत हुआ। उत्तरप्रदेश के विद्यानियाग ने ८००) का पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया। उसके वाद नवम्बर १९५३ में 'हिन्दी तकसाया' नाम से 'तकभाया' की हिन्दी व्यास्था प्रकाशित हुई। उस का भी सम्भी क्षेत्रों में अच्छा स्वागत हुआ और उत्तरप्रदेश सरकार के विद्यानियाग में पुरस्कार टेकर उसको भी सम्मानित किया। अब हम 'हिन्दी काव्यालक्क्षारसूत्र' नाम से वामन-कुट 'काव्यालक्क्षारसूत्र' की हिन्दी ध्यास्था विद्वहण की देवा में उपित्रविक कर 'हे हैं।

यह कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार चल रहा है जिसके अन्तगंत सस्कृत माहित्य-शास्त्र के प्रमुख प्रन्यों को विस्तृत व्याल्याएँ प्रस्तृत करले
का सङ्कृत्य किया गया है। योजना के जन्मवाता है दिस्की विश्वविद्यालय के
हिस्ती-निभाग के अध्यक्ष डांठ नगेन्द्र, जो इस प्रत्यमाला के सस्पादक है।
हस्ती को प्ररेणावता 'हिन्दी अनुस्त्यमान परिपद, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली'
रुपी को प्रश्निद प्रकाशन सस्या 'आत्माराम एण्ड सर्व' के सहयोग से
योजना सफलतापूर्वक आगो वद रही है। डांठ नगेन्द्र ने 'हिन्दी ध्वन्यालोक'
के जिए विस्तृत आलोजनायक भूमिका जिल्ली थी, और इस 'हिन्दी काच्याकड्डारसूर्वन के लिए जसते भी अधिक परिश्मापूर्वक और विस्तृत भूमिका
कड्डारसूर्वन के लिए जसते भी अधिक परिश्मापूर्वक और विस्तृत भूमिका
कड्डारसूर्वन के लिए जसते भी अधिक परिश्मापूर्वक और विस्तृत भूमिका
अवस्य वह गई है। आशा है उसते अलङ्कार शास्त्र के प्रीययो को बहुत लाभ
होगा । इसके उपरान्त 'कुन्तल' के अशाय्व 'वश्वीवत्या' ति हिन्दी
स्थास्था प्रकाशित हो रही है। 'अनिनवगुप्त' को अशाय 'वश्विवन-भारती' तथा
'युकुल सट्ट' की' आभाषा वृत्ति सामुन्य के हिन्दी-व्याव्या-सहित्र सुननगदिन
स्वस्तराभी वीघ ही प्रकाशित हो सर्कने, ऐसी आशा है।

हुर्जसुष्य बाधा-विष्णो और बहुमुली व्यस्त कार्यश्रम के दीच यह जो साहित्य-साधना निरन्तर चल रही है, इसना श्रेय आई विजयेन्द्र तथा अन्य पेही वन्युओ की आधहरूण श्रेरणाओं को ही है,अतएव वे धन्यबाद के गत्र है।

नच-सम्बत्सर २०११ श्चाचार्य निरनेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि गुरुषुस निरमित्वालय, बुन्दादन

### विषयानुक्रमणिका

| [ des (-ex gas )                              |      |
|-----------------------------------------------|------|
| प्रथम ऋध्याय                                  | _    |
| [ प्रयोजन स्थायना पुष्ठ १-११                  | ]    |
| त्थ परिचय                                     | ₹ .  |
| नाव्य लक्षण                                   | ×    |
| गाव्य और अलङ्कार                              | 4    |
| नाव्य के प्रयोजन                              | 19   |
| काश्य प्रयोजन विषयक मतो<br>का मुलगारमक विवेचन | 4    |
| भागहका मत                                     | 50   |
| द्वितीय श्रध्याय                              |      |
| [ ग्राधिकारि-चिन्ता, रीति निश्<br>१२-३८ ]     | वर्ष |
| काव्यके अधिकारी                               | ११   |
| क्रतिशांके दो भेद                             | १२   |
|                                               | \$ 3 |
| 'साहित्य मीमाना' की कारिकाएँ                  | İR   |
| अयोजकी अधिवारी                                | 64   |
|                                               | १६   |
| अधिकारी विषयक निर्वत नत                       | \$10 |
| काव्य का आत्मा रीति                           | 25   |

'ज्ञारीर' नामक प्रथम

ग्रधिकरण

ग्रह

21

शिति के तीन मेद

देश और रीति का सम्बन्ध

वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली रीतियो के रुक्षणीयाहरण 20 कीतियों की उपादेयता का तारतम्य २६ वंदर्भी की ज्येष्ठता के विषय मे २७ अस्य सत अन्य रीतियों का वैदर्भी के साथ २९ संब हु स्थ भागह कालीन दो मार्गी का सिद्धान्त 88 कुन्तक का त्रिमार्ग सिद्धान्त 34 . देशाधित रीतिवाद और मार्गवाद 3€ का खण्डन पादभारय मत से चार प्रकार की रीतियो का विवेचन 36 त्तीय अध्याय

[काव्याञ्जधीर काय्य भेद ३९-६३]

काव्य के तीन अङ्ग या कारण काव्य के प्रयोजक हेतुओं के विषय में विभिन्त मनी का तुलनात्मक विवेचन . 80 प्रथम अङ्ग 'लोकवृत्त' 88 द्विनीय अङ्ग 'विद्या' के सात भेद ४२ विद्या के सातो भेदो का 83-8¢ विवेचन तुनीय अङ्ग प्रकीर्ण के यदङ्गी ना विवेचन ४९ २० । शब्द पाक

48

#### अञ्जीलस्य के तीम प्रकार के 'अवन्ति सुन्द्ररी' का मत 42 | 'साहित्य मीमांसा' की कारिकाएँ ५३ अपवाट कारव के गद्य पदा दी भेंद 44 अ. गप्तार्थ

ધ્ધ

49

यः स्टिश्तार्थ

५. क्लिप्टार्थ

वावयदोपस्य

१. भिन्न वृत्त

२. यति भप्ट

अइलीलस्य के तीन भेद

अञ्लोकस्य तथा बिलप्टरय का

दितीय श्रध्याय

िवास्य वास्यार्थं दोय विभाग 22-202 ]

धात भाग तथा नाम भाग के

भेद में यति भ्रष्टस्व के उदाहरण ८९

तीन प्रकार के बाक्य दोप

स- संवत 219

गद्य काव्य के तीन भेट पराकास्य के भेट प्रवन्ध-काव्य और मुक्तक

प्रवन्ध-काल्यों में रूपक का महस्य ६० भागहरूत, काब्यों के 'सर्गवरध',

'अभिनेयायें' और 'आस्यायिका' रूप तीन भेद

काव्य भेदों के विषय में आनन्द वर्धन का मत

Ele 'दोप-दर्शन' नामक दितीय

ग्रधिकरण

∬ पुष्ट ६७−११२ तक] प्रथम ऋध्याय

िषवपदार्थ-दोध विभाग ६६-८७ Ì

गत प्रथमाध्याय के साथ सम्बन्ध दोप का सामान्य लक्षण

पाँच प्रकार के पद दोप १. असायु पदस्क

२. कप्टपद

 ताश्यपद ४. अप्रतीत पद

५ समर्थेक पट

पाँच प्रकार के पढार्थ टीप

अन्यार्थं

नेयार्थ

३. गूडार्थ

४. अङ्गोल

Ees to Y 30

198 95 193

23 140

છછ

196

60

मिन्न वस तया यति भ्रष्ट का 20 परस्पर भेद

१ व्यक्ष

२. एकार्य

३. विसरिध विसन्धि होए के तीन भेद अ सन्धि बिडलेप

व. अक्लीस सन्धि थ. कप्ट सरिध

सात प्रकार के वाक्यार्थ दोप

एकार्थं या पुनक्षित की अदोपता १००

मनताहार आदि वदों की अदोपता १०२

षेनुज्यां आदि पदों की अदीपता

वर्षावनसादि पटों की बदोपना

९४

26 21

५ १

९६

98

35

٤٤

48

7.3

16

18

4

| पुष्पमाला आदि पदो की अदोपता१०३<br>जलकार आदि पदो की | आरोह बबरोह के औज प्रमाद ्र      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3-141-1-1                                          | रूप होने से समाधि गुण का        |
| did that are an                                    | खण्डन १२६                       |
| બુલાવુલા •                                         | समाधि युण के खण्डन में प्रस्तुत |
| यह अदीपता प्रयुक्त पदों में ही                     | यक्तिका निराकरण १२६             |
| मानी जाती है। १०५                                  | A                               |
|                                                    | ६. माधुर्य गुण १३१              |
| 4. 01.4.4                                          | ७ सौकुमार्य गुण १३२             |
| 2010                                               | ७ वाकुनान युग १४१               |

मंग्रह क्लोक

निराकरण

निराकरण वृण के पाठधर्मस्व

करण

गणी की अभावरूपता

गणो की भ्रमरूपता

ओज आदि दश अर्थ गुण

अर्थगुण ओज

विषयानुक्रमणिका

800 ४. अप्रयक्त ८ उदारतामुण १०७ ५. अपक्रम ९ अर्थं व्यक्ति गण ६. लोक विरुद 206 १०. कान्ति गुण ११० ११ शब्द गुणों के विषय में

७. विद्या विरद Yourcement's

'गुण विवेचन' नामक तृतीय

ग्रधिकरण

[पुट्ठ११३ – १५९ तक]

प्रथम अध्याय

[गुणाल द्वार विवेक भीर सम्य गुण ]

258-535 - 223

गुण सथा अल्ड्सार का भेद 883

काट्य घोभाके जनक गुण अतिशय हेत्

काव्य द्योभावे . अलद्वार

मन्मटाचार्य कृत गुण अलङ्कार भेद

गणी की निरमना

दस प्रचार के दाब्द गुण

१. ओज गुण

२. प्रमाद गुण

उपगादन

५. गमाथि गुण

धौषित्य रूप प्रसाद के गुणन्य ना ३. इन्डेय गुण

¥. समना गण

220 853

888

224

288

220

इ. अर्थ की मामिप्रायता २. अर्थं गुण प्रमाद ३. अर्थगृण इन्देय ४. अर्थगुण समक्ष

ष अर्थवा नशेष कवन

दितीय ऋध्याय

[ द्यर्थ गुण.विवेचन १४०-१५९ ]

अर्थ प्रीटि रूप ओज के पांच मेद १४१

व यात्रय के अर्थ में पद का

स अर्थका विस्तार में क्यन

क पद के अर्थ में वाक्य रचना १४१

१३२

933

838

१३५

१३५

१३७

136 .

१३९

888

5xé

333

| п ,                                         | काव्यतङ्क   | ारसुत्रवृत्ती ्                                  |       |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| ५. अर्थं गुण समाधि                          | 840         | सङ्गतेयमक का अल्कर्प                             | १७१ ; |
| , कं अयोनि अर्थ                             | १५०         | मङ्ग के तीन मेद                                  | १७१   |
| · ख. अन्यच्छाया योनि अर्थ                   | <b>१</b> ५१ | क. शृखंना मङ्ग 🗸                                 | १७१   |
| अर्थ के व्यक्त मूदम दो मेद                  | १५२         | ल. परिवर्तक मङ्ग                                 | 803   |
| सुक्षम के भाष्य और वासनीय                   |             | ग. चूर्ण यह                                      | १७३   |
| दो भेद                                      | १५२         | यमक के विषय में मात मंग्रह                       |       |
| ६. अर्थं गुण माधुर्यं                       | १५३         | <b>दलोक</b>                                      | \$08  |
| ७. अर्थ गुण सौकुमार्थ                       | १५४         | अनुप्राम का लक्षण                                | १७७   |
| ८. अर्थं गुण उदारता                         | १५५         | बनुरुवण अनुप्रास की थेप्ठता                      | ७९    |
| ९ अर्थ गुण अर्थ व्यक्ति                     | १५६         | पाद यमक के समान पादानुष्टाम                      | 160   |
| १०. अर्थ गुण कान्ति                         | १५७         | वमक के अन्य भेदों के समान                        |       |
| काव्यपाक विषयक दीन संग्रह<br>इलोक           | १५८         | अनुप्राम के अन्य भेद                             | 858   |
| काव्य पाक विषयक राजशेखर                     |             | द्वितीय श्रध्याय                                 |       |
| 20.4 410 14121 0000000000000000000000000000 |             | [ उपमा विचार १८५−२१०                             | 1     |
| 'ग्रालङ्कारिक' नाग                          | नक          | उपमाका रुक्षण                                    | १८५   |
| चतुर्य अधिकरः                               |             | उपमान और उपमेय का लक्षण                          | १८६   |
| पट्ठ १६०-२७०                                |             | उपमा लक्षण मे दोनों की                           |       |
| प्रथम अध्याय                                |             | <i>बावश्यकता</i>                                 | १८६   |
| शिखालद्वार विचार १६०-१८४ ]                  |             | उपमा के कल्पिता और लीकिकी                        |       |
| गुण अलड्डार का भेद                          | _           | दो भेद                                           | \$60  |
| समक, अनुप्रास दी शब्दालङ्क                  | ार १६०      | उनके उदाहरण                                      | 860.  |
| यमक का लक्षण                                | १६२         | पदवृति, वाययार्थं वृति रूप<br>उपमाके दो और भेद 🗸 | १९०   |
| यमक के स्थान                                | १६३         | अकारान्तर मे उपमा के पूर्ण                       | ()-   |
| क. पाद यमक                                  | ₹₹₹         | सवाल्या को भेद                                   | १९२   |
| ल. एक पाद के आदि मध्य                       | अन्त        | अन्य बानावों द्वारा किए हुए                      |       |
| यमक                                         | \$ £ R      | उपमाके २७ भेदी की चर्ची                          | १९३   |

ग. दो पादों के आदि मध्य अन्त 📑 उपमा के कारण

१६७

१६८

यमक घ. एकान्तर पादान्त यमक

ड. समस्त पादान्त वर्षक

. प. एकाक्षर यमक

१६५ | स्तुति, निन्दा और तत्त्वाख्यान

१. हीनत्व उपमा दोप

के उदाहरण

उपमा के दोय

| ·                               | • विषयानु     | कमणिका .                          | . ' <del>'</del> * |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| जाति, प्रमाण; धर्महीन           | ताकें         | ! ११. विरोध                       | २४५                |
| उदाहरण                          | २०२           | १२. विभावना                       | २४८                |
| २. अधिकत्व उपमा दे              | ोप २०७        | १३. अनन्वय                        | २४९                |
| ३. लिङ्गं भेद उपमा              | दोप २१०       | १४. उपमेयोपमा                     | २४९                |
| लिङ्ग भेद अपवाद <del>र</del> ूप | ते अभोष्ट २११ | १५. परिवृत्ति                     | २५०                |
| ४, बचन भेद उपमाद                |               | १६ व्यर्थ                         | २५२                |
| ५. असाद्दय रूप उपम              |               | १७. दीपक                          | 248                |
| उपमान के आधिक्य मे              | असा-          | १८. निदर्शना                      | २५७                |
| दुश्य दोप का अभाव               | २१५           | १९. अर्थान्तरन्याम                | - 248              |
| ६. असम्भव उपमा दी               | ष २१८         | २०. व्यतिरेक                      | २६१                |
|                                 |               | २१. विशेषोवित                     | 568                |
| तृतीय श्र                       |               | २२. व्याज स्नुति                  | 344                |
| [उपमा प्रपञ्च विचा              | र २२०-२८० ]   | २३. व्याजीनित                     | २६७                |
| वामन के अभिमत                   | 육호            | २४. तुरवयोगिता                    | २६९                |
| अर्थालङ्कार                     | २२०           | २५ आक्षेप                         | 200                |
| अलङ्कारों की संख्या व           | हे विषय       | वामन के 'आक्षेप' की 'समासीनि      | ₹त′                |
| में अन्य आचार्यों के स          | सो की         | कै साथ तुलना                      | २७२                |
| मुलनात्मक विवेचना               | २२१           | महोबित अलङ्कार                    | 508                |
| 'साहित्य मीमासा' से             |               | ममाहित अलङ्कार                    | २७५                |
| अलङ्कार विश्यक ८ क              | तरिकाएँ २२१   | समृष्टि अलङ्कार के दो भेद         | २७६                |
| प्रतिवस्तु आदि अलङ्क            | ार उपमा       | उपमा 'रूपक                        | २७६                |
| के ही प्रपञ्च है                | २२२           | उरप्रेक्षा अवयव                   | २७७                |
| १. प्रतिवस्तु                   | २२३           | भामह के मत से इन तीनो             |                    |
| २. समासोवित                     | 558           | अलङ्कारी वा विवेचन                | २७८                |
| ३. अत्रस्तुत प्रशसा             | 256           | आलङ्कारिक चतुर्याधिकरण            |                    |
| ४. अपन्हृति                     | २२८           | का उपमहार                         | २८०                |
| ५. रूपक                         | २२९           |                                   |                    |
| . ६. इलेप                       | २३१           | 'प्रायोगिक' नामक पञ               | चम                 |
| ७. वकोक्ति                      | २३५           | ग्रधिकरण                          | 7.                 |
| ८. उत्प्रेका                    | २३८           |                                   | 1                  |
| , ९. अतिशयोगित                  | 5,86          | ्रियम धष्याय २८१-२९५<br>काव्य समय | 1                  |
| ं १०. सन्देह                    | 5,8,8         | । काव्य समय                       |                    |

| र्घ का                         | व्यासङ्ख   | ारसूत्रवृत्ती ∙                   |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| पुनरुवित परिस्याग              | २८१        | 'नैक' गब्द का समाग '              | ३°८         |
| सन्धि निरयता                   | २८२        | गमिगाम्यादि ममाम                  | २०९         |
| लघु गुरु भाव                   | २८३        | 'त्रिवली' पद का गाधुरव            | ३१०         |
| पादादि में खब् आदि का निषेत    | २८५        | 'विस्वाधर' पद का उपपादन           | 3 8 0       |
| अर्थान्तर पदता का नियेव        | २८६        | 'आमूललोल' का समास                 | 388         |
| बहुब्रीहिपरक कर्मवारय का नियेश | २८७        | 'धान्यपट्ठ का समाम                | ३१२         |
| नश्द्रय का प्रयोग              | २८८        | पत्रपीतिमा का समास चिन्त्य        | ३१२         |
| विनेत्रण का प्रयोग             | २८९        | जन्मोत्तरपद बहुबीहि अवर्जनीय      | ६१३         |
| मर्वनाम से समासयन का परामशं    | 280        | गुणगुणी के भेदाभेद से पूर्वनिपात  | ₹88         |
| परम्परा सम्बन्धपरक पप्ठी       | <b>२९१</b> | चिन्न्य पूर्वनिपात                | 384         |
| देशज पदीका प्रयोग              | २९१        | निपान में अभिहित में कर्मना निपेध |             |
| प्रचलित लिग और अध्याहार        | २९१        | 'गक्य' का भिन्न लिग प्रयोग        | 388         |
| प्रचलित लक्षणा शब्दो का प्रयोग | २९२        | बङ्गाधिक्य भी अङ्गविकार           | 288         |
| लक्षण प्राचुये का निषेध        | २९३        | 'ङमिकीटाना' में बहुबचन अनुपप      |             |
| स्तनादि पदो का द्विवचनान्त     |            |                                   | 386         |
| त्रयोग                         | २९४        | 'लरोप्ट्री' प्रयोग चिन्त्य        | 388         |
| जाति व्यक्तिका भेदाभेद         | २९५        | 'आम' प्रयोग का उपपादन             | 320         |
|                                |            | 'युष्येत्' पद का उपपादन           | १२०         |
| द्वितीय अध्याय                 |            | 'विरन्त्रयमान' पिन्त्य            | <b>३२</b> = |
| [ २९६-३६१ जन्द शुद्धि          | 1          | अहेतु में 'चातथिरदा' का उपपादन    | ३२१         |
| খাদ্ব মূত্তি                   | _          | 'बनुचरी' में 'डीप्' का उपपादन     | ३२१         |
| चिन्त्य एकशेव                  | २९६        | 'केसराल' वा उपपादन                | १२२         |
| <b>अप</b> ठितथातुत्व           | २९८        | 'पत्रक' का उपपादन                 | \$ 5 3      |
| आत्मनेपद का अनित्यत्व          | २९८        | महीद्य' बादि का उपगादन            | \$58        |
| कर्मकर्ता के प्रयोग            | \$00       |                                   | ३२३         |
| चिन्त्य आत्मनेपद               | 303        | 44                                | \$ 52       |
| चानञ् प्रत्यय से साधुत्य       | ₹•₹        | age are annual to a contract      | ३२५         |
| लभ' धातु का द्विविध णिजन्त     |            | 'मिदुर' का कर्ताऔर कर्मका         |             |
| प्रयोग                         | \$08       |                                   | ३२५         |
| 'ते'-'मे' तृतीयार्यंक प्रयोग   | ३०६        | \$                                | ३२६         |
| परिभव में 'तिरस्कृत' का        |            |                                   | ३२६         |
| उरपादन                         | 304        | 'शोमा' निपातन से सिद्ध            | ३२६         |

| ·                                |       |                                     | 형            |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|
| अ प्रत्यय की वहुल विवक्षा        | ३२७   | 'अवैहिं' में वृद्धि चिन्त्य         | 385          |
| 'ब्यवसित' में कर्ता में 'बत'     | ३२८   | 'अपाङ्गनेत्रा' में सप्तमी का        |              |
| 'आह' का भूत मे प्रयोग चिन्त्य    | ३२९   | लुक् चिन्त्य                        | 385          |
| 'शवला' में टाप् अप्राप्त         | 330   | 'हिलप्ट प्रिय' में पुवद्भाव चिन्त्य | <b>\$</b> && |
| प्राणी में 'नीला' प्रयोग चिन्त्य | 338   | 'दृढ भनित' का पुनद्भाव युक्त        | 386          |
| मन्द्य जाति की विवक्षा-          |       | 'जम्बुलता' में हस्वविधि युवन        | ३५०          |
| अविवक्षा से दिविध प्रयोग         | ३३२   | 'तिलक्षती' पद का उपपादन             | ३५१          |
| ऊकारान्त से ऊड का विधान          | ३३४   | निशम्य निशमय्य द्विविध प्रयोग       |              |
| 'कार्तिकीय.' प्रयोग चिन्त्य      | ३३५   | प्रकृति भेद मूलक                    | ३५२          |
| 'जार्वर' प्रयोग चिन्त्य          | ३३५   | सयम्य नियम्य अणिजन्त प्रयोग         | 343          |
| 'शाश्वत' प्रयोग का उपपादन        | ३३५   | 'प्रपीय' पद का उपपादन               | ३५४          |
| 'राजवश्य' आदि का उपपादन          | ३३६   | 'दूरयति' पद का उपपादन               | 348          |
| 'दारव' शब्द का दुष्प्रयोग        | 9,३७  | 'गच्छती' में नुम्का अभाव वि         |              |
| 'मुस्थिमा' आदि चिन्त्य           | इ ३७  | 'गोप्त्रा' पद में पुबद्भाव का उपप   | गवन          |
| 'ओपस्य' शब्द का उपपादन           | 336   |                                     | ३५५          |
| वैदाध्य वैदाधी दिविध प्रयोग      | ३३८   | 'बेल्म्यमि' पद का उपपादम            | ३५६          |
| 'धन्दी' पद का उपपादन             | ३३९   | 'कामयान' शब्द का उपपादन             | ३५६          |
| 'चनुरस्रज्ञोभि'का उपपादन         | 336   | 'सीहद दीह द पदी का उपपादन           | ३५७          |
| 'कच्कीया' का उपपादन              | 386   | 'विरम' पद का उगपादन                 | ३५१          |
| बौद्ध प्रतियोगी होने पर नरप्     |       | 'उपरि' के योग में बीप्सा में पप्टी  | ३५८          |
| तमपृका प्रयोग                    | 3 < 5 | 'मन्द मन्द' अप्रकारार्थक प्रयोग     | ३५८          |
| 'कोशिल' आदि का उपपादन            | 388   | 'निद्राद्रुक्' प्रयोग चिन्त्य       | ३५९          |
| 'मौक्तिकम्' का उपपादन            | 388   | 'निध्यन्द 'पद में पत्व चिन्त्य      | 340          |
| 'प्राप्तिभ' आदि का उपपादन        | 388   | 'अगुलिसग्' मे पत्वाभाव चिन्त्य      |              |
| 'सरभस' चिन्त्य                   | 388   | 'जबन्ति सेन' आदि में भी परवाम       | ाव -         |

३४५ चिन्त्य

38€

उर. शब्दान्त से कप्का निपेच ३४७ | सब्दशुद्धि प्रकरणका उपमहार

'इद्रवाहन' मे णत्वाभाव का

उपपादन

'धृत धनुषि' पद चिन्त्य

'दुर्गन्वि' पद चिन्त्य

'सुदनी' पद का उपपादन ३४६

035

350

3 4 8

#### पण्डितवरश्रीवामनविरचिता

# काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः

# 'शारीरं' नाम प्रथममधिकरणम्

भ्रम श्रीमदाचार्यक्षित्वरवर्तास्त्रास्त्रायरोमणिविद्यिका काम्यावद्वारदोपिकाक्या हिन्दी-स्याक्या श्रा नो यहाँ भारती सूर्यमेरिवडासनुष्प्रदिह चेतयन्त्री। तिस्रो देवीवेहिंदेई स्थोनं सरस्वतीः स्यप्सः सदन्याप् ॥

गुणातीर्व गुणागारमनयध्यमर्छकृतम् । धन्दे तं रसात्मानं कियमायां महेरवरम् ॥ धनन्याक्षोके विद्यमयिषे या मथाऽकारि व्याख्या मौदाऽत्येया धपदि सुजुरीः सार्दे सा गृहीता । साहित्येऽतो हविमनुभवनृत्तानां तु प्रते जातोस्वाहरवदनु विद्यति यामनीय तनोमि ॥

भारतीय साहिय-साहत्र में 'वससम्बदाय', 'भावित सम्मदाय', 'इलह्वार सम्मदाय' झादि नामों से अनेक साहियिक सम्मदाय प्रमलित रहे हैं। उसमें से 'पीति सम्मदाय' नाम से भी एक सम्मदाय माना जाता है। इस 'पीति सम्मदाय' के प्रपर्वक भी वामम माने जाते हैं। 'च्या सम्मदाय' के प्रवर्वक भरता चुनि स्त से ही काव्य का आत्मा मानते हैं। 'च्यान सम्मदाय' के प्रवर्वक भी आनन्द-यपनाचार्य के मत में 'पनि हो बाल्य का आत्मा है। इसी प्रकार पीति मानि के प्रवर्वक आवार्य वामम के मत में 'पीति' हो काव्य का आत्मा है। प्रकार मिन स्वर्वक काव्य हो। स्वित स्वर्वक स्वर्वक स्वर्व हुए इसने अपने 'चाहियमोमांचा' नामक सम्मदाय मान संतर हुए इसने अपने 'चाहियमोमांचा' नामक सम्मदाय ग्रन्थ में उनका संतर हुए प्रकार हिना है—

<sup>े</sup> ग्रयर्थवेद ५, १२, ८.। <sup>२</sup> का० ग्र**० स्०१, २,** ६ ।

श्रीचित्यमलङ्गोऽथ

इन साहित्यिक सम्प्रदायों में से 'शित सम्प्रदाय' के प्रवर्तक स्राचार बामन हैं। उनका केवल एक यही 'काव्यालङ्कारसूत्रम्' प्रन्थ उपलब्ध होता है। इसकी रचना यथपि प्राचीन काल की सुत्रशैली में की गई है परन्तु यह उतना प्राचीन नहीं है। जैसा कि इस प्रत्य के इस प्रायम्पक महता रलोक से प्रतीत होता है, श्री वामनाचार्य ने ऋपने सुत्रों पर यह इस्ति भी स्वयं लिखी है। इस चृति में चनेक स्थानों पर उन्होंने कालिदास तथा भवभृति चादि प्रसिद्ध क्षियों के श्लोक उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बामन, भवभूति ज्ञादि के बाद, लगभग ज्ञाउवीं श्वताब्दी में हुए हैं। अनके प्रन्य की रचना सूत्र रूप में होते हुए भी वे वस्तुतः सूत्रकालीन प्रश्यकार नहीं हैं। 'ध्वन्यासोक' की व्याख्या 'सोचन' में श्री ऋशिनवगुप्ताचार्य ने---'श्रनुशायती सन्ध्या दिवसस्तत् पुरःसरः । द्यही दैवगतिः कीहक् तथापि न समागमः॥ बामनाभिप्रायेखायमान्तेतः, मामहाभिप्रायेख न समासोक्रिरित्वमुमाशयं इदये गृहीत्या समासीक्त्यास्त्रेपयोदियोक्ष्मेश्रोदाहरण व्यततत् अन्यपृत् । " इस सन्दर्भ

रसराज्ञान्तमलद्वारं च भागहः। , गुर्ग द्यश्ची सतोऽभिन्नं रीतिमाग च बामनः॥३३॥

वहोक्तिं ध्वनिमानस्टवर्धनः। ज्यास्थ्यमीन्सियसञ्जानतं सेमेन्द्रः प्रस्यपादयत् ॥ ३४ ॥ प्राधान्यात् तत्र तत्रेपा मता एते प्रवर्तकाः।

तः दृरवते सर्वसङ्करः ॥ ३५ ॥

िसत्र १

रीतयः ॥ ३२ ॥

काव्यालद्वारसूत्रवत्तौ

विश्वधर्मविभेदवत् । **"एक**रवेऽपि प्रोग्रस्य साहित्येऽपि समुद्धताः सम्प्रदायास्तु सप्तथा ॥ ३१ ॥ काव्यस्यातमा रसः वैश्चित वैश्चिच्चैव ध्वनिर्मतः।

क्रम्तकुञ्चैय

ध्यन्यथा मस्तादी

में वामन के नाम का उल्लेख किया है। इससे भी प्रतीत होता है कि द्यभिनवगुत की दृष्टि में भी वामनाचार्य आनन्दवर्धनाचार के पूर्व लगभग ब्राटवी सतान्दी के ब्रारम्म में हुए हैं, क्योंकि ब्रानन्दवर्धन का समय स्प्र<sup>० के</sup> लगभग भागा जाता है।

<sup>९</sup> साहित्यमीमांना ३। <sup>३</sup> सोचन गु०३७।

प्रत्यकार वामन ने खपने इस अन्य को पाच 'ख्रपिकरखों' में विभक्त किया है। प्रत्येक 'ख्रपिकरख' अनेक 'ख्रप्यायों' में विभक्त है। प्रथम क्रपिकरख का नाम 'यारीगिकरख' रता है। इसमें तीन ख्रप्याय हैं, जिनमें मन्य के 'ख्रनुक्यननुष्टर' का यखाँन किया है। 'ख्रनुक्ववनुष्टर' में (१) प्रयोजन (२) द्रपिकारी, (३) नियम, तथा (४) सम्बन्ध इन चार का प्रद्या होता है। प्रथम क्रप्याय में मन्य के 'प्रयोजन' का, दूसरे क्रप्याय में 'ख्रपिकारी' तथा 'विषय' का निरूप्य किया गया है। इस 'वियम', 'प्रयोजन' तथा 'ख्रपिकारी' तीनों का हान हो जाने पर वियम और मन्य का 'क्रपियायनियादकामाय' और छपिकारी तथा प्रथ्य का 'क्रीप्यनेषकमाय' सम्बन्ध च्यां हात हो सकता है। इसलिय उनका ख्रस्या प्रदर्शन मन्यका ने नहीं किया है।

हितीय खिकरण का नाम 'दोपदर्शन अधिकरण' है । इसमें दो अभ्याय हैं। प्रथम अभ्याव में 'पद-दोमें' तथा 'पदार्थ-दोपों' का और दूनरे अध्याय में 'यात्त्र-दोपों' का वर्णन किया गया है ।

तृतीय प्रभिक्तस्य का नाम 'गुरावियेचनाधिकरस्य' है। इतमें भी दो अप्पाय हैं। इनमें से प्रथम अप्याय में गुरा और अलहारों के भेदों तथा शब्दगुर्यों का वियेचन किया गया है। दूतरे अप्याय में अर्थगुर्यों का वर्यन हुआ है।

चतुर्धं ग्रभिकरण् 'श्रावाङ्गारिक श्रपिकरण्' नहा जाता है । इसमें तीन श्रप्याय हैं। इसमें से प्रधमाध्याय में शब्दालङ्गार—समक, अनुप्रावादि का विचे-चन है। दूसरे श्रप्याय में समस्त श्रवाङ्गारों के मूलभूत उपमा श्रवाङ्गार का विये-चन है और तीन श्रप्याय में उपमा के प्रवास्त श्रप्य श्रवाङ्गारी का वियेचन विचा गया है।

पत्रम अधिकरण् का नाम 'भागोमिकाधिकरण्' रखा है। इसमें भी दो प्रथ्याय हैं निनमें से प्रयम अध्याय में काव्यसमय का ख़ीर दूकरे में शब्दशुद्धि का वर्णन किया गया है।

इस प्रकार कुल १२ अध्याव वाले पाच श्राधिकरणों से वासन ने श्रपने इस प्रत्य को पूर्ग किया है। वासन के पूर्ववर्ता सामद 'श्रलहार सम्प्रदाय' हे प्रयत्क माने जाते हैं। उनके प्रत्य का नाम भी 'काव्यालहार' ही है श्रीर उसमें भी प्रतिपाद विश्व का विभाग इसी प्रकार किया गया है। वासन का परिला श्रिपकरण 'शारीशफिकरण' है, हो भावद का प्रवस परिच्छेद 'शारीर परिच्छेद'

#### शारीरं नाम प्रथममधिकरणम्

प्रथमोऽध्यायः

ि प्रयोजनस्थापना ]

प्रणम्य परं अ्योतिर्वामनेन कविषिया । काव्यालङ्कारसञ्जालां स्वेपां वृत्तिर्विधीयते ॥

माव्यं ग्राह्ममलङ्कारात् । १, १, १ ।

है। मामह ने स्वयं "'पप्या सपीरं निर्यासम्' लिख कर इस परिन्द्रेद सी सारीरस्ता को युचित किया है। सामन का बूबरा ऋषिकरण्य 'दोपदर्शनाधिकरण्य' है, तो मामह का सीवरा परिन्द्रेद 'दोपवर्णन' परक है। मामह ने 'प्रजायता योपदिश्वः' लिखकर उक्को एविस्त किया है। सामन ने तृतीय ऋषिकरण्य में सिंग और निर्माद किया है। भामह ने गुयों के को और चतुमें आधिकरण्य में अलाइ रिं का वर्णन किया है। भामह ने गुयों का और दितीय परिन्द्रेद ने स्वय करा परिन्द्रेद ने स्वय करा परिन्द्रेद ने स्वय मास्य में मुर्यों का वर्णन किया है। सामन ने प्रजा ऋषिकरण्य के प्रयम्मान्याम में 'मायदावर्य' तथा दितीयाय्या में 'प्यान्यक्रि' का वर्णन किया है। सम्य ने पद्म परिन्द्रेद में 'स्वय परिन्द्रेद में प्रयन्त्र भी स्वय परिन्द्रेद में 'मायदिवर्य' तथा स्वय परिन्द्रेद में 'मायदिवर्य' तथा स्वय परिन्द्रेद में 'मायदिवर्य' तथा पर स्वय परिन्द्रेद में 'मायदिवर्य' तथा पर साम की स्वय परिन्द्रेद में 'मायदिवर्य' तथा वामन को व्यवस्थित स्वय माम और वीच माम की स्वय साम की साम के साम की सा

यामन के इस प्रकृत प्रश्य का यह प्रथम क्रध्याय प्रवोजन का प्रतिवादक क्रध्याय कहा गया है । प्रश्यकार उसका प्रारम्भ इस प्रकार करते हैं—

'शारीर' मामक प्रथम श्रविकरण में

र गानक भवस आधक्र

प्रथम सप्याथ

[ प्रयोजन स्थापना ]

परं ज्योतिः [स्वरूप परमातमा ] को नमस्कार कर के [इस धन्य के

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भामह काव्यालङ्कार उपसंहार । <sup>२</sup> भामह काव्यालङ्कार उपसहार ।

सूत्र २ ] प्रषमाधिकरचे प्रयमोऽप्यायः [ ४ कार्व्य खलु माद्यमुपादेयं यवित, अलहुारात् । काव्यराब्दोऽयं गुणालहुारसंख्तयोः राब्दार्थयोर्वरेते । अवस्यात् राज्दार्थमात्रत्रचनोऽप्र

गृह्यते ॥ १ ॥ फोऽसाचलङ्कार इत्यत बाह—

सीन्दर्यमलङ्कारः । १. १. २ ।

चलंक्रितरलङ्कारः । करणञ्युत्पत्या पुनरलङ्कारशब्दोऽयमुपमादिपु

निर्माता ] बामन अपने [ बनाये हुए काव्यालहार ] सूर्वों की [ कविविया नामक अथवा ] कवियों को विय खगने वाली इस बृत्ति [ व्रश्य ] की रचना करते हैं।

1 state of the and did see fig [ med ] as and

कान्य, झलडार [के योग] में [क्षी ] अपादेव होता है। • कान्य, झलडार [के योग] से विश्वय से उपादेव [भादरणीय]

होता है । विचित् मुख्य कर से है वह कारण सम्मू मुख्य वया समझार से संस्कृत सब्द मुख्य वया समझार से संस्कृत सब्द मुख्य वया समझार से संस्कृत सब्द मुख्य वया समझार काम्य में किया कोई देखी बद्दा नहीं है मिसका मोग काम्य में है। किए भी यहां एक्स्में चीर काम्य का भेद मान कर कास्य सम्मू प्रमुख्य क्षण्या से वार्ष क्षण्या मात्र का भी सम्मू कर कास्य सब्द प्रमुख्य स्था मात्र का भी सम्मू क्षण्या मात्र का मात्र के काम्य सम्मू क्षण्या मात्र का भी सम्मू किया मात्र है। दिव्ह विष्

श्रवाद्वार के बीग से काव्य उपादेश होता है यह सूत्र का धर्म उपयम्न हो जाता है]॥ १॥ [कास्य की उपादेवता का प्रयोजक] यह व्यवद्वार नया {पदार्म] है

इस [ शका के हीने पर उसके निवारण ] के जिए कहते हैं---| काव्य में ] सीन्दर्य [ के वाधायक तला ] का नाम व्यवदार है।

[ भावार्षक ] कर्लकृति श्रवहार [श्रव्य का शुरुवार्ष ] है। [परन्तु ] करण [ में भन्न प्रत्यव द्वारा ] न्युत्पत्ति [करने ] से [यह ] चलदार शब्द उपमा शादि [प्रसिद्ध ] बलदार में [श्रवुष्त होता ] है।। २॥

इसका अभिग्राय गह है कि प्रत्यकार यहा मांच में घळा प्रत्यय प्रतके अलद्धार राज्य वमाना चाहते हैं। करवार्यक वज्र प्रत्यय से नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने बुति प्रत्य में इस अलहार राज्य की स्थट रूप से मांच में नित्त प्रत्य हारा निपन्न 'श्रतंकृति' शब्द से स्थाल्या की है। अर्थात प्रत्यकार जब ٤١ काव्यासङ्घारसत्रवसी सित्र ३-४ स दोपगुणालङ्कारहानोदानाभ्याम् । १, १, ३ ।

स खल्बलङ्कारो दोपहानादु गुर्णालङ्कारादानाच्च सम्पाद्यः क्रवे:॥३॥

शस्त्रतस्ते । १, १, ४ ।

ते दोवगुर्खालद्वारहानादाने । शास्त्रादस्मात् । शास्त्रतो हि हात्वा दोपान् जह्याद् गुणालङ्कारांश्चाददीत ॥ ४॥

'काक्य प्राह्ममलङ्कारात्' यह कहते हैं तथ अलङ्कार सन्द से वह उपमादि झलद्वारों का बहुया नहीं करते हैं अपित काल्य के 'सीन्दर्य' को ही बहुया करते हैं। काब्य श्रपने तीम्दर्य के कारण ही उपादेय होता है यह उस सूत्र का श्रमित्राय है । उपमादि के लिए जो अल्हार शब्द का प्रयोग होता है वह इससे भिन्न करणार्थक यन प्रायय से नियन्न होता है और यह 'सीन्दर्भ के सार्थन', 'सीन्दर्य के कारण', इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। उपमादि, काह्य सीन्दर्य के करण अथवा लाघन होने से अलद्वार करलाते हैं। वामन ने अपने प्रथम या दिसीय सुत्र में जो श्रासद्भार शब्द का प्रयोग किया है वह करणार्थक नहीं श्रापितु भावार्थक यम् प्रत्यय से निध्यन्त शब्द का योग है। ब्रतप्य पृष्ट असहार शुन्द सीन्दर्य साधन का नहीं अपित साजात सीन्दर्य का वासक है । अतएष जो साहित्यदर्पग्कार ज्ञादि श्रलद्वार को कटक-पुचडल श्यानीय मान कर उर्तको कान्य का रवरपाधायक मानने का खग्रहन करते हैं उनका मत वामन के इस' द्यभिभाव के बनुरूप नहीं है ॥ २॥

वह [सीन्दर्य रूप कवजार ] दोषों के दान [ परिस्वास ] सीर ग्रणें समा [ सीन्दर्य के साधनभूत करणार्थक श्रामिक वयमादि ] श्रवदारों के वया-द्यान से होता है।

चीर वह [ काव्य सीन्दर्य रूप ] चलद्वार दोयों के [परिस्वाग ] हान तमा गुण पर्व [ उपमादि ] अलकारों के उपादान में कति सम्पादन कर

सकता है।। ३ ।। वं दोतों [ दोवों का हान तथा गुकों का उपादान इस ] सास्त्र में [ दो

सकते ] हैं। वे दोतों बर्धान् दोप तथा गुलाकद्वार के दान चीर उपादान [दोपीं का . सुत्र ४ ]

र्कि पुनः फलमङ्कारवता काव्येन येनैतद्**र्यो**ऽयमित्याह<del>ः -</del>

काव्यं सद् दृप्टादृप्टार्थं प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात् । १, १, ५ ।

काव्यं सत् चारु, दृष्टप्रयोजनं प्रीतिहेतुत्वात् । श्रद्यष्टप्रयोजनं कीतिहेतुत्वात् । अत्र श्लोकाः —

प्रतिष्ठां काव्यवन्धस्य यशसः सर्राण् विदुः। श्रकीर्तियतिनी रेथेयं कुकविस्त्विडम्बनाम् ॥१॥

हान तथा गुर्व्य झीर सल्लहार का उपादान ] इस [कान्यालङ्कार रूप] शास्त्र िक क्रथ्ययन ] मे [ही] हो सकते हैं। शास्त्र से [दीपों के स्वरूप लक्ष्य आदि को ] जान कर दोवों का परित्याग करे और गण तथा अजहारों [के स्वरूप, सर्वण बादि को जान कर उन ] का उपादान [ अपने काव्य में पथोचित प्रयोग ] करे । [इसी से काच्य सौन्दर्य की सिद्धि होती है ] ॥ ४॥

ग्रसदारपुरत काव्य का क्या फल है जिससे इस [ काव्य निरूपण] के जिए यह ृ [काव्याजहारपुत्र रूप प्रन्य, या उसके खिलने का यह प्रयास ] किया गर्या है। [इस शहा के होने पर उसके उत्तर के लिए ] यह कतते हैं।

सुन्दर काव्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीति [ भारत्व ] का स्रोर [कवि के जीवन काल में तथा उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी स्थायी ] कीर्ति का हेत होने से इच्ट [ऐहिक] सीर सहस्ट [ सामुद्रिमक दोनों प्रकार के ] फर्स बाजा होता है।

सद [अर्थात ] सुन्दर काव्य [कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीठि [आनन्द] का हेतु होने से दण्ट [ऐहिक, बौदिक] कल वाला होता है। ं द्रीर [कदि के इस जीवन में तथा बसकी मृत्यु के बाद भी ] कीति का देतु होने से भरटर [भ्रामुन्मिक] फल वाला होगा है। इस विषय में [संग्रह रूप स्वितिवित ] श्लीक [ निस्न प्रकार ] हैं । [ उनसे काम्य का और हमारे इस प्रन्य का प्रयोजन भलो प्रकार विद्तित होता है । ]

काव्य रचना की प्रतिष्ठा [सुन्दर काव्य की रचना ही ] वस की प्राप्ति का मार्ग कही जाती है। इसी प्रकार कुकवित्व की [डपहास्पता रूप] विद्वस्थना की क्रकीति का मार्ग कहा जाला है।

 <sup>&#</sup>x27;सर्राणः पद्धतिः पद्या वर्तिन्येकपदीति च' इत्यमरः ।

कोर्ति स्वर्गफलामाहुरासेसारं विपश्चितः। श्रक्कीर्ति तु निरालोकनस्कोर्रशदृतिकाम्॥२॥ दसमादकीर्तिमुपादातुमकीर्तिञ्च निमहितुम्। काञ्चालङ्कारसूत्रार्थः असाधः कवियुङ्गवैः॥३॥४॥

विद्वान् ह्योग क्रीति को जब कक संसार रहे तथ तक [यावन्यन्द्र-दियाकरों] रहने बाली तथा स्वर्ग रूप फल को देने वाली कहते हैं। और क्राफीति को क्रालोकहीन [क्रन्थकारसथ] नरक स्थान की दूती कहते हैं।

इस्रविष् कीर्ति को प्राप्त करने के लिए और घड़ीति के दिनास के किए सेच्य कियों की इससे इस प्रम्य ] 'काच्यानकारसूप' के वार्थ को असी प्रकार इदपद्वम करना चाहिए। [इस 'काच्याकारसूप' के विषय को असी प्रकार इदपद्वम करने के चार कर्चय रचना में प्रकृत होने पाई करिय, उत्तम काम्य की रचना में समर्थ होकर, कीर्ति के भागन बनेंगे और कुरदिस्स के द्वीप से यह सकेंगे। यह इस प्रम्य के मबोजन की स्थापना प्रस्थवर ने की। ]

प्रपत्ते प्रत्य के इस प्रथम छाण्याव में शामन ने काव्य के प्रधीनमीं का निरूपण करते हुए 'कीर्जिपीदिर्ज्ञालां' कह कर गुरूपतः हो तकर के काव्य मध्येवनों का प्रतिवादन किया है। नारे साहिरव्यास्य में काव्य प्रवोजनों का यह छवी के प्रतिवादन किया है। नार साहिरव्यास्य में काव्य प्रवोजनों का यह छवी सिपा विचेनन कहा वा सकता है। नासम के पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती हों मा आवासों ने इससे अधिक विस्तार के साथ काव्य के प्रयोजनों का निश्वय किया है। उनके पूर्ववर्ती आगर भी काव्य-प्रयोजनों का वर्षन करते हुए निराष्ट्र किया है—

प्रमीर्थकाममोद्धेषु वैचन्न्ययं कलासु च ।
 हरीति कीर्ति भीति च छाधुकाव्यनिवन्यमम् ॥

श्रपीत् उत्तम काव्य की रचना धर्म, श्रार्थ, काम, मोत्त रूप वार्गे पुरुषायी तथा समस्य कलाओं में निपुत्तता की और कीर्ति तथा मीति श्रपीत् भागन्य की जहान्त करती हैं।

भागह के इस इलोक को उत्तरवर्ती सभी श्राचारों ने ब्रादरपूर्वक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भामहकास्वालद्वार १,२।

श्रपनाया है। श्रीर श्रपने अन्यों में उषको उर्धृत किया है। इसके श्रत्सार कीर्ति श्रीर प्रीति के श्रतिरिक्त पुरुषार्थन्तृत्य श्रीर कला तथा व्यवहार श्रादि में नेपुषय का लाभ भी काव्य का प्रयोजन है।

कुन्तक ने अपने 'बक्रोनितबीवितम्' में इसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रपान किया है। उन्होंने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिखा है---

> "धर्मादिषापनोपायः मुकुमारकमोदितः। काव्यक्रपोऽभिजातान। हृदयाह्वादकारकः॥ १ ॥ व्यवहारपरिसन्दर्भीन्दर्यं व्यवहार्यिपः। सकाव्यापिसमादेव नृतनीविश्वमायते॥ ४॥ " वर्ष्युवर्गरुकार्यसम्परिकम्य सहिदाम्। काव्यावनसीनान्त्रचन्नसकार्ये वितन्त्रवे॥ ॥ ॥।

श्रर्थात् काव्य की रचना श्रभिज्ञात खेष्ठकुल में उत्पन्न राजकुमार झारि के लिए वहा कुथा धर्म, श्रयं, काम ज्ञीर मोत्र की विदि का सरल मार्ग है।

संस्काय्य के परिशान से ही, व्यवहार करने वाले सब प्रकार के लोगों को ग्रापने-ग्रापने व्यवहार का पूर्ण एवं सुन्दर शान प्राप्त होता है ।

[ ग्रीर सबसे बड़ी बात यह है कि ] चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति से भी वड कर सहदर्शों के हृदय में चमकार उससे उसन्त होता है।

कुन्तक के इस काव्य प्रयोजन के निरुपस्य को काव्यप्रकारकार श्री सम्मदात्वार्थ ने क्रीर भी व्यधिक व्यापक तथा श्वट करके इस प्रकार सिका है—

\*कारम् यससेऽर्धपृते स्ववहार्यवदे सिवेत+च्तवे । समः परनिष्ठ् तये कान्तासम्मित्तवयोपदेशसमे ॥ २ ॥

स्र मुख्ये काव्यप्रकाशकार ने काव्य के इ.मरीजन प्रतिपादन किए हैं। किन्में ते तोन की हम प्रदुष्पतः कविनिष्ठ और येप तीन को प्रवृक्तः पाटकनिष्ठ प्रतोजन कह एकते हैं। 'प्यार्थ', 'क्यपंक्रते' और 'श्चितस्वत्वत्ये' अव्यक्ति स्था और अर्थ की प्राप्ति तथा अनिष्ट का नाश यह तीनी प्रयोजन किंब के उद्देश्य

<sup>&</sup>quot; धक्रीवितजीवितम् १,३,४,४। <sup>व</sup> काव्यप्रकाश १,२।

से श्रीर 'ब्यवहारविदे', 'खरा पर्रनिष्ट तथे' तथा 'कान्तासिम्मततया उपदेशयुके' यह तीन प्रयोजन पाठक के उद्देश्य से रखे गए हैं। इस प्रकार काव्य प्रयोजनों के निरूपण में उत्तरीचर निकास हुआ जान पढ़ता है।

कीर्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन बतलाते हुए वामन ने जिस प्रकार में तीन श्लोक इस खप्पाय के खन्त में लिख हैं, उसी प्रकार के श्लोक मामइ के 'कास्यालडार' में भी जाए जाते हैं। जो इस प्रकार हैं—

९ उपेग्रपामपि दिवं सन्तिसम्बद्धिधाविनाम ।

श्वास्त एव निरातक्वं कान्सं काव्यतयं वयुः॥ ६॥
रुपादि रोदली चारव यायत् शीर्तरनरवरी।
तावत् किलायमप्यारते सुकृती चेत्रधं पदम्॥ ७॥
श्वतोऽनिश्चान्द्वता कीर्त स्पेयणीमाभुवः रिपतेः॥
पत्नो किरितत्रयेन विधेयः काव्यत्वत्यः॥ ८॥
सर्वेशा पदमप्येकं न निगायानयवयन्।
विकादमप्या दि काव्येन दुःबुतेनेव निन्यते॥ ११॥
श्वर्षाध्यसम्प्रमीय व्यापयं द्रवताय था।
कुद्यदेशं पुनः सादान्य्रतिमाद्वर्धनीपिषः॥ १२॥

कुरुवेश्व पुनः वाद्यान्यृतिमाहुमंनीपिणः ॥ १२ ॥ श्रमीत् उत्तम कार्यो की रचना करने वाले महाकवियों के दिश्वत हैं जाने के बाद भी उनका सुन्दर काम्य दारीर [बावच्चन्द्रदिवाहरी] श्रह्युवण चना रहता है ।

ग्रीर अन्न तक उपकी ग्रनस्वर कीर्ति इस भूमवश्ल तथा ग्राकाश में भ्रमाच गर्ती है तब तक वह सीभाग्यशाली पुरुषात्मा देव पद का भ्रोग करता है।

इशिलए प्रलय पर्यन्त रिधर कीर्ति को जाइने वाले कि को कवि के उपयोगी समस्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम काव्य रचना के लिए परम प्रयत्न करना चाहिए।

कादय में एक भी खनुष्युक्त पद न खाने धाये इच यात का प्यान रखे। क्योंकि कुकाव्य की रचना से कवि उसी प्रकार निन्दा का भागन बनता है जिम प्रकार कुपुत्र को उसम्म करके।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भागत काव्यालकार १ ।

#### इति श्री परिष्ठववरमामनिश्चितकाञ्चाबद्धास्यूत्रवृत्ती "शारीरे" प्रथमेऽधिकत्ये प्रथमोऽध्यायः । इति प्रयोजनस्थापना ।

[ ए.कवि बनने से तो अकवि रहना अच्छा है ! न्वॉकि ] अकवित्व से तो अधिक-से-अधिक स्वाधिया दलह का भागी हो सकता है परन्तु कुकवित्व को तो विद्वान् सोग साम्रात् मृत्यु ही कहते हैं ।

यामन ने जिस प्रकार के तीन सम्ह रुखों क इस ऋष्याय की समाप्ति में दिए हैं इसी प्रकार के श्लोक सारे प्रन्थ में उन्होंने खनेक नगह उद्धत किए हैं। इनमें से श्रधिकाश रलोकों का यह पता नहीं चलता है कि उन्होंने कहा से लिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्लोक उनके स्वय ग्राप्ते ही बनाए हुए हैं। '६४२यामोक' तथा 'बदोबितजीवित' खादि में यह शैनी देखी जाती है। इस ग्रन्थों के लेखकों से भी खड़ने मल क्रथों की रचना कारिका रूप में करके उनकी बत्ति भी स्यम ही लिखी है। उन्होंने वृत्ति लिखने हुए अनेरु स्थलों पर कछ समह श्लोक लिखे हैं। यह प्रतोक कारिकाओं से मिल और यूपि मन्य के भाग हैं। कुस्तक ने हन प्रलोकों को 'ब्रन्तरप्रलोक' शब्द से बड़ा है। 'ध्वन्यालोक' में 'समह' नाम से उनका निर्देश हन्ना है। इसी प्रकार वामन ने अपने सूत्रों पर स्वयं 'वृत्ति' लिखते हुए स्थान-स्थान पर इस प्रकार के श्लोक लिखे हैं । इन्हीं को प्राय: 'अत्र प्रतोकाः' आदि शब्दों से वायन ने निर्दिष्ट किया है । कही-फर्टी इस प्रकार के उलोक बामन ने भागह के काब्यालट्टार श्रादि प्राचीन प्रन्थों से भी उदधत किए हैं। जहां उसका पता लग जाता है यहां तो यह पाचीन रहो कही मानने होंगे, होय श्लोक वामन के ऋपने श्लोक मानने होंगे। इसी लिए यह श्लोक भी वामन स्वरचित 'संप्रह' रूप ही हैं।

> भी परिहतवरबामनविपनित 'काम्यालद्वारस्कृति' मे प्रथम 'शारीराधिकरख' में प्रथमाच्यय रामान्त हुन्ना। प्रयोजन की स्थापना समान्त हुई।

श्रीमदानार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमिण्विरिनेताया कान्यालङ्कारदीपिनाया हिन्दीव्याख्याचा प्रथमे शारीराटिषकरणे प्रथमोऽभ्यायः समाप्तः ।

#### शारीरनाम्नि प्रथमाधिकरखे

द्वितीयोऽध्यायः

[श्रविकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च]

श्रिधकारिनिह्तपणार्थमाइ—

ध्ररोचिकन. सतृणाभ्यवहारिणश्च कवयः । १, २, १ **।** 

शारीर नामक प्रथम अधिकरण में दितीय चण्याय [अधिकारी तथा रीतियों का विचार]

प्रथम श्राध्याय में काव्य के प्रयोजन का जिरूपण कर श्रव इस ग्राध्याय में 'ग्रनुषम्य चतुष्टव' के द्वितीय श्रद्ध 'श्राधिकारी' तथा तृतीय श्रद्ध 'विषय' का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। 'श्रथिकारी' के निरूपण के लिए प्रन्थकार ने पहिले कवियों के दो भेद किए हैं, एक 'ख़रोचकी' ग्रीर दूसरे 'सतृगाम्यवहारी'। 'सत्यान्यवहारी' शब्द का मुख्यार्थ है-तिनके शादि के सहित खा जाने वाला । श्रविवेकी पुरुष के भोजन में बृदि कुछ तिनका श्रादि पढ जाय तो यह उसकी चिन्ता किए दिना, ऋर्थात् रहीसही भोजन को भी खा जाता है। दूसरे प्रकार के ये लोग होते हैं जिनके भोजन में कुछे की तो बात दूर रही, यदि नमक मिर्च मसाले चादि का भी तनिक सा ही विपर्यास या गढ़बढ़ हो आवे तो उनको यह मोजन भी पसन्द न चावे । ऐसे लोगों को 'चरोबकी' नाम से कहा जाता है। यह दो मकार की बृत्ति वाले लोग होते हैं। उनमें से एक को 'विवेकी' श्रीर ब्छरे को 'अविवेकी' कहा जा एवता है। इसी आधार पर यहां अन्यकार ने कवियाँ में भेद करते हुए 'विवेक्षी' कवियों के लिए 'श्रशेखबी' क्षीव 'श्रबिवेकी' कवियों के शिए 'सनुगाभ्यवहारी' शब्दों का प्रयोग किया है। 'विवेकी' और 'श्रविवेकी' श्रर्थ में त्रमशः 'ग्ररोचकी' तथा 'सतृशाम्यवहारी' राज्यों का प्रयोग साहरूपमूलक गीणी ल दाया के आधार पर किया गया है। अपने इस अभित्राय की प्रनथकार ने वृत्तिप्रत्य में स्वष्ट रूप से बढ़ भी दिया है ।

व्यथिकारी के निरूपण के लिए कहते हैं---

'मरोपकी' [विजेको ] सीर 'मनुखान्यवहारी' [स्रविवेकी ] दो प्रकार के कवि होते हैं :

इह खलु ह्रये कवयः सम्भवन्ति । श्ररोचकिनः सतृशाभ्यवहारिण-रचेति । अरोचिकसवर्णास्यवद्वारिशब्दी गौणार्यो । कोऽसावर्थः । विवे-कित्वमधिवेकित्वबचेति ॥ १ ॥

यदाँ [इस संसार में ] दो प्रकार के किव हो सकते हैं। [एक] 'अरोचकी' चौर [दूसरे ] 'सनुगाम्बवहारी' । यहाँ 'धरोवकी' चौर 'सनगा-म्यवद्वारी। शन्त्र गीवार्थक [ सारस्वमृत्वक गीवी अथवा से प्रयुक्त हम ] हैं। ि इन शब्दों का विविधित ] यह सार्थ कीन सा है ? [यह प्ररन करके उसका उसर देते हैं ] 'विवेक्तिव' [ अरोचकी पद का ] और 'अविवेक्तिव' [ सन्त्या-≠थवहारी शब्द का विविधित अर्थ है ] ॥ ३ ॥

प्रकृत ग्रन्थकार वामन ने यहा कवियाँ क 'ऋरोचकी' श्रीर 'शतया। श्ववहारी' यह दो भेद किए हैं। परन्तु उनक उत्तरवर्ती राजशेखर ने ऋपनी 'काव्य-मीमाखा' में किन्हीं श्रशात श्राचार्य 'महल' का उल्लेख करने 'मायकी' के यही दो भेद किए हैं। 'भावक' शब्द का प्रयोग 'झालोचक' के अर्थ में किया गया है। राजरोलर ने दो प्रकार की प्रतिभा का वर्युन किया है, एक 'काश्यित्री प्रतिमा' ग्रीर दसरी 'भावयित्री प्रतिमा'। 'कारवित्री प्रतिमा' कवि की काव्य-रचना में उपयोगिनी होती है श्रीर 'आवियत्री प्रतिमा' 'भावक' श्रर्थात् श्रालीचक को काव्य के ग्राय-दोप की परीक्षा में सहायता देती है। " 'कवेरपकुर्वाया कारियनी' 'भावकस्योपकुर्वांग्या भावयित्री। सा हि कवेः असमिशायं च भावयित।' 'भावित्री प्रतिभा' कवि के अस तथा अभिप्राय को भावित करती है। किये के अस स्त्रीर स्त्रभिप्राय को 'भावित' करने के स्त्रभिद्राय में स्रंग्रेज़ी का 'प्रमीतिएशन' sppreciation | शब्द प्रयुक्त होता है।

'कवि' सथा 'मावक' के सम्बन्ध मे झालोचना करते हुए राजशेखर ने किन्द्री प्राचीन श्राचार्य के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कवि स्वय भी भावक हो सकता है। परन्तु उन्होंने इस विषय में कालिदास की सम्मति प्रकट करते हुए लिखा है कि कालिदास के सत में कवि और भावक एक नहीं हो सकते। 'कवित्त' श्रीर 'भावकत्व' दोनों श्रलग-श्रलग रहते हैं। काव्यमीमासा में ! इत विषय का निरूपण इस प्रकार किया गया है :---

वसाचिद्रिया। कारियत्री सावियत्री च। कवेरुपकुर्वास्य कारियत्री।

<sup>°</sup> काव्यमीमांसा '०४। <sup>२</sup> काव्यमीमांसा ध०४।

भावकरयोगकुर्याचा भाववित्री । चा हि कवेः अममीप्रायं च भावपति । तथा खु कलितः कवेव्यापारतहरूचया सोऽवकेशी स्थात् । कः पुनरनयोगेरी यस्हिवभीवयित भावकरूच कविः इत्याचार्याः । तदाहुः ।

प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा खल्ल भूरिषा । भावकरनु कविः प्रायो न भजत्यधमां दशाम् ॥

न, इति कालिदासः । पृथगेव /ह कवित्वाद् भायकः भायकः भायकः । कवित्वम् । स्वरुपभेदात् विषयभेदात्वा । यदाहुः—

> कष्टिचर् बार्च रचिवतुमलं श्रोतुमेवापरस्ता कल्यायो ते सतिकमयथा विस्मयं नस्तनोति। न हो कस्मिन्नतिरायवता सन्निपातो शुयाना एकः वृत्ते कनकपुण्तस्तररिद्यास्त्रमोऽन्यः॥

ते च द्विभा, ऋरोजकिनः सन्याभ्यवहारिण्ड्च, इति 'कङ्गलः'। क्ष्यगे-ऽपि भयन्ति, इति बामनीयाः । चतुषां इति वायावरीयः । मस्वरिण्स्तःवाभिनिये-शिनस्य ।°

इर उदस्य की ब्रानिय भेनियों में राजयेलर ने यह दिखलाया है कि
महालाचाय के मत में 'भाजक' यो प्रकार के होते हैं। एक 'क्योचकी' बोरे पूर्वर 'लयुपान्यवारी'। उचके द्याथ ही वागन के जत का भी उस्लेख किया है कि यामन के मत में 'भाजक' ही नहीं, कि भी 'क्योचकी' और 'उत्यूपान्यन'-हारी' भेद से दो प्रकार के होते हैं। और यायावरीय खर्मान् राजरोखर के खपने मत में 'भागक' खर्मान् खरालोन्यक दो की जगह चार प्रकार के होते हैं। 'मासते' और 'लागामिनियों' यह दो भेद कोंग्र और क्येंड दिए हैं। हमने खपने 'शाहरान् मोमांगा' नामक संस्कृत भागा में कारिका रूप में हिस्ते हुए मन्य में इस विगय का विवेचन करते हुए कुळ कारिकार इस प्रकार जिल्हों हैं—

> "प्रतिमा कारियती च मानियती तथैव च । कान्ये कलाया खाहिले द्विषा सर्वत्र सम्मता॥ १६॥ द्यावा कान्यादिनियाये द्वितीया तदिनेचने । कवि च मानकं नैव योजवस्यात्मकर्मणि॥ १७॥

काव्यमीर्मासा ४ ३ ँ३ साहित्यमीर्मासा २ ।

## पर्वे शिष्याः विवेकित्वात् । १, २, २ ।

द्याधनिके तः साहित्ये शास्त्रमालोचनाहयम् । यद्ये दृश्यते काय पुरासीद् भावकस्य तत् ॥ १८॥ कवे: स्वयातिसप्ल्यातिभावकादेव जायते । तस्मान् स एव सर्वस्वं तस्य प्राहैः प्रकृतिंतः ॥ १६ ॥

भावकाना पुनर्भेदा भूयांसः सन्ति दर्शिताः । हृद्ये वाचि गृहश्च मुख्यास्ते भावकास्त्रयः ॥ २४ ॥

हृदये भावयेदयं बहियों न प्रकारायेत्। हृद्ये मावकः सोऽयमुच्यते राजशेलरैः॥ २५॥ काव्यनिष्ठ गुण दोषं हृदये मावितं स्वयम् । स तुबान्भावकः प्रोक्तो बचता यः प्रकाशयेत्॥ २६॥

मुखनेश्रादिचेशभिरानम्द हृदगतं पुनः। श्राभिज्यनदित यः सोऽयं सम्मतो गृहभायकः॥ २७॥ गृहस्य भावकस्यैव वर्णनेऽन्यत्र 'विजिका' । लिलेख स्तावकस्वेन स्लोकमेनमधोऽद्वितम् ॥ २८ ॥

"क्षेरिभ्रायमश्रद्गोचर स्फुरन्तमाईषु पदेषु केवलम् ! बदद्भिरङ्गैः कृतरोभविकियेर्जनस्य तृष्णीम्भवतोऽयमञ्जलिः॥" एकेऽरोचकिनः परे ॄंसतृयाभ्यवहारियाः। 😙

एवं हैविध्यमाम्नात कवेश्च भावकस्य च ॥ २६ ॥ ग्ररोजिकपदं चात्र विवेक्यर्थे प्रयुज्यते । द्योपऽहचिस्तदीयैव परस्य नाविवेकिनः॥३०॥

सदोपमपि गृह्णन्त सतृगाभ्यवहारिगः। अविवेक्यधानस्वात् सत्पर्वं तस्य बोधकम् ॥ ३१ ॥ म्रन्थकार वामन ने ऋषिकारियों के निरूपण के लिए यहा कवियों के दो भेद

किए हैं। इन दोनों में से प्रथम 'अरोचकी' अर्थात् 'विवेकी' कवि ही इस प्रन्थ के अधिकारी हैं। 'शतुर्खान्यवहारी' अर्थात् 'अविवेकी' नहीं। इसी बात को ग्रगले मूत्रों में कहते हैं।

[उन दो प्रकार के कवियों में से ] प्रथम [ अरोचकी कवि ही ] विवेकी होने से शिदा पाने के 'ग्रविकारी' हैं।

पूर्वे छह्यरोचिकिनः शिष्याः, शासनीयाः, विवेकित्वात् विवेधन-शीलत्वात् ॥ २ ॥

नेतरे तद्विपर्ययात् । १, २, ३।

इतरे सत्रणाभ्यवहारिणो न शिष्याः । तद्विपर्ययात् । श्रविवेचन-शीलत्वातः । न च शीलमपाकर्वे शक्यम् ॥ ३ ॥

नन्वेर्वं न शास्त्रं सर्वजानुमाहि स्यात् । को वा मन्यते ? तहाह— न शास्त्रमदृब्येष्वर्यवत् । १, २, ४।

न खलु शास्त्रमद्रम्येष्वविवेकिष्यर्थवत् ॥४॥

[पूर्वोक्त दो प्रकार के कशियों में से] प्रयम क्यांत् 'शरीवकी' शिका के मोग्य सर्थात् उपदेश के पात्र हैं, विवेकशील क्यांत् विवेचनासील . होने से ॥ २॥

दूसरे [ सर्यात 'सतृष्णभ्यवहारी' श्रविवेकी कवि ] बसके विपरीत होने से [ सर्यात विवेचनाशील न होने से शिष्ठा के स्रधिकारी नहीं हैं ।

नूतरे सर्पाय 'सन्यागण्यवहारी' यस [ विधेवनाशीसा ] के विपरीय होने से रिशा क योग्य [ कारच विषय के व्यथिकारी ] नहीं हैं । व्यथिवनशीस होने से 1 [ यदि यह कहा जाय कि साहग्र के पढ़ने से उनकी खविकशीसता दूर ही जायगी हससिद उनकी भी उपदेश देना चाहिए को ग्रन्थकार हसका खवटन करते हैं कि ] और स्वभाव दूर नहीं किया जा सकता । [ इससिद चनपिकारी व्यक्ति के ग्रन्थ पहने से भी उसका यह चविके दूर होना सम्यव नहीं है ] ॥ ३॥

[शरम ] यदि पेसा है तो [ खापका ] शास्त्र सबका धनुप्राहक नहीं हुआ ?

[ उत्तर ] को [ इस कास्त्र को सब का अनुमाहक ] सानवा कीन है ? [ क्यांत हम स्वयं हस आस्त्र को सकता अनुसाहक नहीं आनते है । वह केवल विकराोक क्यिकारों स्ववित्तयों के जिए हो है, सबके जिए नहीं । ] इसी भात में [ क्यांत सूत्र में ] कहते हैं—

चन्धिकारियों [ चविवेका, अयोग्य व्यक्तियों ] में शास्त्र सफल नहीं हो सकता है।

[यह ही नहीं, कोई भी ] शास्त्र ब्रह्मच्य ब्रथांत्र [बनधिकारी ] यथेबी दुरसें में सफल नहीं हो सकता है ॥ ॥॥ इसलिए अन्य शास्त्रकारों ने भी अनिधकारी व्यक्ति को उनदेश देने का निरोध किया है। निकस्तकार यास्क मुनि ने अधिकारी का निरूपण वर्षे मुन्दर दंग से करते हुए लिखा है—

स्तिमान यह है कि विक्रा बाहाय साचार्य के वाव आकर प्रार्थमा करती है कि मेरी रह्या करें। मैं ही तुब्हारी सम्पन्ति हू। कुफे, निन्दाकरने वाले, कुटिल और तोबहोन को मत दो जिलसे में शोर्यवरी, वचल और सराक वर्ष।

को गुद बिना फ्रप्ट के बिचा रूप समृत की प्रदान करके कानों को साथ-तख से झाप्ताबित फरते हैं, उन गुद को ही माता-गिता सममना चाहिए और उसका ब्रोह कभी भी नहीं करना चाहिए।

जो पदाप हुए मालण मन से, बचन से, या कर्म से गुक्कों का अनादर करते हैं; बद जैसे गुढ़ के लिए फलपद नहीं होते हैं उसी प्रकार उनका बहु पदना-सिलना उनके लिए स्फल नहीं होता है।

जो द्यपने शुरु का किसी प्रकार होइ न कर उसी अपनी निधि की रहा करने वाले पवित्र, प्रधावी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अधिकारी को सुक्ते प्रदान करना।

यह सभी विद्यार्थों के श्रिपकारी का सामान्य खत्या है। भिन्न-भिन्न विद्या के श्रिपकारियों में कुछ ख्रीर विद्याट लत्त्या होना भी श्रावर्थक है। जिनका निरूपय उन-उन शास्त्रों में विद्येष रूप से किया जाता है।

इसी हिए से प्रत्येक अन्य के ज्ञारम्म में 'अनुबन्ध चतुःयों' में 'ब्रधिकारी'

¹निस्वत २,१।

सित्र ४-६ १८ ] काव्यालद्वारसत्रवसी

निदर्शनमाह---न कतकं पङ्कप्रसादनाय । १, २, ५।

न हि कतकं पथस इव पष्ट्रप्रसादनाय सवति ॥ ४ ॥ श्रधिकारिसो निरूप्य रीतिनिरचयार्थमाह--

रीतिरात्मा काव्यस्य । १, २, ६। रीतिनांमेयमारमा काव्यस्य शरीरस्येवेति बाक्यशेष: ॥ ६ ॥

का निरूपस करना आवश्यक रखा गया है। इसी बास को स्पष्ट करने के लिए द्यगले सत्र 🛚 जदाहरण देते ैं ।

[ इसी विषय में ] उदाहरख देते हैं---निर्माती कीचड को स्वयंक्त करने के लिए नहीं होती।

निर्मंती [ मृक्ष विशेष का फल ] जैसे जल को स्वय्त कर देता है इस

मकार की चढ़ को स्वच्छ करने में समर्थ नहीं होता है। कतक एक प्रकार का वस्तविशोध होता है। जसके फल की पीत कर

यदि गंदले जल में डाल दिया जाय तो जल तरन्त साफ हो जाता है। उसका मैल सब नीचे बैठ जाता है। उस कतक परत को हिन्दी में निर्मेली कहते हैं।

निर्मेक्षी के डालने से मलिन जल तो स्वच्छ हो जाता है परस्त यदि निरी कीचढ़ में ही उसको दाल दिया जाय तो उससे कीचढ़ तो स्वच्छ नहीं होगी। इसी प्रकार क्षत्रामी किन्तु विवेकशील पुरुप तो इस द्यारत के अध्ययन से शान-प्रसाद को प्राप्त कर सकता है परन्त की चढ़ के सम्रान सर्वथा विवेक्तरहित पुरुप की इस शास्त्र के पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए 'झरोचकी' श्रायांत 'विवेदशील' विवे ही इसके अधिकारी है। 'सत्त्राध्यवहारी' अर्थात्

श्रायन्त 'श्रवियेचनशील' परुप इस शास्त्र के श्राधिकारी नहीं हैं। यह प्रस्थकार का श्रमिप्राय स्था ॥ ॥ ॥ इस प्रकार इस शास्त्र के श्राधिकारियों का निरूपण करके प्रतिपाध विषय का प्रारम्भ करते हुए प्रस्थकार सबसे द्याधिक विश्व विश्वय 'रीति' के निरूपए से

द्रापने मन्य थे. प्रतिपाद्य विषय का निरूपण प्रारम्भ करते हैं---श्रविकारियों का निरूपण करके रोतियों के निश्चय के खिए कहते हैं-

रीति [ ही ] काव्य की चारमा है। यह शिति [ हो ] काच्य को भारमा है। शरीर के समान यह वाष्य शेप

सममना चाहियु॥ ६ ॥

38

कि पनरियं रीतिरित्याह— विशिष्टपदरचना रीति । १, २,७ । विशेषवती पदानां रचना रोतिः॥ ७॥

कोऽसी विशेष इत्याह— विशेषो गुणात्मा । १, २, ६ ।

बच्यमाणुगुणुरूपा विशेषः ॥ = ॥ सा त्रेघा बैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति । १, २, ६ ॥

मा चेयं रीतिस्त्रेधा भिद्यते । वैदर्भी, गौड़ीया, पारुचाली

चेति ॥ ६ ॥

जैसे श्रारीर में रहने वाला उसका जीवनावायक तस्व स्नारमा है इसी प्रकार काव्य में रहने वाला उसका जीवनाधायक तत्व 'रीति' है। काव्य में शब्द तथा क्रमें शरीरस्थानीय है। क्रीर वामन के मत में 'रीति' क्रात्मस्थानीय है। साहित्यदर्पैणकार श्रादि अन्य लोगों ने 'रीति' को श्रवयवसंस्थान के समान माना है। अर्थात जैसे शरीर में ऋड़ों की गठन है [ ग्रास ऋदि अवयव स्थान-विशेष पर बनाए गए हैं ], इसी प्रकार काव्य की स्वना शैली रूप 'रीतिया' हैं। इसलिए वे लोग 'रीति' को काव्य की आस्मा व मान कर 'रस' को काव्य की भारमा मानते हैं। परन्तु वामन के सत में काव्य का चमत्कार <sup>4</sup>रीति<sup>3</sup> में ही निहित है। इसलिए वह 'रीति' को ही काव्य की ख्रास्मा मानते हैं॥ ६ ॥ ि प्रश्त विषद्ध रीति क्या [ पदार्थ ] है यह कहते हैं---

उत्तर ] विशेष प्रकार की पद-रचना [ शैजी ] को रीति कहते हैं। विशेष सुक्तः पद्-रचना रीति ई ॥ ७ ॥

वह विशेष [ जिससे युक्त पदरचना को रीति कहते हैं ] कीन सा है. यह बतलाने है---

े [विशिष्ट पद रचना में ] विशेष गुस्स [के श्रस्तित्व ] स्वरूप है।

विशेष [ता] गुख रूप हैं—किन [गुर्खो] का वर्धन धाने किया

बह [रीति ] बैदर्भी, गौड़ी धीर पाल्वाखी इस सरह तीन प्रकार

की है। उस रीति के सीन प्रकार के मेद होने हैं--(१) वैद्धीं, (२) गौडीया. . श्रीर (३) पाञ्चाली ॥ ३ ॥

२०] काम्यावद्भारत्तृत्रवृक्षी [सूत्र १०-११ कि पुनर्देशवशाद् द्रव्यगुयोत्पत्तिः काव्यानां येनायं देशविरोप-व्यपदेशः ? नैयम ।

विदर्भगीहणाञ्चालेषु तत्रत्यैः कविभिर्ययाग्यरूपमुपलन्यत्वात् तत्समाख्या । न पुनर्देशैः किञ्चिषुपक्रियते काव्यानाम् ॥ १० ॥

यदाह—

तासां गुणमेदाद् भेदमाह— समग्रगुणा वैदर्भी । १, २, ११ ।

विदर्भादिप दप्टत्वात तत्समाख्या । १, २, १० ।

सममरोजः प्रसादशमुखेर्गु शिरुपेवा येदभी नाम रीर्तः।

[शरन] क्या काश्यों के 'झम्य शुवा' [शिरोपता] की बावित देख [विरोप] के कारण दोशों है जिसके काश्य [शीश्यों में ] यह देश शिरोप [विर्भ, तीक, पाण्याक मादि] से [बनका] नामकरण दिया है ? [करता | यह मात मही है ।

देश विशेष से 'द्रव्य गुक्' अर्थान काव्य के गुकी की उलित नहीं

होती है। श्रीर न इस कारण शितियों के नाम देशों के नाम पर रहें गए हैं। श्रिति उत्तर-उप देशों के लोगों ने उत्तर-उस विशेष प्रकार की पत्ता श्रीती का श्रीयफार किया है इसलिए उन देशों के नाम पर 'शीतियें' को नामकरण किया गया है। जैना कि ब्राज कल भी बहुत से वैशानिक खायिकारों

के नाम उनके साविकारकों के नाम पर रखे गए हैं। शैसा कि कारते हैं:---

विद्रभादि [देशों ] में बादियहत [देशी गई ] होने से [रीतियों की देशों के मामों से] वह संज्ञाएं रखी गई है।

विदर्भ, तीब तथा पाण्यास दिशों ] में यहां के कदियों द्वारा वास्तरिक रूप में [उपस्थाप, साविष्ट्रत था ] प्रमुक्त होने से बहु [ जस प्रकार के ] नेतम इस रामें दें | है से किस के स्वास्तर कर सेने उपस्था मार्ग होता है | जिससे

रमें गये हैं। [ येसे ] देशों से कारव का कोई उपकार नहीं होना है, [ तिममें दिसी देश के नाम पर शैतियों का नामहरूल किया जाता ]।। १० ॥

दन [ शीवर्षों ] का मुखी के भेद से भेद [ होना है यह ] बहने हैं— समस्त मुखी में मुक्त वैदर्भी [ शीन ] है। समस्त [ कर्षानु दश सबद नया तथा दन कर्य नया है सोता हमार श्रत्र श्लोकौ---

श्रस्ट्रच्टा दोपमात्राभिः समप्रग्रखगुम्पिता । विपुद्धीस्वरसीमाग्या वैदर्भी रीतिरिप्यते॥

तामेतां कवयः स्तुवन्ति-

सति वक्तरि मत्यर्थे सति शब्दानुशासने । श्चरित तन्न विना येन परिस्रवति वाङमध् ॥

## खदाहरणम---

स्मादि से युक्त रीति का नाम वैदर्भी रीति हैं। इस [ दैदर्भी रीति के निरूपण ] में निस्त की रखीक हैं-[ प्राप्ती कहे जाने वाले काण्य ---] दोपों की साक्षा से भी रहित और

समस्य गुर्वों से युक्त बोखा के स्वर के समान मञ्जर [खगने वाखी] बैदर्भी रीति मानी जाती है।

उस [ वैदर्भी शीत ] की कवि खोग इस प्रकार स्तुति करते हैं--

[ सुकवि रूप योग्य ] वक्ता, [ सुम्दर ववर्ष विषय रूप ] सर्थ, सीर शब्दों पर अधिकार [ शब्दकोष ] रहते हुए भी तिस [ विशिष्ट रचना शैखी ] के विना वाणी का मछ रस कवित नहीं होता है [बह ही वेदमी रीति है]।

ि महाकवि कालिदास के चलिशान शाकुश्तक नाटक का निम्म पद्य इस

भैदर्भी रीति का सुन्दर ] बदाहरण है-श्राज इस राजा दुध्यन्त बन में सृगया के लिए नहीं जावेंगे इसलिए

वन में सब प्राची निश्चिन्त होकर ज्ञानन्द मनाए। इस माव को प्रकट करते हुए राजा तुष्पन्त ने यह श्लोक कहा है। इस श्लोक में आए हुए महिय. मृग श्रीर वराह शब्द यश्वि पुलिक्ष में ही प्रयुक्त हुए हैं परन्तु उनसे उस जाति के नर और मादा दोनों का अहरण किया आयगा । 'महिष्यश्च महिपार्च इति महियाः' इन विग्रह 🖩 'पुमान् रित्रया' ९ इस पाणिनि सुत्र के ऋनुसार एकरोप से पुक्तिज्ञ का प्रयोग किया गया है।

श्रभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में राजा दुष्यन्त शिकार मेलने के लिए निक्ले हैं। उसी प्रसङ्क में बर् महर्षि करन के द्वाश्रम में जा पहुँचते हैं। यहा महर्षि कपव की अनुपरियति में उनकी पोध्यपुत्री सवयीवना शक्रुन्तला को देशकर

भ्रष्टाध्यायी १, २, ६७।

'गाहन्तां महिपा' नियानसिबलं शृद्धः पुरुक्ताहृतं झायाबद्धकरम्बकं सृगकुर्लं रोगन्यमध्यस्यदु । विक्रक्वयं कुरुतां वराहवित्ततिमुक्तासृतिं पल्यले विश्वान्तिं समतामिदं च शिथिबच्यावन्यमस्मद्धनुः ॥ ११ ॥

वह उत पर मोहित हो जाते हैं। बीर ख्रम्य सब मूल कर उन्नज़ी प्राप्ति के लिए क्याहुल हो उठते हैं। दूतरे दिन उनके सेनामति ख्रादि उनको प्रिफार के लिए बहुत कुछ मोसमाहित करते हैं। परम्य उनका मन तो कहीं थ्रीर है। बहुत कहने- सुनने पर भी वह मुगया के लिए उपत नहीं होते हैं। उसी वातीलाए के प्रवङ्ग में उन्होंने यह श्लोफ कहा है जिसका मान यह है कि ख्राज यन के सब मारो ख्राराम करें। श्लोफ का खर्म है इस मारो ख्राराम करें। श्लोफ का खर्म है इस प्रकार है।

िकाज ] भैंसे सींगों से बार-बार ताकित किए हए हुएं के समीदवर्ती पोखरों 🗟 जल में जूब हुबकी लगावें । [ भैंसों और मैंसिवों का यह स्वभाव है कि यदि दल्हें पोखरों का जल मिल जाये तो वह उसमें घुस जाते हैं। मुख की छोड़ कर शेप सारा शरीर पानी में हवा केते हैं। इससे शायद बनको मक्खियों 🖹 कप्ट से छटकारा मिल जाता है। परन्तु फिर भी दनका सुख भाग की उपर रह जाता है उसमें मिन्जयां जगती ही हैं। उस समय उब मन्जियों के उड़ाने के लिए वह जोर से सिर दिलाते रहते हैं. जिससे उनके सींग पानी में बगते रहते हैं। इसी दरय को कवि ने स्वभावीकि से 'गाह-तां महिया निपानसितलं सर्र -सु हुरतादितम्' इन शब्दों में खिला है।] मुगों [ मुगों चीर मुनियों ] का समूह [ पुर्चों की सीतला] खाया में सुयड बनाकर [ निश्चिश्त होकर बैठ कर ] बार-बार जुनाली करे । [ बाहसी ] सुबरों की पंक्ति पत्त्वस [ होटे तालाव के किनारे ] पर नागरमीया [ की जहाँ ] को निश्चिम्म होकर खोदें [ धीर खावें | नागरमीया एक प्रकार की बास होती है। इसकी जह को सुबर धपनी शृथनी से सोद कर बढ़े चान से खाता है। हसी का वर्शन यहां कवि ने किया है। यह भौपधि के रूप में प्रयुक्त होतो है और हवन सामग्री में भी पहती है। भौर प्रत्यज्ञा डीसी कर देने से भाज हमारा यह धनुष मी विश्राम करे।

कालिदास के इस रलोक को वामन ने समस्त ग्रंगों से युक्त वैदर्मी रीति

<sup>°</sup> धभिकान साकुन्तलस् २,६ ।

<sup>े &#</sup>x27;प्राह्बस्तु निपानं स्यादुपकूपजलादाये' । इत्यमरः । \_

## ग्रोज कान्तिमती गौडीया । १, २, १२ ।

श्रोजः कान्तिरच विद्येते यस्यां सा श्रोजःकान्तिमती, गौडीया नाम रीति: । माध्यसौकुमार्ययोरमावात् समासबहुला अत्युल्वगण्दा च । श्रत्र श्लोकः—

के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है । वामन के अनुसार (१) श्रोज. (२) प्रसाद, (३) माधुर्य, (४) सौकुमार्य, (५) उदारता, (६) श्लेप, (७) कारित, (=) समता. (६) समाधि और (१०) अर्थ व्यक्ति ये दस प्रकार के शब्द गण तथा श्रर्थतुण माने गए हैं। इस रलोक में यथासम्मव इन सभी गुणों का श्रस्तित्व पाया जाता है । जैसे कि 'खायायदकदम्बकं' श्रीर 'शिथिलस्यायन्धम' इत पर्दी में बन्ध के गाद होने से 'बन्धवैकट्य लक्त्य' (१) 'श्रोज' गुए विद्यमान है। 'खायायद्यकदम्बकं मृगकुलं' इसमें बन्ध के गादस्व तथा शैथिस्य के कारण (२) 'प्रसाद' है। 'मिहिपा निपानसिलस्प' में कोमल श्वना के कारण (३) श्लेप है। 'गाहन्ता महियाः' इस पदा में जिस कम से पदा का प्रारम्भ हस्त्रा है उसी शैली से पद्य की समाति भी हुई है इसलए 'मार्गाभेद' रूप (४) 'समता' गुरा भी उपस्थित है। 'माइन्ता' में श्रारोह श्रीर 'महिपाः' में एक प्रकार का स्रवरीह होने से 'स्रारोहावरोहकम' रूप (५) 'समाधि' गुख पाया जाता है। 'श्टल में हस्तादितम' इसमें 'पृथक्षपदस्य' से (६) माधुर्य गुण, 'शेमन्यसन्यस्थत' इसमें कोमल बन्ध के कारण (७)! सीकुमार्य, 'शिथिलक्यावन्धमस्मद्धनः' में बन्ध के विकराय के कारण (८) उदारता, पदों के उध्यक्त होने से (६) कान्ति. और पर्दों के स्वष्टार्थंक होने से (१०) श्रर्थंन्यिक ग्रुपा पाया जाता है। इस प्रकार इस पद्य में प्रायः समस्त शुलों के उपस्थित होने से बामन ने उसे 'समप्रगुला बैदर्भी'

रीति के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है ॥ ११ ॥

बैदर्मी रीति के बाद कमधाप्त गीड़ी रीति का लक्त्या करते हैं।

'स्रोत' सीर 'कान्ति' [नामक केवल दो गुर्वो ]से युक्त 'गौदी' [रीति ] है।

[पूर्वोक्त दस गुर्थों में से केवल दो ] चोत्र कीर कान्ति जिस में पा प आर्थे वह घोज कान्तिमती गौदीया रीति [कही जाती ] है। 'मापुर्य' तथा 'सीतुमार्च' [ गुर्खों ] के ल होने से [ यह गौड़ी रीति ] समासदहस्त धीर सायम्य क्या पर्रो वाली होती है। [ जैला कि ] उसके विषय में [ निम्न ] रखोड

सि प्रतीत होता है। [ सायधिक ] समासयुक, बन्डट पहों से युक्त 'बोज' और 'व्यक्ति' समस्तृत्युद्गद्रपदामोजःकन्तिगुषान्विताम् । गौड़ीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचस्रणाः ॥

उदाहरणम्,

ेदोर्देचहाश्चितचन्द्ररोध्यरधनुर्दयक्षावमङ्गोधत-प्रद्वारम्बनिराज्यालचरितप्रस्तावनाहिष्टिसः । द्राक्यवेस्तकपालसम्युटमिलद्ज्ञहायङभायडोद्दर-आम्यत्पिष्डितचरिडमा कथमहो नाशापि विश्राम्यति ॥ १२॥

पुर्णों से समन्त्रिक रीति को रीति [साख] के परिकत 'गौदीया' रीति कहते हैं।

[ गौड़ीया रीति का ] उदाहरण [ निम्न रक्षोक है ]

महामधि अवभृतिनिर्मित 'महाबीरचार्रतम्' नाटक के प्रथमाह मैं रामचन्द्र के हारा शिष-अनुष के तोड़ दिए जाने के बाद यह लच्न्या की उक्ति है। लच्न्या यह रहे हैं कि रामचन्द्र जी के तोड़े हुए धनुष का अपद्वर सम्पर खब तक भी खान्त नाहीं हुआ है। रलोक का यबदार्थ इस प्रकार है—

[धी राजधन्द्र की के द्वारा धनायात ] हाथ में उदार हुए [धन्दरेखर]
रिष्य जी के अञ्चय के द्वार के दृदय से उत्यक्ष हुळा और आर्थ [शामगन्द्र जी ] के बाल चरित्र क्य [उनके साथी जीवन की ] मरतावता का
बच्पीयक , इसार-प्यति [उस भीवण श्रद्धार के कारण ] युक्ट्स कांग उनने
[बाक् महिति पर्यस्ते चित्रते वित्रते [धार्य हुआ के कारण ] युक्ट्स कांग उनने
[बाक् महिति पर्यस्ते चित्रते ] बात्री [धूब्यी तथा भ्रावसा रूप होटे-छोटे]
कपास-पर्युटों में सीमित्र [छोटे से ] ब्रह्मायक क्य भाषा ह [बहा माहि क्य
बच्तेन ] के भीतर प्रसने के कारण और क्यांक अश्वद्धता की माह डोक्ट क्य
कक्ष भी सान्त नहीं हुक्य है। यह अस्पर्यर्थ है।

इसमें यन्य की गाइता श्रोर पदों की उच्चलता के कारण 'श्रोत' श्रीर 'कान्ति' नामक दोनों गुख स्पष्ट हैं । इसलिए अन्यकार ने इसे 'गोदी' शैति के उदाहरण रूप में यहा प्रस्तत किया है ॥ १२ ॥

इसके बाद कमप्राप्त तीसरी पात्राली रीति का जिल्लाम करते हैं !

माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली । १, २, १३ । माधुर्येख सौकुमार्येख च गुरुनोष्पन्ना पाछात्री नाम रोतिः।

माधुरेण सोकुमार्येण च गुणेनोषपन्ना पाछाती नाम रीतिः। ओजःकान्त्यमाचादनुल्यणपदा विच्छाया च । तथा च श्लोकः—

श्रश्तिष्टरत्तयमायां तां पूरण्ड्याययाश्रिताम् । मधुरां सुकुमाराख्य पाखाती कवयो विदुः ॥

यथा.

"प्रामेऽस्मिन् पिषकाय नैव वसतिः पारवाञ्चना दीयते, रात्रावत्र विहारमण्डणवले पारवः प्रमुप्ते युवा। तेनोस्थाय स्रलेम गर्जति यने स्मृत्या विवां तल्ह्यम्, येनावापि करङ्गरण्डणतमाराङ्की जनस्तरकाति॥

[कोड चीर कारित के विवरीत ] 'माधुवं' व्यार 'सीकुमार्थ' [ रूप हो मुखों ] से युक्त पाडाजी रीति होती हैं।

'माञुर्थ' तथा 'लीकुमार्थ' गुर्जों से जुक 'वामार्की' नामक रीति होती है। [उसमें ] कोज कीर काश्वित का क्षमत्व होने से उसके पर [गावण रूप 'कोज' के विहोन ] कुमार कीर [काश्वित का जभाव होने से ] विश्वाप [काश्वितिक्षीत ] होते हैं। जैसा कि [उस 'वामार्जी' के विवय में निस्त-विश्वित प्राचीन ] कोज हैं—

नाइकरत से रहित [ चोनोविद्दान ] धोर शिथिल [ चनुजनवल ] पह बालो, [तीक्ष रोति के विषय सूत्र, कोन्न के विदरीत ] 'साइवें' और [ कांत्रित के विदरीत ] 'कीक्रमाये' से जुक्त सम्पूर्ण सीम्बर्ष से ग्रोभित 'रीहि' को सिंद (ग्यावानी' रीति कहते हैं।

'को कवि 'पाञ्चाची' रीवि कहते हैं। जैसे :---

देपरिक इस साम में अब पिकों की [राति में ठहरने के सिए] स्थान नहीं दिया जाना है। विशेषि एक बार ऐसे ही किसी पिक को यहां ठहरा सिया था, परन्तु ] राति में बढ़ी निहार [बीह सठ] के मण्डण की मोधे सीते हुए उस [बब्युवक पिक ] ने विशो खब्द से राति में ] मेन के नार्त्ते पर बठ कर दिसके कारख ] खबनो शिवा की समस्य करके यह

१ ज्ञान्त्र पर पर्वतः ३८३६।

२६] · काव्यासङ्कारसृत्रयुक्ती [सूत्र १४ एतासु तिस्तुषु रीतेषु रेखास्विव चित्र काव्यं प्रतिरिठत-विति ॥ १३ ॥

तासां पूर्वा ग्राह्या गुणसाकल्यात् । १, २, १४ ।

[कर्म] किया [ओ कदने योग्य भी नहीं है और] जिसके कारण यहां [प्राम] के लोग [पिथक के] क्य के दश्द की शहा से अवभीत हैं।

करड़ राब्द का अर्थ टीकाकार ने 'शय' और 'ताक्त' से प्रियक की मासु स्थित होती है, ऐसी कारणवा की है। अर्थात् वर्षा की राशि में मेंगें के शर्मन की सुनंकर छी। अपनी प्रिया का स्मरण कर यह पिक कुमक हतता दु:सी करीशित हुआ कि दु:ख के आवेग में उनकी मृत्यु हो गई। प्रातःकाल उनका श्रम पड़ा मिला। जिसके कारण यहां लोग यह सममने लगे कि इस प्रियक की हाया का दोप इमारे सिर पड़ेगा कि गांव वालों ने इसे मासकर इसका धन खादि श्लीन रिया है। इसलिए इसका रच्ट गांवशालों को मोगना पड़ेगा। इस मय के प्राप्त के लोग खाज तक मममीत हैं। इसलिए तब से इस गांव में शांव में किसी परिक को उदल्ले की अनुमति न दिए जाने का सिमय बना लिया है।

किसी एइस्थ के यहाँ कोई पिथक रात्रि को उहरते के लिए स्थान मागने गया। उनके उत्तर में एएपित, शुस्थाधिनी झ्रथ्या कुलबुद्धा का यह श्यन उस स्वरं पृथिक के प्रति कका गया है।

इस पय में मापूर्व श्रीर शिक्तुमार्य ग्रुण स्वय प्रतीत ही रहे हैं श्रीर उनके कारण समूर्य पय सीन्दर्यपुक प्रतीत होता है ह्वालिय प्रस्थकार ने इसे 'पाञाली शीते' के उदाहरण रूप से प्रस्तत किया है।

पाञाला सात' के उदाहरया रूप म प्रस्तुत ।क्या हू।

इन सीन रीतियों के भीतर थान्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है

त्रित नकार रेकाओं के जीवर चित्र मतिष्ठित होता है। १३।। इस प्रकार रीतियों का निरूपण करने के बाद उनके खाणेदिक महर्च तथा उरादेखता के तारतम्य का प्रमून स्वयं उरादियत हो जाता है। क्या ये तीनों तीतियां समान महत्व की हैं ज्ञयाता उनकी उरादेखता में तारान्य है। इस

मरम का उत्तर देने के लिए प्रन्यकार खमला प्रकरण धारम्म करते हैं। उनमें से प्रथम [ कवांत्र वैद्भी शीत ] समस्त [ कवांत दर्गो ] गुणों से पुक्त होने के कारण धारम है। [ शेष दोनों उतनी धारम वहीं हैं ]।

तासां तिस्रणां रीतीनां पूर्वा वैदर्भी धाह्या गुणानां साक-ल्यात ॥ १४ ॥ न पुनरितरे स्तोकगुणत्वात् । १, २, १५ ।

इतरे गौडीयपाद्याल्यो न बाह्ये. स्तोकगुणस्थात ॥ १४॥

उन तीनों रीतियों में से प्रथम प्रयाद वैदर्भी [ रीति सबसे श्रधिक ] प्राह्म है, सन्पूर्ण [ दशों ] गुर्जों से युक्त होने के कारण ॥१४॥

धन्य दोनों [ गोड़ी तथा पाखासी रीतियां ] सहय गुगा [ केवल दो-दो

गुण | बाली होने से [ उत्तरी ] आहा नहीं हैं। वसरी गौदी और पांजाली [ यह दोनों रीतियां ] स्वरूपगुण वाली किवल दो-दो गुरा वालो ] होने से [ उतनी ] ब्राह्म नहीं हैं ॥१४॥

इस तीना रीतियों में से सामन ने केवल बैदमों की प्राह्म खीर जीप दोनों को ब्रामास व्यथना वैदमों की अपेदाा अल्पमास कहा है। यह मत केवल उनका ही नहीं है खरित खन्य खनेक तिद्धहरत और प्रतिद्ध कवियों ने भी उसके इस मत का समर्थन किया है, ऋथवां कम-से-कम वैदर्भी रीति की झाराधिक प्रशंसा की है। 'नवसाहसाह चरितम्' काव्य के रचविता श्री पद्मगुप्त परिमल ने

बैदभी रीति को जहा सबसे उत्तम मार्ग कहा है वहा उसका खनुसरण तलवार की भार पर चलने के समान कठिन बताया है। उन्होंने लिखा है-श्तरप्रश्चारते कवयः प्रशासा श्रीमत् मेएटप्रमुखा कपन्ति । निस्त्रिशधारासदृशेन वेषा वैदर्भमार्गेण गिरः प्रश्नताः ॥

'विक्रमाङ्कदेवचरितम्' के रचयिता महाकवि 'विल्हण्' ने भी वैदर्भी शित की ऋरपन्त प्रशसा करते हुए लिखा है-

<sup>९</sup> श्रनभृष्टिः अवगामृतस्य सरस्वतीविभ्रमजनमभूमिः। वैदर्भशितिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलामप्रतिभः पदानाम् ॥ महाकवि नीलक्ष्यठ ने श्रपने 'नलचरितम्' नामक नाडक में वैदर्भी रीति ८

की प्रशंसा करते हुए लिखा है---<sup>3</sup> श्रादि: स्वाद्य या परा कवयता काष्टा यदारोहरे,

या ते निःश्वसितं नवापि च रसा यत्र स्वदन्तेतरस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नवसाहसाञ्जूचरितम् १, ४।

व विक्रमाञ्जूदेवचरितम् १, ६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नलचरितम नाटक श्रद्ध २ -

पाञ्चालीति परम्परापरिजितो वादः कवीना परं, वैदर्भायदि सैव वाचि किमितः स्वर्गेऽपवर्गेऽपि वा ॥

मीलक्ष्यत के सत में 'बैट्मॉ' रीति रवाडु, आहायदायक वस्तुयों में सरसे प्रथम है। उसका अवलायन करने से कवियों को अपने कविल की परा-काष्टा प्राप्त होती है। 'या ते निःश्वितम्' जो बैदमॉ तेरी अर्थात् सरस्वती की प्राप्त सरक्ति है। कुछ लोग 'पाञ्चाली' को भी ति कहने हैं परन्तु यह उन कवियों का केवल परम्पापी-वित्तवासमा [ भेक्वाल ] है, उसमें तथ तर से हैं। बातव में तो बैदमॉ तीते ही इन गुफों से मुक्त हो भी पित को स्वाप्त परम्पापी-वित्तवासमा [ भेक्वाल ] है, उसमें तथ विदर्भी रीति का राज्य है तो किर 'उसके सामने स्वर्ग या अपवार्त में भी गुक्त तर नहीं हैं।

सहाकवि 'शीरप्र' परिष्टव कवि थे। उनकी करिता कटिन झीर शास्त्र-सर्वा बहुत है। परन्तु वह भी श्रवने को 'वैद्धी' के वाग्रा में फला हुझा पाते हैं। कैसे वैदमी दमवन्ती ने झपने कीन्दर्वाद गुर्वो के तैपच नल को झपनी और फींच लिया था हथी प्रकार 'स्वकम्युलवयन्त्रा' वेदमीं धीति ने सहाकवि श्रीर फींच किया कारण को भी श्रवमी और आह्य कर लिया है। इस व्हस्स की भीदों के नैयब कारण को भी श्रवमी और जाव्य कर लिया है। इस वहस्स

भ्यन्माप्ति चैदमि गुण्डेवदारैर्यया समाकृत्वत नैपघोऽपि।

हतः स्तुतिः का खतु चन्द्रिकाया यद्विधमध्युत्तरलीक्रोति ॥ नैयम के श्लेपमय चौदहर्षे सर्ग में भी श्रीहर्प ने श्लेप से दैदमीं रीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है—

<sup>२</sup>गुणानामास्थानं। व्यतिलक्षनारीति विदिता रसस्प्रीतामन्तः तव व तव बृत्ते च कविद्वः। भवित्री वैदर्भीमधिकमधिकप्रतं रचयिद्वं। परीरममभीक्षा चरणशरतासम्बद्धस्यमः॥

श्रिषिक क्या इस छाप्याय के धन्त में स्वय प्रत्यकार वामन ने भी वैदर्मी रीति की प्रशंसा ≣ दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किए हैं। फतातः इस वैदर्मी रीति के बामने प्रत्य दोनों रीतिया देव खागेत् ध्रव्य ग्रह्म की हैं यह वामन का ज्ञामिमाय है। जिसे उन्होंने इन दोनों खों में छामिब्यक्त किया है। १५॥

<sup>&</sup>quot; नेपच २, ११६ ॥

२ नेयच १४, ६१ ॥

त्तदारोहणार्थमितराभ्यास इत्येके ॥ १, २, १६ ॥

तस्या चैदम्यां एवारोइणार्थमितस्योरिष रीत्योरम्यास इत्येके मन्यन्ते ॥ १६ ॥

तच्च न, ग्रतत्त्वशीलस्य तत्त्वानिष्यतेः ॥१, २, १७॥ म द्यतत्त्वं शीलयतन्त्वं निष्यवते ॥१७॥ निदर्शनमाह—

न शणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरसूत्रवानवैचित्यलाभः ।।१,२,१८।।

कु लोगों का अत है कि बैदमों मार्ग की प्राप्ति का लाधन पाडाली तथा गींधी रीतियों का अन्याव है। अर्थात् गींधी तथा पडाली रीति में रखना करता लाल है और उनका अप्याव करते-करते किंव कमन पर वैद्यार्ग रीति में रचना करने में भी कममें हो चकता है। परन्तु वामन हच मत के अप्यव्स विद्य हैं। उत्तक्ता कहना है कि अत्यत्म के अप्याव हो तथा को प्राप्त गांधी किया आ करता है। जैसे चन की मुतली से टाट की पही मुनने वाला व्यक्ति क्यने उन अप्यावत से टमर के मुन्दर रेहाणी बस्त चुनने में कीशल प्राप्त नहीं कर वक्ता है। इसी मकार पाडाली तथा गींकी रीतियों का अभ्याव करने वाला किंव उनके अप्याव के हारा वैदर्भी रीतियों का अभ्याव करने वाला किंव उनके

इस [ वैदर्भी रीति ] के झारोहण के लिए दूनरी [ गीही तथा पाडाका रीति ] का प्रस्तात [ वपनोर्गा या साधनभूत होवा ] है ऐसा कोई खोग मानते हैं।

उस [वैदर्भी शील ] के आशोहण [ उसकी प्राप्ति ] के लिए ही शेष दोनों [ गोड़ी कथा पाबाक्षो ] शैलियों का श्रभ्यास होता है ऐसा कोई लोग मानते हैं ॥ 1६॥

उनके मत का खएडन करते हैं—

बहु ठीक नहीं है। श्रवस्य के खर्यान्य से तस्त्य की गासि नहीं होती। स्रतस्य का खर्यास्य करने वाले को तस्त्र की सिदि नहीं होती है॥ उ०॥ [ स्रवने हुस कथन करे पुष्टि में ] उदाहरण [ के बिष् ] कहते हैं— सन की होरी [ की पहियों ] के खनने के सम्यास करने पर टसर काव्यालङ्कारसञ्ज्ञवती

म हि राणसूत्रवानमन्यसन् कुविन्दस्त्रसरस्त्रवानवैचित्र्यं लभते ॥ १८ ॥

सापि समासाभावे शुद्धवैदर्भी । १, २, १६ ।

सापि वैदर्भी शदवैदर्भी भएयते. यदि समासवत परं न भवति ॥१६ ।

सस्यामर्थगुणसम्पदास्वाद्या । १, २, २० ।

[रेशम] के सूत्र के बुनने में विश्वकृत्यता [कीशका] की प्राप्ति नहीं होती है।

सन के सुत्र से बुवने का करवास करने वाला बुनकर दसर [ रेराम ] के सब के बनने में वैचित्र को प्राप्त नहीं करता है।

इसी प्रकार का एक प्रवन्त योगदर्शन के प्रथम पाद में आया है। योग दर्शन में सम्प्रजात श्रीर श्रसम्प्रशत दो प्रकार की समाधि मानी गई है। जिस प्रकार यहा द्यातस्य के स्रभ्यास से तस्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है यह कहा है. उसी प्रकार वहां सम्प्रहात या सालम्यन समाधि के अप्रवास से ब्रासम्प्रशात समाधि की सिद्धि नहीं ही सकती है यह बात कही गई है।

 'सासन्यनो हाम्यासस्तरसाधनाय न कल्पत इति विरामप्राथयो निर्वेस्त्रक द्यालस्वनीहियते । 2 ।। १८ ।।

ऊपर जिल समग्रगुण विभावत वेदभी शिति का वर्शन किया है यह छौर भी उत्कृष्ट शुद्ध वैदर्भी हो जाती है यदि उसमें समास का प्रयोग न हो। इसकी प्रनथकार छात्रे कहते हैं।

वह [ वैदर्भी रीति ] भी समास के न होने पर [ चौर भी उन्हर ] शक्ष वैदर्भी कहलाती है।

वह वैदर्भी भी शुद्ध वैदर्भी कही जाती है। यदि उसमें समासयुक्त पद न हों। विदर्भों का भी उत्कृष्ट रूप वह शुद्ध वैदर्भी है। यह स्प्रिमाय ही गुरुष

उसमें श्रथं गुर्कों का वैभव सम्पत्ति, समग्रता, पूर्व सौन्दर्य श्रास्त्राय श्रयांत ने भानभद करने योग्य होता है।

30 1

<sup>े</sup> योग० १, १८ ।

तस्यां वेदभ्यामर्थगुरासम्पदास्याचा भवति ॥२०॥ तदुपारोहादर्थगुणलेशोऽपि । १, २, २१ ।

तदुपघानतः खल्वर्थेलेशोऽपि स्वद्ते । किमङ्ग पुनरर्थगुणसम्पत् । तथा चांहुः—

उस वैदर्भी [शील] में कर्यगुर्कों का वैभव आस्वाद के योग्य होता है।

बामत ने जो दय गुण माने हैं उनको शब्दगुण तथा अर्थगुण दोनों कर में माना है। उनके नाम दोनों जगह समान हैं परन्त सत्य दोनों जगह सिम-मिल हैं। इनके से शब्दगुणों का लेव कुछ सीमित है परन्त अर्थगुणों का लेव कुछ सीमित है परन्त अर्थगुणों का लेव कुछ सीमित है परन्त अर्थगुणों का लेव बहुत व्यापक है। उसमें सद्युतः काव्य के उपयोगी और उसकंपायक प्रायः समत कंदी का समाविश हो बाता है। (१) अर्थ की मीदि 'क्रोज' नाम से, (२) उर्का का वैविव्य 'माधुवे' नाम से, (३) अर्थीत क्या के स्वराय प्रायः समाविश, भा से, (४) रों का माव्य कानित नाम से, (४) अर्थवेत व्याप वाद नाम से, (४) रों का समाविश का माव्य का स्वराय के उत्कर्णायाक समरत अर्थों का समाविश अर्थगुणों के अरत्यांत हो जाता है। वह साविश अर्थ सम्प्रता देशों पीति के अरत्यांत आसावा अर्थना क्योंकिक न्यास्तार अर्थम अर्थाविश है। इर्शालिक व्यास्ता यथा अर्थाविश के स्वराय क्यों हो। इर्शालिक विश्व हों से हर्गालिक व्यापक स्वराय क्यांत क क्यांत 
बैदभी रिति में श्रार्थमुं की सम्पत्ति या बैभव तो अनुभव योग्य होता ही है परन्तु यदि उसमें मुख्यां का पूर्वी विकास न हुआ हो और लैश मान ही हो तो उस लेशमान का भी सीन्दर्भ कुल अलीभिक रूप से मावते लगता है। ति उसके काराय उसमें सचिव एक खोटी-मी बात भी बजी चमरकार पुक्त मतीत होती है। हमी शत को अन्यकार अगले मुत्र में कह रहे हैं।

उस [ वैदर्भी शिन ] के सहारे ये वर्षगुणों का लेख मात्र भी आस्वाइ योग्य हो जाता है [ क्रर्थगुण-सम्पत्ति की तो बात ही क्या ! ]

उस [ धेंदर्मी रीति ] के सहारे से वर्य का लेख [सामान्य वर्ष ] भी चारवाद योग्य हो जाता है वर्षगुर्य सम्पत्ति को तो बात हो क्या कहना।

जैसा कि [ वैदर्भी रीति की प्रशंमा में बिखे गए निम्न रजीकों में ]

काव्यालङ्कारसञ्जवसौ

विस्त्वस्ति काचिष्टपरैव पदानपर्वी. यस्यां न किञ्चिदपि किञ्चिदिवासभाति । श्रानन्दयत्वथ च कर्णपर्थं प्रयाता, चेतः सताप्रमतवष्टिरिय प्रविष्टा ॥

किन्तु यह [वैदर्भी रीतिमयी] मुख चौर ही [प्रकार की लोकोत्तर] पद रचना है जिसमें [ निवह होने पर ] न इन्ज़ [ तुन्तु या बसत् ] सी वस्तु भी हुस [ ब्रह्मोंकिक चमत्काशमय ] सी प्रशीत होती है । श्रीर सहदयों के कर्ण-गोचर होकर उनके चित्त को इस प्रकार चाहादित करती है मानो [कहीं से] . समय की वर्षा हो रही है।

इस प्रलोक की व्याख्या के प्रसन्ध में श्री सोपेन्द्र त्रिपरहरभुपालविरचित 'बामनालद्वार एवट्टलि' की कामधेनु नामक ब्याख्या 🏗 इसके पूर्वार्ट रूप मे यह दो वंकियां स्त्रीर खदधत की हैं .

> जीवन पदार्थपरिरम्भगमन्तरेण शब्दावधिभवति न १फरणेन सरवम् ।

इन ८कियों का श्रभिप्राय वह है कि जीवित श्रर्थात् चमस्कारयुक्त पदार्थ के विना केवल वैदर्भी शीन के शुरुखमात्र से बाक्य वा काव्य के संदर्ग की पराकाश नहीं होती है, यह सध्य है किन्तु, इस प्रकार इस पूर्वार्द्ध की अगले रलीक के साथ सङ्गति तो लग जाती है परम्तु वह इस 'किमवस्ति॰ इत्यादि श्लोक का पूर्वार्द नहीं है। किन्तु इसके पूर्व वृद्धि एक पूर्वपत्त का इलोक दिया जाय यह पैकियां उस पूर्वपत्त के श्लोक का उत्तराई हो सकती हैं।

परन्तु यह श्लोक स्वयं परिपूर्ध है। प्रम्थकार ने पूरा श्लोक उद्भृत किया है। केवल उत्तरार्द्ध नहीं। फिर टीकाकार ने न जाने क्यों 'अप..... इति पूर्वार्द्ध पटन्ति' लिख कर उपर की दोनों पंक्तिया उद्भुत की हैं। श्लोक में ग्राए हुए 'न किजिदिन' शब्द का असद्वस्तु और 'किजिदिनानभाति' का अर्थ 'सदिनानभाति' यह शर्थ टीकाकार ने भी श्रपनी टीका में दिया है।

प्रन्थकार श्री बागन बैदर्भी रीति की प्रशंसा में आगे एक और रहाेक उद्भुत करते हैं---

वयसि यमधिगम्य स्पन्दते वाचकथी-वितथमनितथस्य यत्र वस्तु प्रयाति । उदयति हि स ताहक् क्वार्णि वैदर्भरीतौ सहदयहत्यानां. रखकः कोऽपि पाकः ॥२१॥ साऽपि वैदर्भी तात्स्थ्यात् । १, २, २२ ।

सापीयमर्थगुणसम्पद् वैदर्भीत्युक्ता । तालक्ष्यादित्युपचारतो व्यवहार दर्शयति ॥ २२ ॥

तिस [ वेदमों शील ] को [ काव्य रूप ] वाषय में प्राप्त करके शहर सीन्दर्ग [ वाषकभी: ] चिरकी खनता है, जहां [ वेदमों शील में पहुंच कर ] शीरस [ वितय ] वस्तु भी सरस [ व्यविषय ] हो उठली हैं, सहद्यों के हद्यों को माहादित करने वाका दुख ऐसा क्रांत्रियंश्वीय राज्द्रपात के सीति में [ हो ] कहीं तुक्य हो जाता है । [ जिसके कारण क्षत्र शोसा मानों नामति सी खनती है और शीरस हुग्त भी सरस हो जालो है । डीकाकर ने विवध शब्द का क्रांत्री जीरस सीर व्यक्ति भी सरस हो जालो है । डीकाकर ने विवध शब्द का क्रांत्री जीरस सीर व्यक्ति शब्द का व्यवस्थ सरस किया है । ] ॥ २३ ॥

उस [बैदभी रीति] में रहने के कारण वह [ अर्थ गुण सम्पत्ति भी ]

[ क्रपचार या जनगा से ] वैदर्भी [ नाम से कही जा सकती ] है।

बद संधेगुण सम्पन्ति भी बैदर्भी [नाम से ] कही गई है । [सूत्र में प्रयुक्त 'तारस्पान' इस पद से ] बस [बैदर्भी रीति ] में स्थित होने के कारण [क्रायंसम्बन्धि भी बैदर्भी नाम से कही गई हैं]। इस प्रकार उपचार [क्रवणा] से म्यवहार दिखलाते हैं।

किवान लोग खेती की रहा के लिए उनसे मचान बना कर और उन पर बैठ कर ब्रानाज श्रादि की लाने वाले बची क्यादे को उस्तो हैं। यहा पहियाँ को उसाने की श्रामाज मचानों पर रियत पुरुष देते हैं परस्तु महा भागा भ्रीशनि——नवान पुकारते हैं?—हुए प्रकार का स्ववहार होता है। वहा जैसे 'तारका' सन्वत्य से लच्चा द्वांच के द्वारा गीया रूप से होता है। वहा जैसे 'तारका' सन्वत्य से लच्चा प्रचि के द्वारा गीया रूप से होता है। वहा जैसे 'तारका' सम्बन्ध से महास्य पुष्पों के लिए मा शब्द का श्रीपनारिक प्रमोग होता है, इसी प्रकार से बदा बैदामी रीत में रियत श्रायुणुश्याविक के लिए भी उपचार श्रामी, लच्चा से बैदानों शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सन्यकार का श्रीमाम है।

भामहकालीन दो मार्गों का सिद्धान्त-

वामन ने इस अध्याय में 'वैदर्भों', 'पाञ्चालो' तथा 'गौड़ी' इन तीन

रोतियों का वर्षन किया है श्रीर उन्हों को काव्य की श्रास्मा माना है। वामन के पूर्ववर्ती मामह ने रीति के स्थान पर 'मार्ग' शब्द का प्रयोग किया है श्रीर उन्हों तीन की बगह पेसल दो भेद किए हैं—'विदम' मार्ग' तथा, 'पौदीय मार्ग' ! ऐसा प्रतित होता है कि मामह के समय में काव्य-चना, के दस

\$¥ 1

۸,

मार्ग प्रचलित थे। परन्तु बह स्वयं दोनों मार्गों का मेद मानने के पह में नहीं हैं। यार्ग-भेद के विषय में ऋकीन श्री दिखलाते हुए उन्होंने लिखा है— 'येदमंत्रन्यदस्तीति' अन्यन्ते सुष्याः परे। तदेव च किल प्यायः यद्यम्पिर नामस्म्॥ ३१॥

गौद्रीयमिद्रमेतनु वैदर्भमिति कि पृयक् । गतानुगतिकत्यायान्नानाक्येयममेश्वराम् ॥ ३२ ॥ नतु वारमक्षेद्यादि वैदर्भमिति कर्यते । कामं तथालु प्रायेख् चेत्रेच्छाते विचीयते ॥ ३३ ॥ -श्रपुष्टायमक्षेत्रीति महत्त्वासु कीमसम् ।

भिन्नं गेयिन्पेरन्तु चेवलं सुतिरेखसम् ॥ २४ ॥ म्रालहात्वदमाध्यसयं न्याध्यमताकुतस् । गोडीसमी छाषीयो वेदभीसित नात्यपा ॥ २५ ॥ इसका म्रीभाव यह है कि छुळ लोव 'बेदमं मार्ग' के 'तीढ़ीय मार्ग' से मानते हैं और यह कहते हैं कि सही 'बेदम् मार्ग' उत्तम मार्ग है। हदर्थ

खता मानते हैं जीर वह काते हैं कि बही 'विदर्भ सारो' उत्तम मानते हैं। बदर्थ पुस्त होने पर दूबरा खर्मात् 'वीड़ीय मार्ग' उत्त वैदर्भ 'सार्ग' के बरायर नहीं हैं। सकता है। परन्तु मामहाचार्य का कथन यह है कि वह 'वेदर्भ' और 'गीरीय' मार्ग के मेद की करवना मर्थ्य है। मुखें लोग रातातुमातिक न्यार हो, या भेड़-बाल से क्या नहीं कह करता मर्थ्य है। मुखें लोग रातातुमातिक न्यार हो, या भेड़-बाल से क्या नहीं कह करते विशेष प्रवाद की अपनील वार्ति कहने लगते हैं। धर्मात्र जनके मतातुखार मा 'वैदर्भ' वया 'नीड़िश' मार्ग के भेट बी करवना वेजल मेड-चाल के आपना पर चल की है और मुखेंतावृथ्य है।

चाल के आचार वर चल की है और मुखंतायुर्ण है।

कोई यदि यह कह कि नहीं, मार्ग की यह कहरना निराधार नार्से है
आणि दे के आचार पर की या है। अरमक वंग आदि देश निदर्म कहलाता
है। उसी के आचार पर मीदर्ममार्ग माना जाता है। और वह 'गीकीमार्ग'
से मिन्न है। इसके उत्तर में भागसानार्ग कहते हैं कि यह देनमें आदि
लोगों सो आपनो अपनी हम्ला के अनुसार कहते हैं कि यह विदर्भ आदि
ताव हो पह की हो। उसे चाहि में मार्ग की निदर्म सार्थ
ताव हो एक ही है। उसे चाहि मीदर्म मार्ग में नाम को नीदर्म सार्थ

भाषह कान्यासङ्कार १, ३१-३५ १

पण करो यदि यह तत्व ऋा जाता है तो दोनों अवस्थाओं में काव्य उपादेय होगा अवस्था उससे भिन्न होने पर 'बैट्में मार्ग' भी काव्य को उपादेय नहीं बना सकता है। यदि ऋतक्कारयुक्त, मान्यता दोप से रवित, सुन्दर ऋषे से युक्त और सुसक्त काव्य है तो बन भले ही 'मोहीय मार्ग' से लिखा गया हो, वह अवस्य सहदयों के हृदय में चमत्कार को उसन्त करेगा। और यदि हन मुखों से विहीन काव्य है तो फिर वह भले ही 'बेट्में मार्ग' से लिखा गया हो वह सहदयों के लिए बसाइराजक नहीं हो सकता है।

इस प्रकार भामह ने अपने सुनय के मानों के प्रशक्ति भेद के प्रति इसकि प्रकट की है परन्तु उस से यह दरक है कि बामन की तीन रीतियाँ के स्थान पर मामह के समय दो सार्ग का मानने बाला कोई संप्रदास प्रचलित था।

कृत्तक का त्रिमार्ग सिद्धान्त---

• • प्रकृतिका जीवितम्' लामक प्रतिद्ध तवित प्रत्य के निर्माता कुत्तक ने देश के झाधार पर माने गए होनों मागों तथा बामन की तीनों शितयों का खराबन कर 'प्याना रोती' के आध्याय पर 'सुकुमार', मण्यम' और 'विचिन' इन तीन प्रकृत के मानों का प्रतियादन किया है।

सम्प्रित तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।
 सक्तारो विचित्रश्च मध्यमञ्जोभयात्मकः ॥

अप्रित् काध्य रचना के नेवल तीन आर्य ही वक्तो हैं। न इस्ते कम एक या दो और ल इस्ते अधिक चार या याच । इस तीनों आर्यों में से पहिला अकुमार, दूसरा विश्वित्र और तीलया शुक्रमार तथा विचित्र के योग से बना स्थास सार्य है।

वेजाश्रित रीतिवाद तथा मार्गवाद का खण्डन-

बिदमीदि देशों के श्राघार पर मानो गई वामन की तीन रीतियों तथा मामह द्वारा उल्लिखित दो मागों के सिद्धान्त का खयधन करते हुए कुन्तक ने लिखा है—

ैश्रत्र बहुविधा विमितिरत्तयः सम्भवन्ति। यस्माच्चिरन्तीर्विदर्भोदिदेशसमः अयेण् वैदर्भोत्रमृतयो रीतयस्तिसः समाम्नाताः । ताद्या चोचमाघममध्यमस्वेन त्रैवि-प्यम् । श्रन्येश्च वैदर्भगौदेशकत्त्वयं मार्गीद्वेतवमाच्यातम् । एतच्चोभवमप्यपुनित-

वकोवितजीवितम् १, २४ । वकोवितजीवितम् १, २४ ।

युस्तम् । यस्माहेश्यमेदनिक्चनत्वे शैतिमेदानां देशानामानन्त्यादर्गण्यतं प्राचयते । न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्यकरणं मानुक्तेत्रभगिनोविषाहबद् देशमांसता व्यवस्थापितुं शक्यम् । देशमां हि वृद्धक्यवहायराम्परामानग्रास्यः यस्माहिकान्त्रमत्वा नानिकति । वापीविषकाव्यकरणं पुनः श्रावसादिकारणक्रवान् राक्त्यादिकारणक्रवान् राक्त्यमेद्याग्ये न शक्यति विषाक्षकिद्यक्षयः ।

इसका अभियाय यह हुआ कि मार्ग के विषय, में अनेक प्रकार के मत-भेद हो सकते हैं। क्योंकि वामन आदि प्राचीन आचार्यों ने विदर्भ आदि देश विशेष के ब्राक्षय से वैदर्भी ब्रादि तीन रीतियां मानी हैं। ब्रीर उन रीतियाँ में वैदर्भा को स्वीत्तम मान कर उत्तम, मध्यम, ऋषम रूप से तीन विभाग किए हैं। इसके अतिरिक्त भामह के काव्यालङ्कार में पाए जाने वाले मत के अनुसार श्रन्य लोगों ने वैदर्भ तथा गीडीय रूप दो प्रकार के मार्ग माने हैं । यह दोनों मत युक्तिसङ्गतः नहीं हैं। क्योंकि काम्य रचना की रीतियों को यदि देशविशेष के श्राघार पर विभवत किया जायगातो देशों के श्रनन्त होने से शितियाँ की श्रमस्तता माननी होगी । जो कि श्रमङ्गत है। किसी देशविशेष 🛙 प्रचलित ममेरी यहिन के साथ विवाह श्रादि के समान रीतियों को दैशिक श्राचारमात्र नई। माना जा सकता है। क्योंकि दैशिक ज्याचार में तो केवल सुद्धव्यवहार-परस्परा ही प्रमाण है । इसी लिए इद्धव्यवहार के चतुसार उसका चतुष्ठान किया जा सकता है परन्त काव्य की रचना तो हृद्धव्यवहार के ऊपर झाश्रित नहीं हैं। उसके लिए तो शक्ति और व्युत्तित ग्रादि कारणकलाप की धामर्यकता होती है। उछके जिना केवल देशिक धर्म के रूप में काव्य की रचना नहीं की का सकती है। इसलिए दैशिक आचारों के समान देश-भेद के श्राधार पर काध्य-रचना की रीतियों का भेद करना उचित नहीं है।

किञ्च शक्ती विध्यमानायामि ब्युत्वत्थादिराष्ट्रायंकारण्डम्यत् प्रतिनियतः देश्वित्यतमः न ब्यवतिष्टते । वियमनियत्यनामावात् तथादर्शनादरम्य च

वर्णनात्। श्रीर यकि के होने पर भी क्षुताचि श्रादि उत्तर्भित कारण सामग्री में भी कान्य-चना में श्रावस्थकता होती है। यह कारण-गामग्री भी किसी देशविधेय में गियमिन नहीं है। क्योंकि विदर्भ श्रादि उन-उन देश में रहने गांसे अन्य बहुत से पुरुषों को उन मकार की राकि तथा स्पुरानि प्राप्त नहीं होती है और उन देश से नित्र श्या में भी उन प्रकार की सामग्री प्राप्त हो जाती है। इससिय कान्य-

<sup>.</sup> वर्षोदिनजीविनम् का० १. २४ ।

रचना की कोई भी समग्री देशविशेष के उत्तर श्रवशानिक नहीं है। न प्रतिभा किसी देशविशेष से सम्बन्ध रखती है और न ब्युवाचि श्रादि। वह दोनों मकार की सामग्री सन देशों और काशों में वर्षन उपक्षक हो सकती है। सभी देशों में उदम किंद हो सकते हैं। हसलिए देशविशेष के श्राधार पर काल्य-स्ना की रीतियों का विभाजन करना उत्तिव नहीं है।

द्यागे देश-भेद के झाधार पर मानी हुई उन धीतर्थों के उत्तम, प्रध्यम, श्रयम भाव का मानना भी उचित नहीं है, यह दिखलाते हुए कुन्तफ लिखते हूँ—

भन च रोतीनाष्ट्रतमाधममध्यमस्यमेदेन वैविश्यमबस्धायियुं न्यायम् । यस्मात् सङ्दरशङ्कारकान्यलक्षयप्रस्ताचे वैदर्गण्डरग्रोनरगीनम्यानम्पमा-धमनीवरदेग्ववैयर्गमायाति । परिहार्ययेनाप्यवेदग्री न युक्तामयसम्बते । तैरेबा-नम्युपातत्वान् । नचामीकमनित्यायाय यथायिक रितद्रसामितन् कान्य कराणीयसाम्हर्ते । तदेय निवंचनलमाष्ट्यामाष्टरग्रकाराच्यं देशारियेपा-अस्यप्रस्य वर्षं न विवदमार्थे । मागोडल्यादिनामय्वेताय्येव वृगयानि । तदलमनेन निःशरवस्त्रपरितम्लनव्यसनेन ।

प्रधान है सार्वश्रेष के आधार पर मानी गई रीतियों का वो उत्तम, मध्यम स्थाम रूप से तीत एकार का वो विभावन किया स्था है वह भी उनियत नहीं हुता। मधीरि सहदयहदयाहारकारी काव्य की रचना के स्वन्न में यह तीन कार्या का विभावन किया स्थान के स्वन्न में यह तीन कार्या का प्रधान के स्वन्न में से स्वति त वत्ते अधिक सहदयहदयाहारकारी है। इसका आभिग्राय यह हुआ कि अस्य तिता परिता परिता कार्या कार्य कार्य कार्य की स्वन्न की है। इसका अभिग्राय यह हुआ कि अस्य तिता परिता विभाव कार्य की पर्वभाग विता है। इसका प्रधान के स्वन्न स्वन्न कार्य की पर्वभाग विता है। इसका विभाव कार्य की पर्वभाग विता है। इसित स्वन्न स्वन्य स्वन्य स्वन्न स्वन्न स्वन्न स्वन्न स्वन्न स्वन्य स्वन्न स्वन्य स्वन्न स्वन्य स

इस प्रकार कुन्तक ने देशमेर के आधार पर माने यए दो मार्ग और तीन रीतियों के सद्धान्त का खराइन कर वस्तुत: 'रीक्षी' के आधार पर सुकृमार, विचित्र तथा प्रथम सार्ग का निरूपण किया है।

¹ सकोवितजीवितम् का॰ १, २४ ।

इति की पविद्वतवर्वामनविरचितकाव्याखडारस्यप्रसे : 'शारोरे' प्रथमेऽधिकस्यो द्वितीयोऽध्यायः । श्रधिकारिधिन्ता रोतिनिश्चवरच ।

पाइचात्य 'रोति' विवेचन-

न केवल भारतीय साहित्य में श्रिप्त पारचारय साहित्य में भी 'रीतियों' का वियेचन यह रुप्तर दंग से किया गया है। पारचारय दर्शन तथा साहित्य के जन्मदाता प्रसिद्ध यूनानी विद्वान् 'श्ररस्' ने साहित्य श्रास्त रामस्यी दो महत्व-पूर्ण है प्रस्य लिखे हैं जिनके साम 'रेटापिक्स' तथा 'पोहटिक्स' हैं। इनमें से 'रेटापिक्स' के मुतीय स्वरह में रीतियों का विस्तारपूर्वक वियेचन किया गया है। श्ररस्तु ने 'साहित्यिक' रीतियों का विश्वन साहित्यां का वियेचन किया है। इस्मीर यहा 'साहित्यिक' रीतियों का विश्वन साहित्यां स्व

'बादासक' रीतियों का विधेचन नयाय यास्य में किया गया है। 'अराला' के बाद 'विकेट्रियम' नामक एक छोर प्रसिद्ध यूनानी झालद्वा-रिक ३०० देखवी युर्वे हुए हैं। उन्होंने 'आन स्टाइल' [On Style] नामक उक्कट प्राप पीति प्रण्य में चार प्रकार की रीतिया मानी हैं—

र प्रसन्न मार्ग [Plain Style], २ उदान मार्ग [Stately Style] ३ मस्य मार्ग [Polished Style], ४ ऊर्जस्थी मार्ग [Powerful Style]

हमारे यहा जैसे 'कुन्तक' ने अपने मानों के साथ अध्या वामन ते अपनी रीतियों के लाथ शुर्वों का सम्बन्ध प्रतिश्चित किया है, हसी प्रकार 'दिमेडियर' ने भी अपने मानों के साथ गुर्वों का सम्बन्ध दिखलाया है। उन

क्षपती पीरावों के लाथ रायों का सम्मन्न प्रदर्शित किया है, इसी प्रकार 'क्षिप्रेट्सर' ने भी अपने मागों के साथ गुर्यों का सम्मन् दिखलाया है। उन गुर्यों के क्षभाव में चार दूरित रीतिया उत्पन्न हो जाती हैं— र शियान मार्ग [Frigad Style], २ इसिन वार्ग [Affected Style], १ भीरत मार्ग [Arid Style], ४ अनवुन्त मार्ग [Disagreeable Style]

श्री परिदृतवामनविरचित 'काव्यालङ्कारस्त्रश्रृचि' में प्रथम 'शारीराधिकरस्य' में द्वितीय श्रध्याय समाप्त हुआ ।

श्रिषिकारिचिन्ता श्रीर रीतिनिश्चय समाप्त हुश्रा । ———

श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरथिङान्तशिरोम्रात्वितियां काव्यासङ्घारदीपिकामा हिन्दीव्याल्याया प्रथमे शारीराऽधिकरस्य हितीयोऽच्यायः समान्तः।

## शारीरनाम्नि श्रयमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः

[कान्याङ्गानि कान्यविशेषाश्च ]

श्रिपकारिचिन्तां रोवितत्वन्न निरूप काव्याङ्गान्युपदर्शयितुमाह्-लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि । १, ३, १।

हारीर नामक प्रथम अधिकरण में तृतीय अध्याय

[ काव्य के अङ्ग और काव्य के भेद ]

पिखले छप्पाय में प्रत्यकार ने हुए प्रत्य के 'अधिकारी' तथा उसके प्रतियाद्य विषय के मुख्य माग 'रीति' का विवेचन किया था । उसके पूर्व अर्थात प्रमाधिकरण के प्रमा अप्याद्य में मन्य के 'प्रशेचन' का निरुप्त कर चुके हैं हिए प्रकार हम विगत दो अप्याद्य में 'अर्धुवन्य चतुरुप्त' के 'अधिकारी', 'प्रशोचन' और 'विषय' हम तीनों अर्धुवन्यों का निरुप्त चतुरुप्ते का विरुप्त होने से प्रत्यकार', 'प्रशोचन' और 'विषय' हम तीनों अर्धुवन्यों का निरुप्त होने से प्रत्यकार ने कला नहीं दिखाया है। अत्य का ति है। उसके स्त्र होने से प्रत्यकार ने कला नहीं दिखाया है। अत्य का, विषय के साथ 'प्रतियद्यायति पादक माय', और अधिकारी के साथ 'वीष्य-मोषकमाय' सम्बन्य सदा ही होता है। हस्तिय उसकार यहा का प्रत्यक्त का प्रत्यक्त स्त्र का स्वात के अधिक आवश्यक्त वाहिष्ट' का निरुप्त कर चुकने के बाद प्रत्यकार अप अपने विषय का प्रतिवादन प्राप्त्य करते हैं।

जैसे विद्वते क्रयाय में 'क्रांविकारी' तथा 'शीत निश्चय' रूप हो विपर्यों का प्रतिपादन किया था इसी प्रकार इस क्रयाय में 'कास्य के क्षद्व' और 'कास्य के सेद' इन दो विषयों का निरूपण करेंगे। कास्य के अब्ब युक्त से कास्य के अवयायों का नहीं अधित वापनों का प्रदेश करना चाहिए। अन्यकार इस अप्याय के प्रारम्भिक २० गूनों में कास्य के साधनों का और अन्तिम १२ सुनों में कास्य के अप्रया मेदों का निरूपण करेंगे। उपसे पूर्व पिकृते अप्याय के साथ इस अप्याय भी सज्जीत कोत्ते हुए प्रस्थकार ग्राप्याय का प्रारम्भ करते हैं—

श्राधिकारिविश्वा और रीतिनिश्चय का [पिन्नुले अध्याय में ] निरूपया करके [अब इस अध्याय में ]काव्य के साथनों [अड़ों ] को दिखलाने के बिप कहते हैं—

(1) लोक [ मर्थात् स्थावर-जहमात्मक खोकका व्यवहार ], (२) विद्या

चीदह ध्यया घटास्ट केहों से प्रसिद्ध समस्य विद्याएं ], बीर १. [कार्यो का ज्ञान, कारयज्ञों की सेवा, पहों के निर्वाचन की सावचानता, और स्वामाधिक प्रतिका, तथा उप्योग रूप गांव को सिखाकर ], प्रकीर्य [कुटकर हस प्रकार यह तीन सुरुष ] काव्य [निर्माण में कीशल थास करने ] के सावज हैं। १ ॥

कारय के इन्हीं साधनों को लेकर काव्यप्रकाशकार श्री मध्मशाचार्य नै अपने मन्य में काव्य के हेतुओं का इस प्रकार निरूपण किया है—

> °ग्नकिर्निपुराता लोकग्नास्त्रकाटकाव्यवेस्स्यात् । फाट्यरुशिस्यास्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥

इसमें वामन के लोक छोर विद्या दोनों का 'लोकशास्त्रावयेदायात् नियुवाता' के अन्तर्भत छीर अकीर्य में से शक्ति को अलग करके तथा इदसेवा झादि को 'काव्यक्तिश्चवाग्यासा' में यान्तर्भत करके, 'काव्य-कशशकार' ने भी . वामन के समान ही ⊏ काव्याद्वी यो युक्य कर से तीन काव्य-वाथनों के रूप में मस्तुत किया है। वासन के पूर्ववर्ती झावार्य 'धायह' ने काव्य के साथनों का

निरूपण इस प्रकार किया है-

\*शब्दर्जुन्दोऽभिधानार्था इतिहासाध्याः कवाः । लोको युक्तिः कलार्चेति अन्तस्या कास्येरेगी ((६.१) शब्दाभिषेषे विकाय प्रत्या वदिदुपाननाम् । विकोशसान्यनिकार्धाः कार्यः काव्यक्रियादरः ॥१०॥

इन सब काव्याङ्की के निरूपमा की तुलना करने से प्रतीत होता है कि काव्य के साधन सब लोगों की दृष्टि में सवामग एक जैसे ही हैं। परन्तु उन्हीं के पौर्वापर्य क्षयन नियाग स्थादि में भेद करके फिल्म-फिल्म क्षाचार्यों ने ऋपने-

भाषापय स्थवन निवास स्थाद स सद करके हा श्रमके दंग से समका जिल्लामा कर दिया है।

भामद के उत्तर उत्पृत किए हुए श्लोकों में अनितम पर का पाट भ्रष्ट मालूम होता है। अन्य के सम्बादक महोदय स्वयं मी शुद्ध पाठ का निश्चय नहीं कर बढ़े हैं। उन्होंने मूल में ही 'काव्यवेदी'।' और 'काब्यवेसी' यह दो पाठ दिया हैं। और एक तीवार पाठ 'काव्यवेसी' नीने दिष्यपी रूप में दिया है। इस तीनों में से किसी से भी अर्थ की सहति टीक नहीं लगती है। फिर भी 'रियतस्य गांविश्विन्तानीया' इस किंदान्त के अनुसार

<sup>&</sup>quot; काञ्चप्रकाश १, २। " भागह काव्यालद्वार १, ६-१० ।

सुत्र २ ]

बहेशक्रमेशीतद व्याचप्टे--. लोकवत्तं लोकः । १, ३, २ । लोक: स्थावरजहमात्मा । तस्य वर्तनं यत्तमिति ॥ २ ॥

स्थित पाठ की ही व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। इस पाठ में वस्तुत: 'काय्यमेः' पद ऋरपष्ट है। उसको यदि 'कान्य याति इति काव्ययः' ऋर्यात जो काव्य निर्माण की ओर चलना चाहता है वह 'कान्यय' हुआ ऐसा अर्थ कर लैं तो पाठ की कथित्रत् सङ्गति लग जायेगी। उस दशा में प्रथम श्लोक का ऋर्य यह हो जायेगा कि जो काव्य निर्माण की ओर प्रवत्त होना चाहे उस खक्षिनव कविपदाकाची को 'शब्द-रमृति' अर्थात् 'ब्याकरण', श्चन्द, कोश, इतिहासाभित कथाएं, लोकव्यवहार, न्यायादि बुक्तिशास्त्र और चौंसठ प्रकार की कलाझी का मनन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह पहिले श्लोक का अर्थ हुआ। और उसके बाद शब्द श्रीर अर्थ को मली प्रकार समक्त कर, तुसरे महाकवियों के काव्यों का ऋषलोकन, तथा काव्यक विद्वानों की सरसकति करते हुए काव्यरचना का श्रभ्यास करना चाहिए । यह भागह के काव्यसाधन-प्रतिपादक दोनों स्टोकों का भावार्थ हजा। वासन ने भी प्राय: इन्हीं साधनों का निरूपण किया है।

<sup>1</sup> नाममात्रेण वस्त्वद्वीर्तनं उद्देश:'—नाम मात्र से बस्त के कथन करने अर्थात पटाओं के केवल नाम गिनाने को 'उद्देश' कहते हैं। जैसे कि यहां प्रथम सत्र में लोक, विद्या, श्रीर प्रकीर्ण यह काव्याकों के नाम मात्र गिना दिए हैं। उनका लक्षण आदि नहीं किया है। इसी को 'उदेश' कहते हैं। 'जरेश' के समय पदार्थों के पौर्वापर्व का जो कम रहता है उसी कम में बारो जनकी ब्याल्या, लखा ब्रादि किए जाते हैं। इसलिए यहा भी प्रश्यकार 'उहेश-क्रम' से काव्याकों के लक्तम आदि करने के लिए अवतरिएका करते हैं---

जहेश के कम से इनकी व्याख्या करते हैं-क्रोक व्यवहार [ वहां ] लोक [ शब्द से श्रमिशेत ] है। स्थाथर [ बृद्धादि श्रचता ] श्रीर जज्ञम [ चल मनुष्यादि ] रूप ( जगत् ) स्रोक [ शब्द का मुख्यार्थ ] है । अनका वृत्त वर्धात् व्यवहार यह [ लोकवृत्त पद का बिर्ध है।। २।।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> तर्कभाषा पु∞ ५ ।

्राब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दोविधितिकलाकामशास्त्र-दण्डनीतिपूर्वा विद्याः । १, ३, ३, १

शब्दम्मृत्यादीनां तत्पूर्वकत्वं पूर्व काव्यवन्थेप्वपीय-त्वात ॥ ३॥

प्रथम साधन 'लोकनृत्त' की ज्यांल्या के बाद द्वितीय साधन 'विधा' की ज्यांल्या कराले तम में करते हैं—

सारसमृति [ ध्यासरण साहत्र ], अभियानकोत्र [ कोसप्रप्य ], छन्तो-विविति [ छन्दासहर ], क्लासप्तर [ चीसठ प्रकार को कलाम्रों चीर 'चीस्ट्र प्रकार को उपकलाम्रों के प्रतिपादक साहत्र ], कामजास्त्र [ वास्त्रापन आदि भूगोत ], मीर दण्यनीति [कीटिस्याद भ्रणीत सर्वप्रास्त्र ] 'विद्या' [ सब्द से प्रकृष करने तोग्य ] है।

दाब्दस्पृति [ ध्याकरण ] जारि का काव्य का पूर्ववर्तित्व [ तरपूर्वकरव ] भाव्यरचना में [सबसे ] पहिले धर्पक्षित होने कें कारण [ कहा गया ] है।। ३।।

इस सुन में जो 'शास्त्र' शुन्द आवा है उसको 'कला' श्रीर 'काम' इन दो मन्दी के साथ ही जोड़ना चाहिए देसा इस मन्य के मानीन दीकाकार का ता है। अन्य 'शुन्दरभूति', 'अनिवानकोश', 'कुन्दोविश्विति' आदि के साय 'ग्रास्त्र' शुन्द को जोड़े निजा भी उत्तका साम्प्रका स्वताविद ही है इसित्य उनके साथ शास्त्र शुन्द को जोड़ने की आवश्यक्त नहीं है। केवल 'कलां तथा 'काम' शास्त्र के साथ उसको जोड़ कर 'कामशास्त्र' तथा 'कलाशास्त्र' ऐसा अन्यत्य कर लेना चाहिए यह टीकाकार का भाव है। वरन्त्र स्वकार ने सम्भवतं 'कामशास्त्र' को एक पद मान कर प्रवीग किया है हस्तिए दुस 'शास्त्र' सम्भवतं 'स्वार' पद 'इस्तादि' के अर्थ में मयुक्त है। इसित्य एक्स में अनुत्र गणितादि स्वार्कों का भी उसते अरूप कर लेना चाहिए। अर्थात् वर्धन के लिए सभी विचार्कों का भी उसते अरूप कर लेना चाहिए। अर्थात वर्धन के लिए सभी विचार्कों का भी उसते अरूप कर लेना चाहिए। अर्थात् वर्धन के लिए सभी विचार्क का परिवान आवस्त्रक है। इसित्तिए 'सावर'ने लिखा है कि कोई शब्द, या अर्थ या विचा या कला ऐसी नहीं है विकका कार्य में उपयोग न हो। इसितिल कि के उत्तर उन सक्का शान मान्य करने का एक बमा भार है। सूत्र ४ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः

तासां काञ्याद्वटवं योजवितुमाद्द—

शब्दस्मृतेः शब्दशुद्धिः । १, ३, ४ ।

शब्दरमृतेर्व्याकरणात्, शब्दानां शुद्धिः साधुत्वनिरचयः कर्तव्यः । शुद्धानि हि पदानि निष्कर्मैः कविभिः प्रयुज्यन्ते ॥ ४ ॥

[ &3

° न स श∗दो, न तद् याच्यं, न स न्यायो, न सा कला।

जायते यन्त्र काव्याद्रमहो भारी महान् कवेः।। स्त्र से व्याकरण, कीछा, और छन्दरशास्त्र कार्यादे का विदोप रूप से, उत्केज किया दे परन्तु 'अलक्कारखास्त्र' का नामोल्केण नही किया दे इस्का कारण यह दे कि अलक्कार का क्योन यह प्रथम अध्याय से ही 'श्वास्त्रत्से'

सूत्र में कर चुके हैं इसलिए यहा उसका प्रथक निर्देश नहीं किया है।

ऊरर कहे हुए काव्याङ्गों का काव्य में उपयोग दिखाने के लिए श्रमणे एजों में प्रत्येक का काव्य से सम्यन्य दिखलाते हैं।

जनकी काव्याञ्चता की योजना करने के लिए कहते है---शब्दस्मृति [ व्याकरणशास्त्र ] से शब्द की शुद्धि होती है । शब्दस्मृति भर्मात व्याकरण से शब्दों की शुद्धि सर्मात सामस्य का

शायस्पृति अर्थात् ज्याकरण से शायों की शृद्धि अर्थात् सामृत्य का निष्ठक्षय करना चाहिये । शृद्ध पयो को कवि निर्मय [निष्कम्य] होकर प्रमुक्त कर सकते हैं।। ४।।

स्वाकरण का ज्ञान न होने पर कवि को पद से गुळ होने का सन्देह हो जाता है इसलिए उसकी पदों का प्रयोग करते हुए जर लगाता है ज्ञीर सहुचा अगुद्ध प्रयोग कर काने पर अपकीर्ति का तथा उपहास का पात्र करता है। इसी लिए पात्रकल अहाआप्य में स्वाकरण के प्रयोजनों के प्रवाह में लिला है—

यस्तु प्रयुद्क कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले ।
 भोऽनन्तमाप्नोति जयं परण गागुयोगविद् दुष्यति चापशब्दैः ॥

भासह में भी कहा है—

सर्वथा पदमन्येक न निगाद्यमनदानत् ।
 निलङ्गस्याहि कान्येन दुःमुतेनेव निन्तते ॥

भामह काव्यालङ्कार १, ११।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भामह काव्यालङ्कार, ५, ४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वामन काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः १, १, ४। . <sup>3</sup> महाभाष्य १।

88 ]

परं हि एचनाप्रवेशयोग्यं भावयन् सन्दिग्धार्थत्वेन 'गृहीयान्न या गृहीयात् , जहान्त या जहादिति काञ्यक्यविष्तः । सरमाद्रभिधान-कोशतः पदार्थनिश्चयः कर्तव्य इति ।

ेश्चकतित्वसध्यांय स्थाधये द्रमहनाय या l कक्षवित्व पनः साद्यान्मतिमाहर्मनीयिगः॥

दयही ने भी श्रापने 'काव्यादश' में इसी बात की पुष्टि की है-

गीर्गाः कामदथा सम्यक प्रयक्ता स्मर्थते वधैः । दण्पयका पनगीत्वं प्रयोक्तः सैव शंसति॥

सिलिए सत्कवि के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अस्यन्त आवश्यक

है। उत्तर्भ रिना उसका काम नहीं चल उकता है।। ४।। ग्रामे कोश के ज्ञान का उपयोग दिखाते हैं-

भ्रमिधान कोश कि परिजान ] से पदों के [ ठीक ] सर्व का निरंचव करना चाहिए ]

रचना में रलने योग्य पर का विचार करते हुए [ यदि कोश का नाम नहीं है तो ] अर्थ का सन्देह रहने से [ उस विदोव पद को ] ग्रहण करे अभवा न करे, छोड़ दे अयवा न छोड़े यह [हिविया ] काव्य रचना में [बड़ा ] विप्न करती ] है। इसलिए भ्राभयान कोश से पढ़ों के भ्रयं का [ ठीक तरह से ]

निक्क्य करना खातिए। पुछ लोगों का विचार यह भी है कि कोश के शान से कॉव की नप-नप्र गान्द प्रयोग करने के लिए मिल जाते हैं। जैसा कि महानवि माघ के विपम में प्रतिद्व है कि उन्होंने अपने 'शिशुपाल-वध' नामक काव्य के प्रारम्भिक नी सर्गो में कोश के श्रविकाश शब्दों का प्रयोग कर डाला है । इसलिए भी वर्ग माप के पद जाने के बाद नवीन शब्द का मिलना कठिन हो काता है-- नवसर्गगते माथे नवशब्दों न विवते।' परन्तु वामन का मत है कि श्रपूर्व, अप्रमुक नप

<sup>&#</sup>x27; बनारस दाले संस्करण में गुद्धोमाननवा अह्यादिति' इस प्रकार का पाठ छपा है जो ठीक नहीं है। उसके बीच में कुछ पाठ छूट गया है। हमने उसकी पति करके पाठ दिया है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> भामह काव्यालद्धार १, १२।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> काव्यादर्श ह

श्रपूर्वाभिधानलाभार्येत्वं त्वयुक्तमभिधानकोशस्य । श्रप्रयुक्तस्या-प्रयोज्यत्वातः।

यदि तर्हि अयुक्तं प्रयुक्यवे किमिति सन्दिग्धार्थेत्वमाराह्नितं वदस्व ? तन्त । तत्र सामान्येनार्थावगतिः सम्मवति । यथा नीधीशब्देन स्वपनयस्त्रपन्थरुवते इति कस्यचिनितस्ययः । स्त्रियो वा पुरुदस्य वेति संशायः । 'नीधी संपयनं नार्या लघनस्यस्य वाससः' इति नाममालाप्रती-क्रमपदयतः इति ।

सन्दर्श के लोक को 'कोरा' के परिज्ञान का प्रयोजन नहीं मानना जाहिए।

मर्नों कि बहुत से रान्द ऐसे भी हैं जो कोश में तो पार जाते हैं परमुं काब्य में

उनका प्रयोग नहीं करना च्यादिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से काब्य में

श्वापुत्तक दोप' हो जाता है। जैसे 'हन हिलागयोः' हच चाहपाठ के अनुवार

'श्वापुत्तक दोप' हो जाता है। जैसे 'हन हिलागयोः' हच चाहपाठ के अनुवार

'श्वापुत्तक दोप' हो जाता है। जैसे 'हन हिलागयोः' हच चाहपाठ के अनुवार

हिंदी 'या हम 'पाति' अर्थ भी है। परमु काब्य में गमनाये में उत्तका प्रयोग

निपिद है। हचीलिए 'युक्त' हमित क्रायोदिं।' हस्यादि उदाहरण 'श्वापुत्तकलिक्क में से प्रयोग होन्द के अनुवार पुतिक्क तथा नयुं पक्लिक्क

स्तान में उत्तका पुतिक्क प्रयोग हो कि कल जुं चक्लिक्क में ही म्युक्त करते हैं।

काब्य में उत्तका पुतिक्क प्रयोग होपाध्यक माना जाता है। इचलिए शामन का

सत यह है कि प्रयूच्च जर्दी के अनुतस्थान को अभिधानकोर्य का मयोजन नहीं

हमस्तना चाहिए शांवा उत्तका उत्तका उत्तयोग शब्द के श्रपं के निश्चय में है। करना

वादिए। इसी बात को आगे कहते हैं।

ग्रपूर्व[नए नए] पद के लाव की प्रभिधानकोश का फल मानना उचित नहीं है। [बयोकि महाकवियों द्वारा] श्वप्रमुक्त [पद का] प्रयोग उचित नहीं है।

[ प्रश्न ] फिर याँव प्रयुक्त [ यदो ] का [ हो ] प्रशेम किया जाता है सो [ उनका तो प्रार्थ निश्चित ही है ] फिर यदों की सन्विष्यार्थकता की श्रद्धा वर्षों की है ?

[ उत्तर ] ऐसा कहना ठीक नहीं हैं। ऐसे बाब्दो में सामान्य रूप में मर्च की प्रतीति हो सबती हैं [ परमु विवोध धर्म का जान न होने से संवय प्रथम पनुष्तित प्रयोग हो जाता है। ऐसे समय के निवारण के लिए कोश का उपयोग करना साहिए ] जैसे कमर पर पहिने जाने वाले बस्प के सांपने वाले

१ नाऽप्रयुवत प्रयुञ्जीत चेत. सम्मोहकारिणम् । तुल्यापरवेऽपि हिब्रूयात् को हन्ति गतिवाचिनम् ॥ सामह काव्यासन्द्वार ६,.२४ ।

YE ]

नारे को 'नीबी' कहते है यह कोई [ कवि सामान्य रूप से ] जानता है। परन्तु 'नीवी संप्रयनं नार्या जधनस्थास्य वाससः' इस नाममाला के प्रतीक को न जानने याले किंवि को, वह स्त्री का निरा विश्व पुरुष का निरा नीकी कहलाता है ] यह संशय हो सकता है । जिब वह इस 'नीबी संग्रयनं नार्या जधनस्यस्य माससः' इत्यादि कोश को देख लेता है तब उसको वह निश्चय हो जाता है कि 'नीबी' शब्द पुरुष के नारे के लिए नहीं, केवल हुनी के नारे के लिए प्रमुक्त करना चाहिए ।

इस पर धरन उत्पन्न होता है कि यदि 'नीवी' शब्द केवल स्त्री के नारे का ही बोधक है तो पुरुप के मारे के लिए निम्नलिखित श्लोक में कैसे प्रमुक्त किया गया है। इस नीचे लिए श्लोक में किसी 'भोजनभट्ट' का वर्णन है। बह जर किसी बढिया निमन्त्रश झादि के ग्रवसर पर भोजन करने बैठा था तो पहले से ही जरा नारा दीला करके बैठा था ताकि भोजन करते समय पेट कमे नहीं। परन्त फिर भी जब खाते-खाते उसका पेट बहने लगा हो उसने द्यपने नारे को श्रीर दीला कर दिया । यह इस एलोक का भाव है। इसमें 'बर्धमानोदराध्यिना' श्रीर 'केर्नाचत्' इन दोनों पुल्लिङ्ग बिशेपणीं से, मोजन करने वाला पुरुष ही है यह वात निश्चित है। श्रीर 'नीवीवन्यः असधीवतः' में उसके 'नीवी' दीली करने का वर्णन है । यदि 'नीवी' शब्द केवल स्त्री के नारे के किए प्रयुक्त होता है तो वहां पुरुष के खाब उसका प्रयोग कैसे हुआ यह प्रश्न-कर्ता का खाशय है ।

इसका उत्तर प्रन्यकार ने यह दिया है कि यह प्रयोग या तो भ्रान्तिमूलक है, या श्रीपचारिक श्रर्थात् लक्षणामुलक । या तो कवि यह जानता ही नहीं है कि 'लीबी' शब्द का प्रयोग केवल स्त्री के नारे के लिए हैं। करना चाहिए इसलिए भारतवश उसने 'नीवी' शब्द को सामान्य रूप से दोनों का बाचक समभ कर भ्रम से पुरुष के नारे के लिए प्रयोग कर दिया है। और यदि वह इस वात को जानता है फिर भी जानसुक्ष कर उसने इस शब्द का प्रयोग किया है तो गौण, श्रीपचारिक या सञ्चणामूलक प्रशेग कहना चाहिए।

साधारएतः लोगों का विचार है कि आधुनिक पायजामां नेकर आदि भारतीय वैषभूषा के ऋज नहीं हैं। उनका प्रचार कदाचित् मुक्तमानी के काल से हुआ परन्तु इस रुलोक से प्रतीत होता है कि वामने के काल के पूर्व भी इन बस्त्रों का उपयोग भारत में होता था। श्रान्यथा बामन ने अपने पूर्व-वर्ती किसी कवि का जो यह इलोक उद्धृत किया है उसमें 'नीवी' रान्द का

अथ कथम् :---विचित्रग्रोजनामोगवर्धमानोहरास्थिना ।

केर्नाचतु पूर्वमुक्तोऽपि नीवीवन्धः श्लथीकृतः ॥ इति प्रयोगः । भ्रान्तेरुपचाराद्वा ॥ ४ ॥

छन्दोबिचितेर्वं त्तसंशयच्छेदः । १, ३, ६ ।

कान्याभ्यासाद् वृत्तसंकान्तिर्भवत्येव, किन्तु मात्रावृत्तादिष कांचित् संशयः स्यात् । अतो युत्तसंशयच्छेदरछन्दोविचितेविधेय इति ॥ ६ ॥

कलाशास्त्रेभ्यः कलातत्त्वस्य सवित् १, ३, ७ ।

कता गीतस्यचित्रादिकास्तासामभिधायकानि शास्त्राणि विशा-खिलादिप्रणीतानि कलाशास्त्राणि । तेभ्यः कलातस्वस्य संवित् संवेदनम । न दि कलातत्त्वानुपलब्धौ कलायस्तु सम्यङ् नियद्ध शक्यमिति ॥ ७॥

उल्लेख कैसे ब्याता । 'नीवी' या नारे का उपयोग इन्हीं में हो सकता है । मल प्रत्य की पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है —

प्रदन-पदि 'नीवी' धारव स्त्री के बस्त्र के नारे के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है । सो फिर.

माना प्रकार के व्यञ्जनों के प्रवर परिमाण भिंपेट में पहुंचने ] से पैढ फूलने वाले [भोजनभट्ट] ने पहले से ही ढीले किए हुए घपने नारे की

मीर भी दीला कर दिया। यह [ पुरुष के नारे के लिए 'मीवी' शब्द का ] प्रयोग कैसे हुना ?

उत्तर ] भ्रान्ति से बयवा उपचार से ॥ ५ ॥ ह्यारे काध्य निर्माण में खन्दःशास्त्र का उपयोग दिखलाते हैं :--

छन्दोविचिति [ छन्दः शास्त्र ] से बृत्त [ छन्द ] विषयक संशय का माश होता है ।

[यद्यपि ] काव्य [रचना ] के सभ्यास से [सामारणतः ] वत्तों का परिचय हो जाता है। फिर भी [कमी-कभी] माजिक युत्त स्रादि में कहीं संशय हो सकता है। इसलिए छन्दःशास्त्र [ के ग्रन्थास ] से युत्त [ सम्बन्धी ] संशय का निराकरण करना चाहिए ॥ ६ ॥

कलाशास्त्रों के द्वारा कला के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । कला, गाना, नाचना, ग्रीर चित्र वादि है। उनका प्रतिपादन करने वाले

```
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ती ' [सूत्र ८-६
```

कामशास्त्रतः कामोपचारस्य । १, ३, ८ । संविद्दरयनुवर्वते । कामोपचारस्य संवित् कामशास्त्रत इति । कामोपचारबहलं हि वस्त काव्यस्येति ॥ ८॥

۲<del>۵</del> آ

दण्डनीतेर्नयापनययोः । १, ३, ६ । इण्डनीतेरयेशास्त्रान्नयस्यापनयस्य च संविदिति । अत्र पाष्ट-

दण्डनीतेरथेशास्त्रान्नयस्यापनयस्य च संविदिति । स्त्रत्र पाष्ट्-गुण्यस्य यथायम् त्रयोगो नयः । बद्विपरीतोऽपनयः । न नापिषज्ञाय नायकप्रतिनायक्योष्ट्रे चं शक्यं काव्ये नियद्धुनिति ॥ ६॥

'विद्यालिल' प्रांदि रचितशास्त्र कलाशास्त्र [कहलाले ] है। उन [कलाशास्त्रों] से कलाओं के तस्त्रों का सचित् प्रयोत् संवेदन [कान ] करना चाहिए। कलाओं के तस्त्र को समाने विना [काव्य में] कला [सम्बन्धी] वस्त्रु का भली प्रकार बर्णन करना तस्त्रम नहीं है। [डबलिए कलाओं का ज्ञान कवि के लिए

भावश्यक है ] ।। ७ ॥ कामशास्त्र [ के प्राध्ययन ] से कान [ सम्बन्धी ] स्पवहार का [ ज्ञान

प्राप्त करना चाहिए ]। संवित् [ इस पद ] को [ पूर्वसूत्र से ] अनुवृत्ति जाती है । फान [ सम्बर्गी ] ध्यवहार का ज्ञान कामप्रास्थ से करना चाहिए यह [ इस सूत्र का

्रियंचना प्रभवहरू का बाग कान्यसान्त्र स्व करवा चाहिए यह । इस घून ना स्पर्य हैं ] । ताद्य को बस्तु में कामोशचार [काबसास्त्र सम्बन्धी ध्यवहार ] का बाहुत्य रहता है इसिसए [काग्सास्त्र का प्रस्ययन कवि के लिए प्रस्यात प्रावस्यक हैं ॥ स्व। सण्डमीति [कीटिल्यावि प्रणीत आर्थेझास्त्र] से नय और प्रयन्त्र का

पण्डाता [ कान्द्रवास अवात अवसास्त्र ] स नय आर प्रयम्भ का [ तान ] करतः चाहिए । दण्डनोति [ अर्थात् कौटिस्यादि प्रणीत ] प्रथंप्रस्त्र से नय [ उचित

क्षेत्रपारि (अयोत् कादित्याद अयोत्) क्षर्यदास्य से नय [ चित्रव मीति ] और अपनय [ मानृक्षित नीति ] का ज्ञान होता है। उनमें से [ १. सन्य, २. विग्रह, १. यान, ४. प्रासन, ४. सम्य, १. हंयोभाय इन ] पद्गुणों का यमीचित प्रयोग नय [ कहलाता ] है। उसके विषयोत [ उन्हें पद्गुणों का अनुचित प्रयोग ] अपनय [ कहलाता ] है। उस दोनों [ नय और पपनय ] को जाने विमा नायक और प्रतिनायक के स्ववहार को [ काव्य में भरी प्रकार ] वर्णन करना सम्भव नहीं है [ इस्तिश्व वस्तनीति या धर्यसास्य का जान भी कवि के लिए प्रायद्यक हैं ] ॥ है।। इतिवृत्तकुटिलत्वञ्च ततः । १, ३, १० ।

इतिहासादिरितिजूतम् काज्यशरीरम् । तस्य कुटितत्वम् । ततो दरहनीतेः । ष्टाक्तीयसमञ्जतिप्रयोगज्युरात्ती, ज्युलत्तिमृतत्वात् तस्याः । प्रयमन्यासामिति विद्यानां ययास्त्रमृत्यागो वर्षानीय इति ॥ १० ॥

ंलक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवाऽवेक्षणं

प्रतिभानमवधानञ्च प्रकीर्णम् । १, ३, ११ ।

भ्रौर उस [ दण्डनीति के परिज्ञान ] से [ हो ] इतिवृत्त [ कया के भ्रास्थान वस्तु ] की [ काव्योपयोगी भ्रायक्यक ] कृटिलता होती है !

कारय का सरोर भूत इतिहासादि [माश्यान वस्तु ] इतिवृत्त [हास्य से महर समिन्नते ] है। उसको [काध्योपयोगो ] विचन्नता [कृदिलता ] उस वण्डमीति से [हो ] हो काकती है। 'सावसीयमं प्रभृति प्रयोगों की व्यूत्वित सें [वण्डमीति का उपयोग है]। उस [वण्डमीति ] के [तदिययक ] तान का कारण होने से [वण्डमीति का वान भी काव्य के सीन्ययोगन के निसित्त, कवि के सिए माययक है]।

'सबलीयासमिष्ठित्य कृतमिषकरणं आवसीयसम् । श्रयोगा निजभेद-सुद्वरूलासयः ।' वृत्ति में झाए हुए 'सायसीयस' तथा 'अयोग' साथ की इत प्रकार की त्यादवा टीकाकार ने की हैं। 'श्रावतीयस' नाम का अधिकरण झर्य-साहज में मिलता है।

इसी प्रकार [ यहां न कही हुई ] सन्य विद्याओं का [ काव्य ≋े लिए ] ययोचित व्ययोग समुद्ध लेता चाहिए [ वर्णन करना चाहिए ] ॥ १० ॥

इस प्राणान के प्रथम यह में लोक, विद्या और प्रकीर्य इन तीनों को काम का छात्र वा लागन कहा था। उनमें से विद्या के खत्तरांत व्याकराय की का, इस्त, कला, कामदारम खीर दय-लीत दन खु: का समाचेरा किया था। यह तक लोक, खीर विद्या के उन खुट मेरी का मिलस्य हो गया। अब दसके आमे तीयरे साधन की विचेचना करते हैं। इस को प्रश्चकार ने 'मझीरी' नाम से स्वा है। प्रकीर्य का आमें पुरुष्कर होता है। इसके मीतर (१) लव्यत्यत् (२) अभिगोग, (३) इसरीवा, (४) अवेच्या, (४) प्रतिमान और (६) अवचान इन ६ का देश किया गया है। विदेश उन खुरों का नाममात्र के कथन ['वर्ड्य'] किये किया गया है। विदेश उन खुरों का नाममात्र के कथन ['वर्ड्य'] किये हैं—

(१) लश्यतत्व, (२) क्रभियोग, (३) बृढसेवा, (४) अवेदाण, (४) प्रतिमान, भ्रोर (६) अवधान [ वह छः ] प्रकीर्ण [ सन्य से यहां क्रभिप्रेत ] है ।। ११ ॥ काव्यालद्वारसूत्रवृती

· तत्र काव्यपरिचयो लक्ष्यज्ञत्वम् । १, ३, १२ । श्रन्येपां काञ्चेपु परिचयो सन्यज्ञत्वम् । ततो हि काञ्ययन्धस्य

व्यत्पत्तिभैवति ॥ १२ ॥

काब्यवन्धोद्यमोऽभियोगः ॥ १, ३, १३ ॥ बन्धनं बन्धः । कान्यस्य बन्धो रचना कान्यवन्धः । तत्रीयमी-Sभियोगः । स दि कवित्वत्रकर्पमादधाति ॥ १३ ॥

कान्योपदेशगरुशथपणं बद्धसेवा ॥ १, ३, १४ ॥

काञ्योपदेशे गुरव उपनेष्ठारः । नेषां शुश्रुवणं बृद्धसेवा । ततः काञ्यविद्यायाः संक्रान्तिर्भवति ॥ १४ ॥

जनमें से [ अन्य महाकवियों के बनाए हुए ] काव्यों का परिचय [ पुनः पुनः श्रवसोक्तन ] सश्यतस्य । यद से बहां श्रमिशेस ] है ।

इसरों [ बन्य महाकवियों ] के काव्यों में परिचय [ बन्यास ] लक्ष्यतस्य [ कहलाता ] है । उस [ काव्यानुशीलन ] से काव्यरचना में व्युत्पत्ति होती है । डिसलिए कविता करने की इच्छा रखने वाले की ग्रन्थ कवियों की रचनाओं का भन्धीलन अवस्य ही करना चाहिए रेश १२ ॥

श्रागे 'श्रभियोग' का लज्ज्य करते हैं-

काव्य रचना के लिए उद्योग 'ग्रिथियोग' [ कहलाता ] है ।

[बन्धन अर्थात्] रचना कि। नाम ] बन्ध है । काव्य का बन्ध प्रयोत् रचना काव्यवन्य [ कहलाती ] है । उसके लिये प्रयान [ यहां सूत्र में ] मिभियोग [ दाद्य से प्रशिप्रेत ] है । वह [ प्रयत्न ] कवित्व के उरकर्य का प्राथान करता है ॥ १३ ॥

'इद्धरोधा' का शक्त ग करते हैं---

कारप की शिक्षा बेने बाले गुरुशों की सेवा 'बुदसेबा' दिगंद से प्रभिन्नति है।

कारयोपदेश में युष [ धर्मात् शिक्षा देने बाते ] उपवेच्टा [ कारयोपदेश-गुरु कहलाते हैं ]। उनकी सेवा 'वृद्धसेवा' ["झब्द से ग्रमिप्रेत ] है। उसते 'कारव विद्या' [ धर्मात् कास्य निर्माण में नेपूर्ण ] की [ धर्म्यासी शिष्य में ] संपान्ति होती है ॥

यदी शुभूषा शब्द का प्रयोग सेवा के ऋर्य में किया गया है। यदापि ब्युतिनि के अनुसार, ओतुं इच्छा शुक्रुता, अर्थात् सुनने की इच्छा यह शुक्रुता

1: 1 7

पदाधानोद्धरणमवेक्षणम् ॥ १, ३, १५ ॥

पदस्याधानं न्यासः, उद्धरणमपसारणम् । तयोः खरूववेद्यसम् । खत्र उलोकी :---

> श्राधानोद्धरणे तावद यावहोलायते मनः। पदस्य स्थापिते स्थैयें हुन्त सिद्धा सरस्वती ॥ यत् पदानि त्यजन्त्येच परिवत्तिसहिष्णुताम् । तं शब्दम्यासनिष्णाताः शब्दपाक प्रचन्नते ।। १४ ॥

श्चाब्द का ब्युस्पत्तिलभ्य क्षर्थ होता है । परन्तु यह शब्द सेवा के क्षर्थ में रूद हो गया है। इसीलिए 'वरियश्या तु शुभ्या परिचर्याच्युपासनम्' इस कोश में भी 'गुश्र्या' शुब्द सेवा या परिचर्या के व्यर्थ 🗎 मिलता है। इसी कोश के ब्राधार पर ग्रन्थकार ने यहा सेवा के श्रार्थ में 'ग्राश्रुवा' पद का प्रयोग किया है छीर ब्रम्यत्र भी इस ऋर्थं में गुश्रृया पद का प्रचुर प्रयोग होता है ॥ १४ ॥

पद [ दिश्चेंव ] के [ रचना में ] रखने झीर हटाने [ के द्वारा उसके सीम्बर्य और उपयोगिता की परीक्षा करने | को अवेक्षण कहते हैं ।

पद का ब्राधान बर्धात रखना, और उद्धरण घर्यात निकालना उन दोनों

[क्रपो ] में [ उसकी उपयोगिता की परीक्षा ] श्रवेक्षण है । इस विषय में [निम्न सिखित ] दो इलोक है :---

जब तक अन [ पद की उपयोगिता के विषय में ] स्थिर नहीं होता तब तक पद का रखना और हटाना होता [हो] रहता है। मौर किव के पढ़ी में ] स्थिरता स्थापित हो जाने पर तो सरस्वती सिद्ध हर्द समन्ते ।

जिस [अवस्था] में [बहुथ कर कवि के ] यह परियर्तनसहस्य को छोड़ देते हैं [ ग्रमांत् कवि में जहां जो पद एक बार रख दिया उसको बदल कर कोई धौर अधिक सुम्बर शब्द बहारण सकता सम्भव नहीं रहता है। कवि को ] उस [ स्थिति ] को शब्द विन्यास में नियुण [ महाकवि ] 'शब्दपाक' पद से ] कहते हैं ॥ १४ ॥

इन दोनों श्लोकों को वामन के टीकाकार श्री गोपेन्द्र त्रिपरहरभपाल ने भामत का इलोक बताया है । परना मामद के काव्यालद्वार में वे नहीं मिलते

# कवित्ववीजं प्रतिभानम् ॥ १, ३, १६ ी।

कविरवस्य वीजं कवित्ववीजम् । जन्मान्तरागतसंस्कारिवरीपः करिचत् । यस्माद्विना काव्यं न निष्पचते, निष्पन्तं वा हास्यापतनं स्यात्।। १६॥

हैं। सम्भव है यह भी अन्य बहुत से संग्रह श्लोकों के समान वामन के अपने यनाए हुए संग्रह श्लोक ही हों। या फिर मामह के किसी अन्य प्रम्य से उद्भुत किए वए हों जो अब नहीं मिलता है।

हुन श्लोकों में शब्दों की परिवर्तन की खटिहिंग्युदा को सर्वोत्कृष्ट 'यान्य-पाक' पहा गया है। वरन्तु काम्यसीमायां के देखने से विदित होता है कि महाकवि राजदोखर की विद्वारी पत्ती 'खवित सुन्दां।' वामन के इस मत से सहमत नहीं कि है। वह बान्दों की परिवर्तन की खमहिंग्युद्धा को कवि की शक्ति करों सर्विद्ध अराधिक का परिचायक मानती हैं। उनका करना है कि महाकदि तो: एक ही इस्में की दल ताह से वर्षान कर सकते हैं और सभी वर्षानों में खलीकिक समाकार है। सकता है। इसलिए जिए पत्ति को एक अर्थ वर्षान करने के लिए एक मकार के बावन को छोड़ कर दूसरे महार का नावन ही न सक्ते वह किया ?

भ्दयमग्राक्तिर्गं पुनः पाकः, इत्यवित्तमुख्दी । यदेकस्मिन् वस्यानि म्याक्त्वोत्तमनेकोऽपि वाडः परिपाकवान् भवति । तस्याद् रहोक्तिव्यव्यार्थस्किः निवन्त्रतः पाकः।

क्यित्व का बीम प्रतिभा [ जन्मसिद्ध संस्कार विशेष ] है।

कियत का बोज कियत्ववीज [यह पश्डी-तत्तुच्य समास कीवायवीज पर में है और उसका करें ] जम्मानदागत कोई [अपूर्व ] सस्कार विशेष हैं। जिस [प्रतिभा ] के बिनां काश्य बनता हो। नहीं समया [जेता तहा हुछ ] यन भी आप तो उपहास के बोज्य होता है। [जस अन्य सिद्ध प्रतिभा का होना कवि के निष् सायन्त साम्बायक हैं]। १६॥

हमने त्रपने 'धाहिस्थमीमांधा' नामक कास्कित्सक 'स्कृत धन्य में इस विषय में इस प्रकृत किला है :—

<sup>&#</sup>x27; कारवमीनांता पु २० ।

चित्तैकाश्यमवद्यानम् ॥ १, ३, १७ ॥ चित्तैकाग्यं बाह्ययेनिवृत्तिस्तदवयानम् । अवहितं हि चित्तमर्थात् / परयति ॥ १७ ॥

तद्देशकालाभ्याम् । १, ३, १८ ।

तदयथान देशात् कालाच्च समुत्यग्रते ॥ १= ॥

काव्ये याऽय कलाया या प्रतिभैव प्रवीतिका:
 प्रक्षा नयनयोग्नेपशालिनी प्रतिभा मता।(१८।)
 प्रतिभावा बलादेव कवयः कान्तदर्शिनः:
 भूतं भव्यं भवन्तव्य प्रशित्त वर्षार्यन्त च।(१६॥)

भूते मध्ये भवन्तञ्च पर्यन्ति वर्षयन्ति च ॥१६॥ दर्शनेऽभ्यकरूपाया चर्मने च मतो६२। कवीना मातृभूतेर्थ प्रक्षिमैयोपयुक्यते॥२०॥

द्यतीऽभिनवगुप्तस्य भहतीतोऽस्ति यो गुदः। ऋषित्व तेन सम्प्रोक्तं कवीना काव्यकर्मेणि ॥११॥ 'मात्रणिः कविस्तियकं कविश्व किल दर्शनात्।

विचित्रभावधर्मीशतलबक्ष्या च दर्शनम्'॥ काष्य के प्रकीर्ण साधनीं में ऋत्तिम साधन 'खबदान' है। 'श्रवधान'

कारय के प्रकार्य साधना में क्रांत्यम साधन 'क्राव्यान' है। 'क्राव्यान' का क्रार्थ नित्त की प्रकारता है। 'क्राले सूत्र में स्वकार उसी का लज्य करते हैं। क्रित्त की एकायता स्रवयान [कहमासी ] है।

चित की एकामता वर्षात् बाह्य वर्षों से तिवृत्ति स्रवयात [कहमाती] हैं । वर्षोंकि स्रवहित [एकाम] चित्त [ही] अर्थों को देगता है। [एकामता के किन कोई भी काम ठीक वंग से नहीं होता है। इसिलए कास्य-एकना भी स्वतंत्र बिना सम्मव नहीं है। इसिलए क्षास्य-एका करते समय कवि के लिए एकामता की स्वस्यन स्वावयक्त हो । वह चित्त की एकामता के साम्य हो इसिलए की हो । वह चित्त की एकामता के समर हो इसिल हो हो । है। है।

वह [एकाप्रता रूप अवधान ] देश और काल से [प्राप्त होता है।] यह स्रवधान [वर्षान् एकाश्य ] देश और काल [विशेष] से उत्पन्न

हाता है ॥ ६= ॥

<sup>&#</sup>x27; साहित्यभीमांसा ४ ॥

विविक्तो देशः । १, ३, १६ । विविक्तो विजेतः ॥ १६ ॥

रात्रियामस्त्ररीय. कालः । १, ३, २० ।

राज्योमो राज्यियामः प्रहरस्तुरीयश्चतुर्थः काल इति । तद्वशाद् विषयोगानं विजं प्रमुक्तम्यवस्ते ॥ २० ॥

बह विशेष देश ख्रीर काल कीन-से हैं जिनमें एकाप्रता उप्पन्त होती है यह कहते हैं---

विविषत [स्वयंत् निजंत ] देश [युकायता के लिए आवस्यक ] है। विविषत (का सर्थ) निस्तंत हैं। [स्थान की निजंतता, वित्त की एकाणता-सम्पादन के लिए सर्थात आवस्यक हैं ] [] १६ ॥

राधि का कोषा धहर [बाह्ममुहूर्त का काम चित्त की एकाग्रहा कि निए सबसे प्रधिक उपयक्ती काल है।

रात्रिका साम रात्रियाम [ सह यक्टो तरपुष्य समात ] हे । [ याम का सर्घ ] प्रहर हे । तुरीस [ का सर्घ ] चतुर्थ । [ रात्रिक का वतुर्थ पहर, प्रयोत् स्राह्मसूत्र का समय चित्र की एकारता का यपपुरत ] जात है । वह [ तमय ] के प्रभाव है तिया हो जाता है । [ यह के प्रभाव है दिवसों से विरक्त और तिर्मेल चित्र प्रकाय हो जाता है । [ यह कमय कार्या निर्माण के तिल लायन वर्षसीयों है । ]

मासमुदूर्त का समय का॰प श्वमा खादि शैक्षिक कार्यों के लिए विरोप रूप से उपपुत्त और अनुबूल है। उसमें नवीन आवों की श्कृति होती है। इसतिए सहारुषि कालिदास से—

<sup>६</sup>परिचमाद् यामिनीयामात् प्रमादमिव चेतना ।

यह पद लिखा है। महाकवि माध ने भी लिखा है कि-

"महनमपरमध्यानसुद्धिमादाः कवद इय महीवारिचन्तवन्वर्यजातम् ॥२०॥ इस मकार इस कृष्यायं के इन प्राथमिक यीग सर्वे 🏿 कावद के सामनी

<sup>•</sup> रघुवंश र७, १ ।

<sup>•</sup> माध ११. €।

एवं काव्याङ्गान्यपदिश्य काव्यविशेपकथनार्थमाह---

काव्यं गद्यं पद्यञ्च । १, ३, २१।

गरास्य पूर्वनिर्देशो दर्जस्यविरोपत्वेन दुर्बन्धत्वात् । तथाहः--'गरां कवीनां निक्षां वहन्ति'॥ २१ ॥

तच्च त्रिधा भिन्नमिति दर्शीयतमाह—

गद्यं वृत्तगन्धि चूर्णमुत्कंलिकाप्रायञ्च । १, ३, २२ ।

तल्सञ्गान्याह-

पद्यभागवद् वृत्तगन्धि । १, ३, २३ ।

पद्यस्य भागाः पद्यमागाः । तद्वद् वृत्तगन्धि । यथा---'पातालतालुवलवासिपु दानवेषु' इति ।

का निरूपण कर अन अगले १० सूत्रों में काव्य के मेदी का निरूपण प्रारम्म करते हैं।

इस प्रकार काव्य के साधनी का कथन करके काव्य के भेडों के निहण्य के लिए कहते हैं---

काव्य गद्य भौर पद्य [ रूप से वो प्रकार का ] होता है। काव्य के इस दोनों भेदों में से ] यदा का पहले निर्देश उसकी विशे-यताओं के दर्तेय और उसकी रचना के कठिन होने के कारण किया गया है।

भैता कि [ लोकोबित में ] पहा ई-गद्य को कवियों की [ प्रतिभा की ] कसीटी कहते हैं ॥ २१ ॥

वह विद्योभी तीन प्रकार का हीता है यह दिखलाने लें लिए कहते है---

गरा (१) वृत्तवश्चि, (२) चूर्ण, और (३) उस्कलिकाप्राय [सीन प्रकार का दिशेला है।। २२।।

यन [ सीनो गदामेवों ] के लक्षण कहते है-

िजो गद्य पतने में ] पश्चभाग से बक्त [बा उसके समान प्रतीत ] हो जिसमें बत प्रयान छन्द की मन्य होने से विसको 'बत्तपन्धि' कहते हैं।

[ 'पद्मभागवत' का समास कहते हैं ] पद्म का भाग पद्मभाग [ यह पद्धी समास है ] उससे यक्त [ या उसके समान गद्य ] 'वृत्तगन्धि' [ कहलाता ] है । भेते---

पताल के ताल के तले में रहने वाते दानवीं में ।

di.

श्रत्र हि 'वसन्तितित्तका' वृत्तस्य मागः प्रत्यमिज्ञायते ॥ २३ ॥ श्रनाविद्धललितपदं चुर्णम् १, ३, २४ ।

अनाम्बद्ध लालतपद चूणम् १, ३, २४ । अनामिद्धान्यदीर्घेषमासानि लिलतान्यनुद्धतानि पदानि यरिमंसन दनामिद्धललितप्दं चूर्णमिति । यथा—

अभ्यासो हि कर्मणां कीरालमायहति । न हि स्कृत्निपातमात्रेणी-दिबन्दुरपि प्रावरिण निम्नतामाद्द्याति ॥ २४ ॥

इस [ ज्याहरण ] में 'बसल्ततिसका' छन्द का भाग [ एक चरण, पहते हों ] पत्तिवान सिया जाता है ! [ इससिए इस मधांश में 'बसल्ततिसका' बृत की गाम होने से यह सारा गण भाग जिल्ला यह एकवेश ध्वाहरणार्थ लिया गया है, 'बुतगांथि' गया कहलाता है ] !

'वपुन्तिदिलका' खुन्द का लच्या है 'उका यसन्तितिलका तभजा जती गः।' यही पीर्क उपका उदाहरण भी है। इसके श्रमुमार वस्त्रतिलका हुन में अतिक चरण में १५ श्राव्य होते है। उनका विश्वास तमया, अगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु हुच अकार होता है। उनकर के उदाहरण 'पातालाक्षुत्रलाशिष्ठ बानवेषु,' श्री स्थाग हसी कम से है। इसलिए यह पय के समाम प्रतीत होता ' है। हरलिए यह जिस गायभाग का श्रंग है वह स्वर 'युस्तानिय' गाय करलाता है। स्वराहर।

दूसरे प्रकार की गणरचना की 'चूर्या' कहते हैं। खगले युत्र में प्रत्यकार उस 'चूर्या' म का लक्षण करते हैं।

मसमस्त [ अनाविद्ध ] और ललित पदो से युवत [ यद्यभाग ] 'मूर्ण'

कहनाता है।

सनाविद्ध अर्थात् दीर्धसमासरहित और शुन्दर कोमल पद जिस में हों यह धनाविद्ध तितरपद थाला गछ 'चूर्य' कहलाता है । जैसे---

कर्मी ≝ सम्यास से हो कोशल प्राप्त होता है। केवल एक बार गिरने से तो जल की मूंब भी परवर में गहुंडा नहीं डालती ॥ २४ ॥

गय का तीसरा भेद 'उत्कलिकामान' बहलाता है। उनका स्वस्य पूर्णा-स्मक गय से किन्द्रल विश्वीत होता है। चूर्णास्मक गय दौर्णममानरहित श्रीर बीमल पद चुनः होता है, तो 'उत्कलिकामान' मय उनके विश्वीत दौर्णममान' श्रीर उटत पदों से सुकः होता है। इसी झाराय से मन्यकार उतका सन्त्रण झार्य करते हैं। विषरीतमुत्कलिकाप्रायम् । १, ३, २५ । 🗸

विपरीतमाविद्धोद्धतपदमुत्किककाप्रायम् । यथा-

कुलिशशिक्षरखरनस्यरप्रचयप्रचयडचपेटापाटितमत्तमातङ्गकुम्म-स्यलगलन्मद्च्छटाच्छुरितचारुकेसरभारभासुरसुखे केसरिश्चि॥ २५॥

> पद्ममनेकभेदम् । १, ३, २६ । पर्याखल्यनेकेन समार्थसमयिपमादिना भेदेन मिन्नं भवति ॥ २६ ॥

[ चूर्णात्मक गदा से ] विषरीत 'उत्कलिकाप्राय' [ गदा ] होता है ।

[ चूर्णात्मक गण से ] विषयीत अर्थात् दीधंसमासगुरत [ आधिड ] और उद्धत पर्दों से मुक्त [ गण ] 'उक्तिकाप्राय' [ गण नाम से कहा जाता ] है। जैमे---

बज्जरोटि के समान तीक्षण नक्षों के कारण अबद्धुर थप्पड़ से विदीण मत्त हायी के कुम्अम्थल से गिरती हुए सवधारा से भीचे हुए अवालों के समूह से वेदीप्यमान मत्त वाले निष्ठ के होने पर 11 २४ श

गद्यकाच्य का निक्ष्यण कर खुक्ते के बाद पद्यका निरूपण प्रारम्भ काते हैं।

पष्ट ग्रमेक प्रकार के होते हैं। सन, प्रथंसन श्रीर विषम साथि भेदले पद्य सनेक प्रकार के होते हैं।। २६ ॥

'काब्यालकुरस्वविद्विष्ट से दीकाकार थी 'गोपेन्द्र विद्युद्धरभूयाल' ने सम, आर्थसम, और दिश्म वृत्ती के लक्ष्य 'मामह' के मतानुकार इस प्रकार बृद्धत किए हैं---

े मे इंसोक यवि 'भागम्' के नाम से टीका में उत्कृत किए गए हैं परन्तु 'भामर' के 'कान्यालद्वार' में उनका वदी पता नहीं चलता है । इसी प्रकार अगर १, ३, १५ में सूच की कृति में 'श्राधानीदरखें तावत् यावहोलायते मनः' हस्पादि दो रहोक दिए हैं। उनको भी टीकाकार ने 'भामह' का ही रहोक कहा है। परन्तु यह भी 'भामह' के इस 'काव्यालद्वार' में नहीं पाए जाते हैं। इससे जान परना है कि 'काव्यालद्वार' के ख़ितिक हुन्दःशास्त्र नियमक 'भामह' का कोर्र ख़ीर मन्य भी खहाया जो इस समय मिलाता नहीं है। यह रहोक उठी प्रमुख से उर्पृत्त किए गये होंगे। 'भागह' के नाथ से छुन्दःशास्त्र विपक्त कतिवय उदरण ख्रम्म मन्यों में भी पाये जाते हैं। स्वर्ध 'श्वतरानाकर' की टीका में निम्मा-द्वित रखोक भामह के नाम से उद्युत किये गए हैं।

तदुक्ते भागदेन—

° श्रवणीत् सम्यचिमंबति ग्रुदिवणीक्षनशता— म्युत्रणीदल्यातिः जरमसमूवणीदरहितात् । तथाद्योजः सील्यं इ-जन्ण र्यादतादत्तरमणान् पदादी विम्यासात् सस्बह्तहाशावियहितात् ।११॥

तद्वतं भागद्वेन---

वैदेवतायानकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । ते सर्थे नैय विश्याः स्युक्षिपितो समातेऽपि वा ॥२॥

त तथ भव भवनाः स्युक्तिरता वयतादात वा ।१११ कः स्त्रो मो धश्च कहमी वितरति विषयो इस्तथाच मुत्रं हुः मीति जो मित्रकाम सबसरायक्षे भन्नो रही खेददुःले । इः ग्रोमा हो विद्योभा प्रस्रणम्य च युद्धः सुर्वं पर्च मुद्धं दो धः शैक्ष्य मुद्धं नः मुख्यस्वसस्यक्तिसुदुःस्वं पर्चर्गः ॥३॥

दा यः शिल्य मुद्र नः मुलमयमस्यास्त्रमदुःखं वयगः ॥१॥ यो सदमी रश्य दाई ध्यतनमथ सवी शः मुद्रां पश्च सेर्द सः सील्य ११ण सेर्द विश्वयमपि च सः सः समृद्रिं करोति ।

संपुरतं येह न स्थात् सुलभरग्वप्रृत्वेश्वित्यमयोगः पदादी गयवनत्रे वचित्रं च सकले प्राकृतादी समीद्वस् ॥४॥ ग्रि. प्रकृतः सामग्रकः ने स्वित्यस्य

स्ती प्रकार राज्यमप्ट ने 'क्षिभिष्ठानशाकुन्ततस् नाटक ने टीका में 'देम वर्गपुरुषेते ममणी भूमिदेवतः, रिति भामदोक्तेः" तिलक्षर 'भामद' के छुन्दर-सारप्रिनियक मत का उत्तरेत किया है। यह तब वर्तमान कारगद्धार में नहीं पाए जाते हैं। अराय्य वह सर्वति होता है कि 'मामद' कृत हुद्दःशास्त्र पियक नोई श्रीर मस्य श्रवस्य था जो अब क्षित्रता नहीं है। हुत्तरसारस्य की टीका

¹ वृत्तरानाकर पु**०** ६ ।

<sup>ै</sup> बुँतरालाक्य पूँठ छ । ै 'मभिज्ञान द्वापुन्तसम्' निर्णय सागर संस्करण युक्त ४ ।

तदनिबद्धं निबद्धञ्च । १, ३, २७ ।

तदिरं गद्यपश्चर्षं कान्यमनिषदं निषद्धश्च । श्रनयोः शसिद्धत्या-स्तुन्तां नोकम् ॥ २७॥

क्रमसिद्धिस्तयोः स्नगुत्तंसवत् १, ३, २८।

त्योरित्यनिवदः निवद्धः परामुश्येते । क्रमेण्तिद्धिः क्रमासिद्धिः । स्रतिवद्धसिद्धौ निवद्धसिद्धिः । यथा स्रति मालायां सिद्धायां, उत्तरः शेखरः सिद्धयतीत ॥ २८ ॥

तथा 'काव्यालङ्कारस्ववृह्यि' की डीका के प्रकृत उदस्य उसी से लिए गए जान पक्ते हैं, ।।१६।।

गद्य और पद दोनों प्रकार की रचनाएं पहिले अनिवक्ष आर्थात् परस्दर असम्पद्ध कुरुकर 'मुकक' रूप में होती हैं। पिर अब किंद को रचना का अभ्यास है जाता है तब यह एक सुकानक गद्य अपना पदासक 'प्रश्न्य' कावर, नाटक, आएवादिका आदि की रचना करता है। इसी बात को प्रन्यकार आतो प्रकरण मैं कहते हैं।

वह [ ग्रम्य गद्यासमक काव्य प्रकारास्तर से ] अनिवद्ध [ फुटकर मुक्तक सावि क्य में ] शोर निवद [ परस्पर सम्बद्ध खण्डकाव्य, सहाकाव्य सावि रूप में ] वो प्रकार के होने हैं।

यह गाय क्रोर वध रूप कात्य क्षतिबद्ध (परस्पर सतम्बद्ध), पुस्तर मृत्रतक सादि रूप ) क्षोर निबद्ध [परस्पर सम्बद्ध प्रसम्प्रकास्य का एपडकास्य, महाकास्य सादि रूप के ] वी प्रकार का होता है। इन दोगों [मृत्रतक सनिबद्ध, क्षोर निबद्ध प्रकाशस्था ] क प्रसिद्ध होने से [यहा उनके] सक्षण महीं कहें हैं। 1 २०॥

माला और मीर [ शेकर ] के समान उन दोनों [ ग्रानिक्ट और निवट कार्यों ] की सिद्धि कमज होती हैं।

(त्योः)' वद से शनियद कोर नियद का गृहण होता है। जम मिं सिद्धि जमतिद्वि [ यह तृतोगा सामुख्य समात ] है। अनियद [ मुस्तक ] को सिद्धि हो जाने पर नियदः, [ प्रमन्य काव्य ] की सिद्धि होती है। माता और मौर के समान। जी कह भ्रवांत् माता के यन जाने पर [ जतते हो ] जसत सर्पान् भौर [ मुदुट रोजर ] अन जाता है।। २२ ।। ٤٠ ] ·

केचिदनिवद्धा एव पर्यवसितांस्तद्दूदपणार्थमाह---नानिबद्धं चकास्त्येकतेजःपरमाणवत् । १, ३, २६ । न खल्बनिवदं काव्यं चकास्ति, दीप्यते । यथैकतेनः परमाग्रारिति । व्यत्र अरोकः —

ष्मसङ्गितस्त्रपारां काव्यामां नास्ति चारता । न प्रत्येकं प्रकाशन्ते तैजसाः परमाणवः ॥२६॥

सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेयः । १, २, ३० । सन्दर्भेष प्रयम्धेष दशहरकं नाटकादि श्रेय: ॥ ३० ॥

कस्मात तदाह-

ं तद्धि चित्र चित्रपटबद् विशेषसाकल्यात् । १, ३, ३१। तद् दशरूपकं हि यस्माचित्रं चित्रपटबत् । विशेषाणां साक-

रुयात ॥ ३१॥ कुछ [काव्य ] मुक्तकों [को रचना ] में ही समाप्त हो जाते हैं उनकी

बीप बसलाने के लिए कहते हैं-िद्यानि के शकेले परमाण के समान सक्तक शकेला डोभित नहीं होता

.है।] जेसे ग्रन्ति का प्रक परमाणु नहीं चगरुता है। इसी प्रकार ग्रनिगढ [ मुक्तक ] काश्य प्रकाशित नहीं होता है । इसी विषय में यह निम्त इलोक है-धसञ्जूलित [ मुक्तक ] काव्यों में चादता नहीं घाती । जैसे अनि के

भारत-भारत परमाण नहीं चमकते है ि मिल कर ही चमकते है। इसी प्रकार प्रबन्ध-काव्य ही शोमित होते हैं । 'मुश्तक' उतने शोभित नहीं होते । ] ।।२६॥ ';

प्रवन्ध कारवीं में दस प्रकार के रूपक उत्तम होते हैं। सन्दर्भ भर्मात् प्रवन्य कार्यों में दश रूपक बाटकादि उतम होते हैं।। ३० ।।

यह प्रयाध कायों में दशहपक की उत्तमता दियों है यह बतलाते है-यह दिश प्रकार के रुपक ] चित्रपट के समान समस्त विशेषताओं से

मुक्त होने के कारण चित्र रूप [ आद्ययंकारक क्षत्रा बानन्दरायक ] है । वयोंकि वह दश प्रकार के स्वक विजयट के समान विजरप प्रिमिनय के धित्रहर अयवा प्राइचर्यकारक तथा धानाववायक है है समस्य गुणों से पुणे होते

में [ भीर चित्रपय होने से वह चित्रपट के समान धाकवंक है । ]

चित्रपट का प्रयोग यहा ब्याजरल के प्रचलित चित्रपट अर्थ में लेगा

# ततोऽन्यभेदक्लृप्तिः । १, ३, ३२ ।

स्रिक उपस्वत है: आधुनिक चित्रपट में स्नाल्याधिका, गांति, वस्तुवित्याचादि सब कुढ़ होता है। इसी मकार चित्रपट पर मर्दारात होने वाले भाषीन अभिन्यों में भी खाल्याधिका गीति खादि सुदी थीं। इसी लिए अन्यकार कहते हैं कि कार्य के खाल्याधिका, गीतिकाल्य, महाकाब्य खादि खन्य भेदों की कल्पना चित्रपटमंप दशकरफ से ही की गई है।

इन तीन सहों में से वामन प्रथम सत के समर्थक हैं। इपोत् प्रकथ काव्यों से द्वाहरकों को उत्तम मानते हैं। मस्त के 'नात्यवा'।इन के बगल्यकार 'अभिनयगुरा' ने भी 'काम्य वाक्नमुक्कवों दाराज्यकारकोय (शक कर द्वारूपक की ही प्रधानता प्रतिपादित की है। एरजू इतके विश्रीत देश भी एक पत्त शाहित है। पाना जाता है जो कि अभिनेत्र द्वारूपकों की अरोदा काव को और आभि-नेताओं की अरोदा कवि नो अधिक सहल देता है। इस सत का अदिवादन करने नाशे 'भोजराज' है। उन्होंने अपने मन्य मिलवा है:—

'श्रतोऽप्तिनेकृषः' कवीनेव बहु मन्यामहे श्राभिनेवेन्यस्च कार्यामिते'। परन्तु वामन 'कर्त्यांपु दश्यरुषक क्षेत्रः' इसी पत्त के मानने वाले हैं। उनके मत में कार्यादि अन्य भेड़ों की कल्पा दश्यरुषक के श्राचार पर ही दुई है। इसी बात को वह श्रामते युव में लिला रहे हैं।

उस [दशरूपक] वें [काव्य झारपायिका झादि साहित्य के ] ग्रन्य

भेदों की कल्पना की जाती है।

ततो दशरूपकादग्येपां भेदानां चल्चितः कल्पनिति। दशरूप-कर्षेय दीदं सर्वे विलसितम्। यत्र कयाख्यायिकः महाकाव्यमिति। तल्लस्ख्यः नातीय हृदयङ्गमिस्युपेत्तितमस्माभिः। तदग्यतो माक्षम्॥ ३२॥

जस बदाहपक में [काव्यादि ] सन्य मेदों की बनुष्ति प्रमृत कर्यात कर्यना होतो हैं। यह सब जो कप्प, सब्दायिका स्नोर महाकाव्य जादि हूँ बदाहपक का ही पित्तार मात्र हैं। उनके तक्षण स्निय सनोरञ्जक नहीं हैं इतिहार हमने दनकी यहां उपेक्षा कर वी हैं। उनका ज्ञान सन्य प्रत्यों से प्राप्त कर सेना चाहिए॥ २२॥

इसमें कथा श्रीर शाल्यायिका दो यान्यों का प्रयोग प्रत्यकार ने किया है। यह रोगों पद सामान्यतः कया के ही शोधक हैं वरन्तु उन दोनों में पासिमाणिक शन्तर रहे कि उच्छ्यात श्रादि भागों में नियद श्रीर यका-प्रतिवक्ता श्रादि श्राप्त भागों में नियद श्रीर यका-प्रतिवक्ता श्रादे शुक्त कथा 'श्राप्त श्रीर उनसे रहित कथा 'श्राप्त सहसाती है। 'श्राप्त शोधकार ने परिकथा, वश्यक्ष मा श्रीर कर्षकरभा नाम से क्याश्री के तीन मेद श्रीर मी दिलाए हैं। उनमें से धर्म, श्राप्त, काम या भोज क्रिती एक पुरुषा के सम्मन्य में यहुत-की कथाश्री का साह 'वरिकथा' श्रहताता है। कलापत्त स्थार्थ इतिहत्त को कहने नाली कथा 'धनकक्ष था' और उनके किया प्रति श्री को महने नाली स्था' 'खरकक्षा' कहताती है।

व्या का कहन बाला क्या व्यवहक्या

'भामह' के मतानुभार काब्य के भेद :---भामह में श्रपने काब्यालहार में काब्य के भेद इस प्रकार किए हैं :---

राज्यांची सहिती कार्य गयं पदाप्र तर् विचा । चंस्कृते प्राष्ट्रताशास्त्रपत्र स्य इति निचा ॥ १६ ॥ ष्ट्रसं देशदिनस्तिस्त्रिति चोलायवस्त् च । कलासारत्राध्यञ्जीत जतुर्या विस्तते चुनः ॥ १७ ॥ सर्गानस्त्रीऽपिनोयाँ तथैवालगायिकारुके । स्रानिस्त्रस्त कारण्यित् स्युत्सः पञ्चाचेन्यत्रे ॥ १८ ॥

श्रर्योत् रचना रौली की दृष्टि से विमाग करने पर काव्य के ्(१) गय श्रोर (२) पद्य यह दो भेद होते हैं । दूसरी प्रकार से भाषा के श्राधार पर काव्य के

¹ ध्वन्यालोकः प्० २४८ । १ भामह काव्यालञ्जार प्रथम परि० १६-१८ ।

(१) पंस्कृत काव्य, (२) प्राकृत काव्य, श्रीर (३) अपभ्रं श काव्य यह तीन भेद किंद्र जा एकते हैं। विषय की दृष्टि से शदे काव्य का विभाग किया जाय तो (१) ऐतिहासिक चरित्र वाले काव्य, (२) करित्रत वस्तु वाले काव्य, (३) किंद्र प्रभाग काव्य श्रोर (४) 'भदिकाव्य' वह्या शास्त्रप्रधाण काव्य यह चार भेद विद्व जा सकते हैं। शैली की दृष्टि से ही अव्य प्रकार से (१) सर्गवत्य अर्थात् सहा-काव्य, (२) अपिनेवार्य अर्थात् नाटक, (३) आख्यायिका तथा, (४) कथा यह चार प्रकार के प्रमण्य काव्य श्रीर (५) पाचचा अमिनद प्रयोत् सुक्तक काव्य वह पास प्रकार के काव्य के भेद किंद्र जा एकते हैं। इस भेदी का निरुप्त्य करते हुए 'भागर' ने सर्गयन्य कर्मात् महाकाव्य का नर्यन इस प्रकार किया है:—

'सर्गवन्यो महाकाव्यं महताञ्च महत्व यत् । प्राप्तामयग्रन्दमर्व्यं साहाज्ञां सहाअयम् ॥ १६ ॥ मञ्जूत्रप्रमायग्राक्तामकाभपुर्वेरच यत् । यद्याभा स्विभाग्यं वत् नातित्याल्येयगृद्धितत् ॥ २० ॥ यत्र्यग्रीप्रमायोऽपि यूयमायोपरेश्च इत् । युवत लोकस्यमायेन रहेश सकतैः प्रयक् ॥ २१ ॥ नात्रक्षं प्राप्तामयस्य यंश्चवीन्मृतादिन्यः ॥ न सर्वेष्य वर्ष स्वाप्तत्येयग्रतिपित्तया ॥ २२ ॥ यदि कावश्यावेरय न स्वापितयेथ्यते ॥ न कायुद्ध्यभाव् तस्य ग्रुवादी प्रद्यास्त्यी ॥ २३ ॥

स चान्युर्वभाष्ट्र तस्य भुषादा अह्यादाना । यह ॥ स्वतंत्रय प्रह्महाम करताता है। उसने प्रशासम्बद्धन के दो कारण हैं एक तो यह कि उसमें महापुर्वणों के त्यस्मि का वर्षणं होता है और द्वारा पर कि यह स्वयं भी महम होता है। 'महतास महम' होने से ही उतको महाकाव्य कहते हैं। उसमें मान्य संशों का प्रयोग वहीं होना त्यादिए। उपकृष्ठ अर्थ के पुत्र अवहारों से अवहंत कीर उपम गुणों का सामय होना त्यादिए। (१) मनन-स्थित स्वयंत्र विजयादि विवयक विचार, (१) दुस्तकिय अर्थान तुत्र का वर्णन और (४) मानकामुद्ध सभित्र खर्णान नायक मी समय प्राती क्यांत पुत्र का वर्णन और स्थानत सांचे और बहिन वर्णक्या गोत्य मसत्रों से पदित और गुणा अवद्वारादि से समुद्र महास्वार होता है। उसमें त्यावयं का वर्णन होने पर भी क्रिक्ट्रार्वि 'श्रर्थ' श्रपीत् लोकिक अन्युदय का उपदेश प्राचान्येन होना चाहिए। लोकस्यभाव से युक्त श्रीर श्रपने-श्रपने स्थान पर समुचित रीति से श्रलग-श्रलग वर्षित समस्त रहीं से युक्त होना चाहिए। वंश, पराजन श्रथवा ज्ञान खादि कारणीं से जिसे पहिले नायक रूप में महाकाव्य में चित्रित किया जाय बाद में किसी ऋत्य प्रतिनायक श्रादि का उत्कर्ष दिखलाने के लिए उसका यथ वर्णन नहीं करना चाहिए। यदि उस नायक को सारे कथा रूप शरीर में ज्यापक रखना अभीष्ट नहीं है तो खादि में उसका नायक रूप से ब्रह्ण करना और उसकी खुति स्नादि करना व्यर्थ है। ऋर्थात् जिसको एक वार महाकाव्य का नामक मान लिया है उसका बच प्रादि दिखा कर उसको वीच में नहीं छोड़ देना चाहिए।

यह राधारणतः महाकाव्य के विषय में 'भामक्' का निरूपण है। आगे 'ग्रभिनेयार्थ' नाटक छादि का निरूपण 'भागह' ने इस प्रकार किया है-

> नाटकं द्विपदोश्यम्बारासकस्क्रमकादि यत्। उर्क तदभिमेयार्थमुकोऽन्यैस्तरय विस्तरः॥ २४॥

श्रमीत् नाटक, दिपदी, शम्भा, रासक और स्कन्बादि जो पांच प्रकार के काब्य हैं वह 'स्त्रभिनेथार्थ' काब्य कहलाते हैं। भरत नाट्यशास्त्र खादि 🛭 उनका बिस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। इसलिए हम यहा उनका तिरूपण नहीं करेंगे।

काव्य के तीसरे भेद 'आख्यायिका' का सत्त्वर्ण 'भागह' ने इस प्रकार

किया है--

<sup>९</sup> माकुसानाकुलथव्यश्चन्दार्थपद्वसिना ।

गरेन युक्तेदात्तार्था वीन्छवाताल्यायिका मता ॥ २५ ॥ दृत्तमाख्यायते तस्थां नायकेन स्वसेष्टितम् ।

बर्ध च परवर्ध च काले आव्यार्थशंति च ॥ २६ ॥

श्रायीत् गद्य रूप में उच्छू वासी में विभक्त करके लिखी गई, विषय के ब्रानुकूल, उपयुक्त, सुनने में ब्रान्छे लगने वाले शब्द, अर्थ और समास ब्राहि से पुक्त उत्तम यस्य वस्तु वाली रचना 'आक्यायिका' बहलाती है। उसमें बका प्रतिवक्ता के बार्तालाप आदि के रूप में नायक अपने पूर्वानुष्ठित और समय पर होने वाली समृद्धि की सूचना से युक्त बूत्तान्त का वर्शन करता है।

काव्य के चौथे भेद 'कवा' का लक्ष्म्य करते हुए 'भागह' ने लिखा है— कतेरभिप्रायहतैः कगानैः कैश्चिदद्विना ।

¹, ², ³, भामह काव्यालङ्कार प्रथम परि० २४-२६ ।

कन्याहरणसंप्राम - विश्वलम्मीदयान्विता ॥ २७ ॥ न चनत्रापरवनत्राभ्यां युक्ता नोच्छ\_चासवत्यपि । संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथापम् अभाक्ष्या ॥ २० ॥

श्रान्थैः स्यचरितं तस्या नायकेन त नोच्यते । स्वगुणाधिष्ट्रतिं कुर्यादमिजातः कथं जनः ॥ २६ ॥

श्चर्यान् बका, प्रतिवका तथा उन्छ वास बादि विभागों से रहित कन्या के हरण, उसके कारण समाम, उसके विमलग्म, पुनः प्राप्ति रूप उदय आदि के

वर्णन से युक्त, कवि के स्वकल्पित कथानक के झाधार पर संस्कृत, प्राकृत अथवा ग्रदर्भ रा भाषा में लिखी गई कथा 'कथा' नाम से कही जाती है । उसमें ग्रन्य लोग अपने तथा नाथक के चरितादि का वर्णन करते हैं। नाथक अपने चरित्र

का वर्णन नहीं करता है। क्योंकि कोई अभिजात कुलीन व्यक्ति अपने गुर्खों की स्वयं श्रापने मुख से वर्णन करे यह उचित प्रतीत नहीं होता है। इस के आगे 'मुक्तक' काव्य का वर्णन करते हुए 'भागह' ने लिखा है-

<sup>क्</sup>श्रनिबद्धं पुनर्गाधारलोकमाशादि तत् पुनः। वस्त्रभावोतस्या सर्वभेवैसदिष्यते ॥ ३०॥

धर्यात् बनोहित ग्रथवा स्वभावोदित सुद्दत गाथा या श्लोकमात्र धादि रूप में लिन्ने गए काव्य को श्रनिबद श्रर्थात् 'मुक्तक' काव्य कहते हैं। इस प्रकार 'भामह' ने 'बामन' की ऋषेत्वा कुछ ऋषिक बिस्तार से काव्य

के भेदों का निरूपण किया है।

<sup>3</sup> ध्वत्यालोक पु॰ २५० ।

ध्यस्यालोक के श्रानुसार काव्य के भेद---

ध्यन्यालोककार ग्रामन्दनर्भनाचार्यं ने प्रमञ्जतः काव्य के भेदी का

निरुपण करते हुए लिला है- यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तकं संस्कृतप्रश्चात्रापभ्रं शनिषदं, सन्दानितकः विशेषक-कलापक-कुलकानि, परायनन्यः, परिकथा, स्वयदक्या-सक्लक्थे, सर्ग-

बन्धोऽभिनेवाचं श्रारूयाविका-कथे, इत्येवमादयः । द्यर्थात् काव्य सस्तत्, प्राकृत या द्यप्रश्च में लिखे गए 'सुक्तक' [ जैसे गामास्प्तग्रती, आर्थासप्तग्रती और अमस्कश्रतक आदि ] सन्दानितक िदो श्लोकों में ग्रन्वय होने वाले सुरम श्लोक ], विशेषक [तीन श्लोकों में

भागह काट घट १, २७-२६। <sup>२</sup> भागह काट घट १, ३० १

द्वति परिद्रतयस्वामनविस्चित्रकान्याबङ्कास्युम्बरुचौ 'शारीरे' प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽप्यायः । सान्याद्वानि कात्वविशेषारनः । समाप्तज्येदं 'शारीरे' प्रथममधिकरणान् ॥

एक साथ अध्यय होने वाले रलोक], कलावक [बार रलोकों में एक बाप अध्यय होने वाले रलोक], बुलक [यांव या अधिक रलोकों का एक साम अध्यय होने वाले रलोक], यह वव 'अचक' काव्य के मेर हैं। अक्तक आदि का वर्षों अधिन पुराख में इस प्रकार किया गया है—

मुक्तकं इलोक ध्येकश्चमःकारत्मः सताम्। प्रान्थान्तु सुगमकं जेवं त्रिभिः श्लोकैर्विशेषकम्।

चतुर्भित् कलापं स्थात् पञ्चभिः कुलकं सतम् ॥ लोचतकाः है प्रकाय-कार्यों के ऋत्वरात श्री 'प्रकार्कों' की चत्ता

स्थीकार करते हुए मेपहूत के 'स्वामालिख्य प्रथायकृषितां वातुरागीः शिलायाम्'
हरवादि अर्थे रलोक को 'मुनतक' माना है |
वतना-वर्णनादि रूप किछी एक उद्देश्य से प्रवृत्त काव्य को 'पर्यायवण्य'

कहा जाता है। लोचनाकार ने लिला है—'वन्यन्तवर्यनारियक्ययंनीदेरीन प्रात्तः यायंवरन्यः'। इसी प्रकार 'एकं वार्वादियुर्वायंप्रदिश्य प्रकारविवर्ययान नक्यनुसान्तवर्यंनाकार विरुक्ता 'एकं व्यांत पूर्व आदि से से किसी एकं पुरुवार्ग के उद्देश्य से नाना प्रकार से क्षनन्त नुस्तानों का वर्षोंन करने वाली क्या 'विरुक्ता' कही आती है। स्वन्तन-क्या तथा स्वरुक-क्यार्य नेवल प्राव्हत साथा में प्रदिक्त हैं। उनमें जुक्कारि का बहुत मधीब होता है। 'क्षारवादिका और कथा का मास्युरूक भेट हो प्राप्त स्वरंग मान्य क्यार्ट है।

श्री परिडतपराममाईरियतकारशास्त्रारस्वगृशि मि प्रथम 'शारीर खपिकरण' में तृतीय खप्याय समार हुआ हे काव्य के श्रद्ध श्रीर काट्य के भेद समार हुए। श्रीर यह 'शारीर' प्रथम खपिकरण समार हुए। है

शीमदाचार्यंभिश्येश्वर्धाद्वात्तात्रारोमायाविर्यच्याया 'काव्यालद्वारदीपिकाख' दिन्दीव्याख्याया प्रयोग यारीरापिकरखे तृतीयोऽष्णायः समाप्तः । समाप्तञ्चेद 'शारीर' यथमापिकरयाम् ।

# 'दोपदर्शनं' नाम द्वितीयमधिकरणम्

प्रथमोऽघ्याय:

[ पद-पदार्थ-दोप-विमागः ]

'दोयदर्शन' नामक हिसीय धाधकरण में प्रथम ग्रध्याय [ थव तथा पदार्च के दोवों का विभाग ]

यान्द श्रीर स्त्रमें दोनों मिल कर काय के सार्थर हैं। इसलिए काइन सार्थ के संकार के लिए दोनों का ही कंछन होना खानस्थक है। अर्मात् राज्य धीर अर्म दोनों में 'दोनावनमन' श्रीर 'पुणापान' रूप दोनों सार्थर के संकार होने लिए दोनों के 'दोनों के 'दोने' क्रीर सन्द श्रीर अर्म दोनों के 'गुणों' का वरिशान खानस्थक है। इसलिए मन्यकार ने हम आर्थर एवं के से मान या अत्याप नाल्य हैं। अपन अर्थाय में 'राज्य दोनों' का धीर दूसरे अर्थाय में 'प्रान्य दोनों' का धीर दूसरे अर्थाय में 'प्रान्य दोनों' का धीर दूसरे अर्थाय में 'प्रान्य दोनों' का लिक्स्य किया है। इसले आयार यर उन्होंने 'प्रान्य अर्थाय में 'प्रान्य दोनों' का लिक्स्य किया है। इसले अर्थाय में 'प्रान्य दोनों का धिविय विमान करने का भेव केवल सार्थन में भ्रायत हैं। यहा प्रयम्य अपन्य में 'प्रान्य दोनों' का लिक्स्य करना है। उस समस्य अपन्य में 'प्रान्य दोनों' का लिक्स्य करना है। उस समस्य अपन्य में 'प्रान्य दोनों' का लिक्स्य करना है। उस समस्य के भी दो भेद हैं एक 'यद' रूप सन्द

काव्यशरीरे स्थापिते काव्यसीन्दर्याद्वेपहेत्तवस्त्यागाय दोषा विद्याः त्तव्या इति 'दोपदशन' नामाधिकरणमारभ्यते । दोपस्वरूपकथनार्थमाह-· गुणविपर्ययात्मानी दोपाः । १, १, १ ।

गुर्णानां वस्वमाखानां ये विपर्ययास्तदारमानी दोषाः ॥ १ ॥

श्रीर दूसरा 'वान्य' रूप शब्द। इसलिए इस प्रथमाध्याय में पद दोव तथा वाक्य दीयों का निरुपण किया गया है। उन दीयों के दिवेचन के भी पूर्व दीप का सामान्य कवाण दोना आवश्यक है इसलिए प्रन्यकार सबसे प्रथम पूर्व अधि-करण के साथ इस अधिकरण की सञ्जति दिखाते हुए दीप का सामान्य सञ्ज्ञा 'करके इसे आध्याय में पद और वान्यगत दी प्रकार के शुब्द दीए की निरुत्तण करेंगे।

प्रिमम बारोर अधिकरण में ] काव्य के बारीर की स्थापना हो जाने 'पर काव्य में सीम्बर्ध के विचातक दोयों के परित्यान के लिए [ उन ] दोयों का ज्ञान ब्रावश्यक है। इसलिए 'बोपदर्शन' नामक [ द्वितीय ] ब्राधिकरण को द्यारम्भ करते हैं। [ जसमें भी सबसे पहले ] बोव के [ सामान्य ] स्वेष्टप का कथन करने के लिए वहतें है-

गुणों के विषरीत स्वरूप वाले दोच होते हैं।

11 3 .जी, आमें कहे जाने वाले मुणों के [ विषरीयन्ते इति विषयंवा विषरीताः, कंगमिंडच् प्रत्ययां ] विपरीत स्ववय से युवते हैं, वह दीय [ कहलाते ] हैं।

इसका व्यभिन्नाय यह है कि गुणों के विषयेय का अर्थ गुणों का अभाव भी हो सनता है। उस दशा में गुर्णामान का नाम दीप होने से दीप अभावरप होने। परन्तु प्रन्थकार दोधों को ग्रामान रूप नहीं ग्रापितु गुराविरोधी भावभूत मानते हैं। इसीलिए उन्होंने श्राप्त शब्द का भी प्रशेग किया है। उसी के साथ . सङ्गति लगाने के लिए विपर्धेय खब्द का धर्य श्रमाय न करके 'विपरीयन्ते विषदे गन्छन्ति इति विपर्ययाः" यह'करना उचित है। ऋषीत् उस विपर्यम के साथ . जुड़ा हुआ ज्ञात्म शब्द दोवों की मावरुपता को श्रीर भी श्रविक स्पष्ट करता है। श्रर्पात् गुर्थों के निपरीत निस्छगामी स्वरूपवाले दोष होते हैं । यह दोष का सामान्य राज्य हुआ ॥ १ ॥

यक्षा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि विद दोष गुर्गों के विरुद्ध गामी है। हैं तो गुयों के जान से ही उनका श्रीय-हो एकता है। उनके सद्या आदि करने

श्चर्यंतस्तदवगमः । २, १, २ । विश्वर्याः ्रिः गुणस्वरूपनिरूपणात् तेषां दोषाणां अवर्दिवंगमाऽदै-सिद्धः॥ २॥

किमर्थन्ते प्रथक् प्रपञ्च्यन्त इत्याह—

सीकर्याय प्रपञ्चः । १, १, ३ ।

सीकर्यार्थं प्रपञ्जी विश्वरो दोपासाम् । उद्दिष्टा सचिता हि दोपाः मुजाना भवन्ति ॥ ३ ॥

की श्रावश्यकता नहीं है। फिर दोव निरूपण के लिए इस 'दोवदर्सन' श्रीपंतरण की रचना आपने बंधों के हैं ? मन्यकार इस प्रश्न का उत्तर यह,देते हैं कि यह टींक है कि ग्रुपों के परिवास से भी उनके विधेषी दोवों का जान,हे राकता है। एत्या प्रस्तु प्रदि उनका राजाद लक्क्य कर दिया जाय तो वाठक ने श्रापंत्र सरला होगी इसलिए पाठकी के शिक्ष के लिए यहा दोवों का प्रस्तु अपना सिरूपण करला है। इसी मुद्देवद तथा उत्तर पक्ष को अपने दो वृत्ती में दिखलाते हैं।

् , [प्रश्न ] भ्रवांपित से उन [ गुणविरोधी दोवों ] का ज्ञान हो सकता है।

गुणो के स्वरूप के निष्यण से उन दोवों का श्रवांपत्ति से ज्ञान या प्रयंतं? सिद्धि हो सकती है।। २ ।।

[फिर ] उनका पृथक् निरुपण किस लिए कर रहे हैं, यह कहते हैं— [उरार-पाठकों की] गरसता के लिए [ बोवों का ] अपन्न [ जिस्तार ] किया है।

सुगमना के लिए प्रयञ्च धर्यात् दोयों का बिस्तृत विवेचन ['किया] हैं।[दोयों के] नाम गिना देने [उद्देश] ग्रीर लक्षण कर देने से दोय सरलता से समक्ष में ग्राते हैं।

दें। तुरिसम्य के 'दरिय' तथा 'लदाय' राज्यें का प्रशेती किया तथा है। 'दरिय' का अर्थ 'तासमान का करना' अर्थात अभिसत पदायों का केवल नाम निना देना है। 'तासमार्थें व्यवस्थितिकारियः'। और 'लदायन्य अराधारण्यर्थनंदननम्'। अराधारण्य पर्यं का कथन करना लदाण कहलाता है। वैसे 'पानसती द्विशे' अपका 'लाग्नादिमन्य गोल्या' यह दिखितथा यो के लदाय है। अभिसात दश्यों के नाम निनाकर दनके अराभारण्य धर्मों के निता देने अर्थात लहाय कर देने से पदार्थ मली प्रकार समक्ष में आंजाते हैं। इसीतिल्य पददोपान दर्शयितमाह—

407

दुष्टं पदमुसाधु कष्टं ग्राम्यभन्नतीतमनर्थकञ्च । २, १,४।

उदेश तथा लक्षण करने की पद्धति सर्वेत्र वाई जाती है । न्याय शास्त्र में विविध शास्त्र प्रवृत्ति का वर्णन आया है। अर्थात् उसमें 'उद्देश' और 'लव्हण' इन दो के साथ 'परीचा' को श्रीर बढ़ा दिया गया है। इन तीनी रूपों में न्यायसाध्य की प्रदृत्ति होती है। परन्तु वैशेषिक आदि दर्शनों में 'परीद्धा' की छोड़ कर 'उदेश' तथा 'लक्त्ए' रूप दिविष शास्त्र प्रवृत्ति का ही बर्खन किया गया है । यहां धामन ने भी 'उद्देश' तथा 'लळ्ख' दो का ही कथन किया है।

इस अधिकरका में स्थल रूप से ही प्रतीत होने वाले काव्य के ग्रमापुरवा-पादक स्थल दोपों का ही निरूपण किया गया है । आगे अन्यकार लिखेंगे कि 'ये स्वन्ये शब्दार्थदीयाः सुद्मास्ते गुणविवेचने बदयन्ते' । इस पकि से यह श्रमिप्राय निकलता है कि यहां निरूपण किए जाने बाले दीव, स्थल दीप ही हैं, सदम क्षोच नहीं । गण विपर्यंत स्वरूप सदम क्षोची का निरूपण गणनिरूपण के प्रतक्त में किया जायता 11911

इस प्रकार दोण का सामान्य सञ्चल और उसके निरूपण की उपयोगिता का प्रतिपादन करके काव दोपों का निरूपश प्रारम्भ करते हैं।

पद दोषों को दिखलाने के लिए कहते हैं-

१ ब्रासायुगर, २ काटपर, ३ वाञ्चवद, ४ शत्रतीतवर, धौर ५ ब्रनपंक पर [ यह पांच प्रकार के परकीय प्रमता ] दुष्ट यह होते हैं ॥४॥

शुब्द फ्रीर क्यर्थ काव्य के शरीर हैं। उनमें से शब्द, यद स्त्रीर वास्य रूप, तथा श्रर्थ, पदार्थ, वानपार्थ रूप से दी-दो प्रकार के हैं। यद और पदार्थ की प्रतीति हो जाने के बाद ही बाक्य श्रीर बाक्यार्थ की प्रतीति हो सकती है। इसलिए बाक्य या वाक्यार्थ के दोधों के निरूपण के पूर्व पद श्रीर पदार्थ के दोधों का निरुपण किया है। उनमें भी पद से ही पदार्थ की प्रतीति हो सकती है, इसलिए पदार्थ दोपों की श्रपेद्धा पद-दोषों का निरूपस पहिले किया है।

यह सूत्र पद दोषों का 'उद्देश' सत्र है। इसमें पद दोषों के नामों का सङीतंन मात्र किया गया है। उनके लक्षण श्रादि श्रामे किए जायेंगे । सूत्र में ग्राया 'परं' राज्द श्रसाधु, कच्ट, ग्राम्य, श्राप्तीत श्रीर श्रानर्थक इन पांची दे साथ जोड़ कर श्रमाधुपद, कष्टपद, बाम्यपद, अप्रतीतपद, श्रीर श्रनधंकपद यह पाच पकार के पददीप समझने चाहिए। यहा सत्रकार ने केवल पान प्रकार के ही

क्रमेख व्याख्यातुमाइ—

शब्दस्मृतिविरुद्धमसाघु । २, १, ४ ।

्राज्यसम्स्या ज्याकरणेन विरुद्ध पदमसाधु । यथा 'अन्यकारक-वैयधर्यम्' इति । अत्र हि,

1<sup>4</sup>त्रापष्ट्यवृतीयास्थस्याऽन्यस्य दुक् त्राशीसशास्थास्थितोत्सकोतिः

कारकरागच्छेपु' इति दुका सवितव्यम् इति ॥ ४ ॥

पददोपों का निरूपण किया है परन्तु बामन के बाद दोपों की सरूपा में बृद्धि होकर धनत II साहित्यदर्भण के शुग में पहुच कर पाच की कगह १८ प्रकार के पद दोप हो गय हैं। साहित्यदर्भणकार ने उनकी इस प्रकार गिनाया है—

[ उद्देश के ] कम से व्याख्या करने के लिए कहते हैं— व्याकरणशास्त्र के विषरीत [ ब्रास्ट का प्रयोग ] 'ब्रासाधु' [ पड ]

कहलाता है।

यहां दुक् का झागम न करके 'श्रन्यकारक' पद का प्रयोग किया गया है। उक्त पाणिनि तृत्व का झाग्रय वह है कि आशी श्रादि वदों के परे रहते अन्य शान्द की दुक्त का झाग्रय हो। इक्त प्रकार दुगायम होकर क्रन्यशाम अग्यदारा, सम्पदारमा, क्रन्यशिष्यः, क्रन्यहुक्तः, अन्यहारां, श्रीर ह्यू प्रस्पय का अन्यदीयः आदि प्रयोग वनते हैं। 'श्रापती' आदि देने से पत्नी

१ सट्टास्टायो ६. ३. ६६ ॥ व साहित्यवर्षेण ७, २-४ ।

िसूत्र ६

# श्रुतिविरसं कप्टम् । २, १, ६ ।

भ्रतिविरसं श्रुतिकटु पदं कष्टम् । तद्धि रचनागुम्फितमप्युद्धे तयति ।

यथा---

### श्रज्जुरच्चस्डि - कपोलयोस्ते फान्तिद्रवं द्राग् विशदः शशाङ्कः ॥६॥

तथा नृतीया में श्रन्यस्य श्रन्येन वासीः श्रन्यासीः प्रयोग ही होगा । यह पहां ला सकता है कि यह। 'श्रन्यकारक' यद का प्रयोग करने वाले ने भी 'श्रन्थेपां कारकाणा वैष्ट्यं श्रान्यकारक वेयटयँम्' इस प्रकार का वच्छी तस्पुरुप समास श्रीन पन्ती विभक्ति मान कर ही गहां 'अन्यकारकवैयर्थ्यम्' इस प्रकार का प्रयोग किया है। उसमें ब्रासाधान का अवकारा कहां है ? इसका उत्तर यह है कि किर भी उनका यह प्रयोग ठीक नहीं है। क्योंकि इस पालिनीय सूत्र के महाभाष्य में भाष्यकार ने सब को दो भागों में विमक्त करके इस प्रकार उसका न्यास किया है। १. प्रन्यस्य दुक् छुकारकयोः, २. अपप्ट्यतृतीयास्यस्याशीराशास्थास्थितो-श्मकोतिरागेषु । भाष्यकार के इस प्रकार के न्याश करने का खाख्य यह हुंझा कि 'छ' प्रत्यय श्रीर ' हारक' के परे रहते 'श्रन्य' शब्द की तथ विभक्तियों में नित्य दुंस् का धागम हो श्रीर श्राशी, श्राशा श्रादि शब्दों के परे रहते पथ्ठी तथा तृशीया से भिन्न विमक्तियों के 'श्रन्य' शब्द की ही दुक् का श्रागम हो। श्रर्थात् श्राधी, आशा आदि शब्दों के परे रहते गंच्टी और नृतीया के अन्य शब्द की तुक् का म्नागम न होकर प्रश्वासी, श्रान्वाशा स्नादि प्रयोग वन जावेंगे। परस्तु 'छ' प्रश्य तथा 'कारक' शब्द के परे रहते हुकू का आगम अवश्य होगा इसलिए यहा 'अन्य-कारक' प्रयोग स होकर 'श्रन्यस्कारक' ही बनेगा । 'श्रन्यकारक' यद का प्रयोग श्रतायु है। नवीन प्राचार्थों ने इस दोपको ब्युतसंस्कार नाम से कहा है।।॥।

सुनने में विश्त धर्यात् कर्णवनु पर 'कटरवर' [ दोव ] कहलाता है ! सानों को प्राचित्रकर कर्णकतु पर 'कटरवर' हैं । [ मजीन धायायी ने हते दु:पर्य ताम की 'परवहर' किया है । ] बहु तो रचना में [ लेल क्य में ] निवद होकर भी क्यांविकर होता है । जैनि-

हे चरित्र [ योधनतालि तुम्हारे नाराज होने पर ] जान वहता है कि सुम्हारे गालों के सोन्दर्य रस को एक दस बनकने वाले चन्द्रमा ने चुरा निवा है [ इसीलिए यह तुस्त्व चमकने लगा है ] ।

[ महां हाक् यह पर कच्ट शुतिकटु यां दुःशव है ] ॥६॥

लोकप्रयुक्तमात्रं ग्राम्यम् । २, १, ७ । लोक एव यत्प्रयुक्तं पदं न शास्त्रे तद् मास्यम् । यथा— कर्ट्यं कथं रोदिति फुत्कृतेयम् ।' अस्त्यद्वि नलगुलाहिकं दण्ड्या ॥॥।

श्चन्यद्वि वत्नगत्नादिकं द्रष्टव्यम् ॥७॥ . शास्त्रमात्रप्रयुक्तमप्रतीतम् । २, १, ८ ।

शास्त्र एव प्रयुक्तं बन्त लोके तद्दमतीतम् । यथा— 'कि भाषितेत बहुना रूपफन्पस्य सन्ति में न गुखाः । गुणना-तरीयकद्या प्रेमेति न तेऽस्त्युपालस्मः' ॥ श्रत्र रूपफ्रध्यान्तरीयक्षदे न लोके इत्यप्रतीतमः॥ न ॥

जो देवल लोक में ही प्रयुक्त हो [ झास्त्र में नहीं ] वह प्राप्य पद कहलाता है।

जी पर केवल लोक में ही प्रयुक्त हो शास्त्र में नहीं वह ग्राम्य [ पर ]

फहलाता है । जैसे---

े हाय यह [ बूत्हा स्नावि ] क् कने वाली [ पुंच स्नावि के कारण ] कैसे रो रही है 1 [ मही कूल्हता शब्द साम्य है । उसका कार्यों में सत्कवियों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है ] ।

इसी प्रकार तरल गरल मारि शब्द भी [ यान्य पद ] समध्ये चाहिएं [ जैसे---तान्युलमृतगत्नाम्यं तरलं जल्पितः नानवः । पान से भरे हुए गारों वाला यह सादमी सच्छी बहवाद कर रहा है । इस उदाहरण में प्रयुक्त 'गरल'

भीर 'तत्स' शब्द भी ग्राम्यपद ही समक्षते चाहिएं ] शश्रा

केवल ब्रास्थ में प्रमुक्त होने बाला [ लोक में प्रमुक्त न होने बाला ] यद 'क्रप्रतीत यद' [ दोववरत ] बहुलाता है :

को केवत शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है लोक में महीं यह [पर]

'बप्रतीत पर' होना है। जीते — बहुत कहने से क्या साम, सीधी बात यह है कि मेरे भीतर तारीर [ इसक्तम ] में: [तीन्यर्थ मार्थि ] पुण नहीं है और प्रेम [ उन सारीरिक तीवर्थ मार्थि ] गुणों का [ नान्तरीयक ] प्रतिनामार्थी है इसीलए [ तुम मुळे प्रेम बची नहीं करते यह ] पुरे देखाहुता [ सो ] दिया हो नहीं जा सरता है।

महो 'रवस्वाथ' [ पर मुरंब रच से बौद बर्शन में रप, बेदना, विज्ञान,

पूरणार्थमनर्थकम् । २, १, ६ ।

पूर्णमात्रप्रयोजनमञ्ययपद्मनर्थकम् । दण्डापूपन्यायेन पद्मन्य-

दप्यनर्थकमेय।

संता घोर संस्कार द्वन पाञ्च स्क्रन्थों में 🖺 प्रयान एकत्य के लिए प्रमुक्त होता है ग्रोर उससे विषय सचा द्वन्तिय का पहण होता है ] घोर सन्तरीयक [पर मुख्य एप से स्पायांकि वर्षण में आविनाभाव या 'प्यांचि' के आर्थ में प्रमुक्त होता है ] यह दोनों पद सोक में अविनाभाव या 'प्यांचि' के आर्थ में प्रमुक्त होता है ] है | विचीन ग्रांचायों में भी इस चीच को 'श्रमतीतस्य' नाम से पद बीव कहा है ] ।। ।।

[ केपल पाड की ] पूर्ति के लिए प्रमुक्त पर धनर्वक होते हैं।

[ इत्तरेक में ] केवल [पात ] पूर्वित यात्र के लिए प्रयुक्त होते खाते [ च म्नावि ] प्रध्यय पद श्रवपंक [ पद कहलाते ] है ३ 'दण्डाद्विका-न्याम' से इत्याप के भी स्वयंक होते हैं ३

रकोक रचना करते समय कभी-कभी वाजों की वाजा में पक दो प्रस्थे की कमी पक्षी है और उसके लिए कोई आपिक उपयुक्त आप्य किये की गई। मिलता है उस समय किय न, छ, हि, लालु, वे, आदि अपयों का मियो कर उसकी पुर्ति को हो जाती है, परन्तु उसकी पुर्ति कर देता है। उसके हम के पार्टि के पूर्ति तो हो जाती है, परन्तु उस का यहा कोई अर्थ गहीं होता है। इसकिए इस प्रकार के वदों का मियोग 'क्रमर्थक पर्द' कहाता है। जब इस अव्यव पदों को भी अवनेक, या चौपपुक्त पद कहा जा सकता है तम अन्य पद और कही विध्यासन प्रमुक्त किए जाये सी 'द्यस्प्रिका' स्थाप से यह अस्य यद भी अस्व मेंड हो होंगे।

'दएकापृथिका न्यायं का अभिनाय यह है कि नैसे किसी ने अपूत कार्यात पुत्रा या गुलगुला कपड़े में एल कर अपने क्ष्में से आप कर रख दिए ये । उसके किशी दूबरे साधी ने उसके रखे देख दिला। जब यह कहीं बादर मया तो उस दूबरे साधी ने पुत्र तो सेकर स्वयं का लिए और दंदा उठाकर कहीं हमाउपर गंके दिया। जब पहिला पुरूप लीट कर आपात तो उसने अपना दंदा जदा रखा पादा न देल कर अपने वाची से पूजा कि बंदा कहा गया है तो उसर पिदा कि मालूम नहीं, जान पहला है चूहे कहा उठा से ग्राप । पिटेले आदा दिया। अपने मही, जान पहला है चूहे कहा उठा से ग्रप । पिटेले आदा मी भूत तो प्राप्त कहा नहीं अपने पहला कर अपने वाची से चूला कि स्वा उदा से अपने प्राप्त पहला कर अपने वाची के मूल लगा रही भी। उसे उस समय देंदे की हतानी आयरपनता जा विनती पूर्णों की। इसोलए उसने, अपन्या रिट पूर कहा गरा है सु स्व प्रकार का

ি৩২

यया---

उदितस्त हास्तिकवितीलमयं.

तिमिरं निपीय किर्त्योः सविता ॥ श्रत्र 'तु' शब्दस्य पादपूरणार्थमेव प्रयोगः ।' न वाक्यालङ्कारार्थम् । वाक्यालङ्कारप्रयोजनं तु नानर्थेकम् । श्रपवादार्थमिवम् । यथा---

न खल्विह गतागता चंयनगोचर से गता ॥६॥

बुसरा प्रश्न किया । परन्तु उसके साथी में इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जब डंडा ही चूहे ले गए तो क्या पुर उन्होंने छोड़ दिए होंगे। पुर भी चूहे ही ले गए यह तो स्वय ही खिद हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जहा एक बात के कहने से दूसरा परिखाम तो स्वयं ही निकल आता है उसको 'दएहा रविका-न्याय' कहा जाता है। दार्शनिक स्रेत्र में इसी वो ग्रार्थाविस प्रमाण भी कहा जाता है। इसका नाम है 'दराडापूप-न्याय'। प्रकृत में, 'च' श्रादि निपात, को किसी शर्थ के बानक नहीं होते केवल दीतक होते हैं, वह ही कैवल पादपति के लिए अनुक होने पर जब अनर्थंक बहलाने सगते हैं तब शायक पद यदि निष्प्रयोजन क्यों प्रयुक्त हो जावें तो ये भी व्यनर्थक कहलाने लगेंगे यह तो 'दग्रहाप्रिका-न्याय' से स्वतःशिद्ध है ही। इसी वात की प्रत्यकार ने 'दरहापपम्यायेन वटमन्यदपि ज्ञनर्थकमेख ।' लिख कर प्रकट किया है । धारो द्यनर्थंक पद का जदाहरण देते हैं।

जंसे.....

हाथियों के समह की नीलिया से निवित जिसे | बन्यकार को िषपनी ] किरणों द्वारा पान [ नाश ] करके मुगेरेव उदय 💵 ।

यहा [ मूल इलीक में ] 'तु' झब्द का प्रयोग पादपूरणार्थ ही किया गया है। वाक्यासकार के लिए नहीं । इसलिए वह अनर्थक है । बाक्यासकार के लिए शिया गरा ित भादि का श्रयोग े तो धनर्थक नहीं होता ।

श्रमीत् 'त्,' 'खलु' श्रादि का प्रयोग वहीं केवल पादपर्ति मात्र के लिए किया जाता है श्रीर कही वाक्यालद्वार के लिए भी उनका धयोग किया जाता है। इसमें से बहा केवल पादपति के लिए 'त' ज्ञादि का प्रयोग किया जाता है वहा 'झन्यंक्यद' दोप होता है। श्रीर जहा वाक्यालद्वार 🖩 उनका प्रयोग होता है वहा दोप नहीं होता है। यह मन्यकार का श्रमिप्राय है।

यह [ पूर्वोक्त नियम के ] भ्रपवाद के लिए कहा है । जैसे-िवर ने बारी बाली जाती मध्दे दिलाई नहीं दी ।

इति । तथा, हि 'रालु' हन्तेति । सम्प्रति पदार्थदोपानाह-- 🚜 🕫 🥕

ग्रन्यार्थनेयगढार्थाञ्लीलिक्षिप्टानि च । २, १, १० I

द्रप्ट पर्दामत्यन्वर्वते, व्यर्थश्च, वचनविपरिखामः । व्यन्यार्थाति पदानि दुष्टानीति सुत्रार्थः ॥१०॥

यह ियहा खलु पद बारवाल दुर्गर के लिए प्रयुक्त हुआ है पादपूर्ति के लिए नहीं । इस लिए यह धनयंक पद नहीं है । ] इसी प्रकार, हि, खलु,। हात इत्यादि [ पद यावयालज्जार के सिए प्रयुक्त होने पर अनर्थक नहीं होते ] នំពន់ព

इस प्रकार थामन ने यहा पाच प्रकार के पद-दोवां का निरूपण किया है परन्त साहित्यदर्भेगा में १८ प्रकार के यद दोण माने हैं । उनमें भारतील दोप का उन्तेख वामन ने पददोपा में न बरके केवल पदार्थ दोगी। में किया है परन्त नवीन ब्राचार्यों ने पद दोव तथा श्रर्थ दोव दोनों में उसकी गराना नी है ।

पदार्थं दोपों का निरूपण---

इसी प्रकार थामन ने अन्यार्थ, नेयार्थ, गुदार्थ, अश्लील और क्रिप्टाय हर पान प्रकार के बढ़ार्थ दीय गाने हैं। परन्त साहित्यदर्वना के समय तक सर्थ-दोवीं की सल्या बद्वर पान के स्थान पर २३ तक पट्ट गई है । शाहित्व दर्गाकार ने तेईत प्रकार व श्रर्थदीय इस प्रकार निनाद है--

> <sup>9</sup> श्रपुर-दुष्तम प्राप्य-ध्याहता—ऽश्लील-बधता । श्रमधी उत-निर्देत-प्रशासितविषद्भता सन्दिग्य-पन्तरसःवै ख्याति-विद्या-त्रिहृदते। माशासता-सहयरभिन्नता-द्रश्यानमहत्ता ॥ श्रविशेषे विशेषश्चा-ऽनियमे नियमसाधा । तयोबिंग्यंभी विष्यनवादायकते तथा।। निम संपन्धस्त्रमधैदोपाः धरीनिताः॥

[ प्रत्यकार बामन ] श्रव पदार्थ दोधों को कहते हैं.--१. धन्यामं, २. नेंथामं, ३ पृद्धारं, ४. ब्रहतील, ब्रीट थ्र. क्रिस्ट [ यह पाय प्रकार के परार्थ शेष 🗎 🛊 🖥

दुष्ट पर इस [शब्द धववा दुष्ट वर्द शब्दों के धवं] नी

. एपां क्रमेण लच्चणान्याह-

रुद्धिच्युतमन्यार्थम् ।-२, १, ११ र्

्रहर्द्भुतं रूद्मिनपेष्ट्य यौगिकार्थमात्रोपादानात् । अन्यार्थं पदम् रथलत्यात् सामान्येन घटराच्दः पटशब्दार्थं इत्यादिकमन्यार्थं नोत्तम् ।

यथा—

ते दुःसमुच्चाभषमावहन्ति, ये प्रम्मरन्ति प्रियसङ्गमानाम।

बत्र 'श्रावहतिः' करोत्यर्थो धारणार्थे प्रयुक्तः । प्रस्मरतिविस्मर-गार्थः प्रकृष्टस्मरण् इति ॥११॥

को समुमृति [पूर्वसूर्यों ते] स्नातो है। श्रीर सर्थ [इस बाद्य की] भी [समुमृति स्नाती है। श्रीर दुष्टे परंभें जो एक ययन है उसका] ययन-विपरिणाम [परिवर्तन करके सहययन कर लेला चाहिए। तय इस सूत्र का सर्थे हत प्रकार होगा। स्रत्य प्रयादि [के शोयक] पर दुष्ट होते हैं। यह भूत्र का सर्थहुस्ता। रें।।

[इस प्रकार इस सूत्र में पदार्थ दोयों का 'उद्देश' अयति नाममात्र से कथन करके आये ] जम से इनके लक्षण कहते हैं —

[ योगरुड अथवा रुड शब्द जब ] रुडि हो च्युत [ प्रयत् रुड अर्थ से भिन्न पूर्व में प्रयत्त होता है तो वह ]अन्यायं होता है ।

कि से ब्यूत प्रचांत रहि की वर्बाट्स किए दिना धोमिकार्य मात्र का वरातान करने से [ कड़ वर्ष से भिन्न धार्य में प्रयुक्त हुआ पर ] प्राचार्य पर कृताना है। साधारणतः पर दास्य वर दायर के बार्य में प्रयुक्त होने पर धायार्थ यह होता है [ यह धम्यार्थ का सक्तण कहा का सकता है। परानु ] यह मोटी [ स्प्रुक्त्युक्ति प्राप्टा ] बात होने से नहीं कहा। [ धानितु 'स्ट्रिन्युनम्यार्थम्' इस प्रकार धायार्थ का तनिक सूरम सक्षण क्या है। धाने उसका उदाहरण देते हैं। विसे—

को क्रियजनों के राङ्गों को विजेय रूप से स्मरण करते हैं यह माना इकार के दुःखों को उठाते हैं।

े सहां करने [कृष्मातु] में सर्थ में प्रमुख्त होने वाला साह-पूर्वक वह पातुका [स्रावहति] प्रयोग पारण के सर्थ में किया गया है। स्रोर कल्पितार्थ नेयार्थम् । २,,१, १२ । श्रभुतस्याप्युन्नेयस्य पदार्थस्यं कल्पनात् कल्पितार्थं नेयार्थम् ।

यया--

सपदि पंक्तिविद्दङ्गमनामभृत्-तनयसंवत्तितं बलगालिना । विषुत्तपर्यतवर्षि शितैः शरैः, प्तवगसैन्यमुक्तिता जितम् ॥

विस्मरणार्थक प्रभूषेक स्मृधातुका [प्रस्मरन्ति ] प्रयोग प्रकृष्ट स्मरण के प्रमृ में किया गया है।

आर पूर्वेक यह पातु 'करोवि' के कार्य में कट है। उस कह कार्य की उपेदां करके यहा उठका प्रयोग 'पारच' अपे में किया जया है। हरी प्रकार 'म' पूर्वक 'रम्' पातु विरमरण के कार्य में कट है। नैयस आदि प्रहाकार्यों में विरमरण अपे में 'प्रस्ता' यह का प्रयोग पाना जाता है। कैसे—

> ेनाद्यराशि पठता किमपाठि। प्रस्मतः किमथवा पठितोऽपि।।

इस्वादि में विस्मरण में, प्रस्मृतः वद का प्रयोग हुआ है । यहां पूर्व उदाहरण में कहि की अपेजा करके 'प्रस्मरन्ति' वद का प्रयोग 'प्रकृष्ट स्मरण' रूप भौगिक अर्थ में किया गमा है इसलिए यह अस्याथ का उदाहरण हुआ ॥ १९॥

करियत [ प्रधीत् वाचय में स्वय्ट रूप से सुनाई ज देने वाले ] प्रर्प का भोषक [ पद ] नेयार्थ [ कहसाता ] है।

[ श्रांच में ] अधृत होने पर भी [ अनुमान आदि से ] कल्पनीय पर्वार्थ की कल्पना करने से कल्पिलायें नेपार्थ [ कहलाता ] है । जैसे —

दशरप के पूत्रों के सहित, बड़े-बड़े वर्वलों को बरलाने वाली वानरों की

सेना की महाबली मेधनाद ने तीक्ष्य बाणों से जीत लिया ।

पित प्रमान् दश । निद्दाननाम शर्मान् चन्नाक पदी के नाम का शर्म पुत को चक्ष उपको पाएक करने वाका, चक्क्य, रब । इसीन् पित सदामनामस्य ना शर्म हुआ रदारणं। उनके बुझी क्यांत् पाम लदस्य से द्वार स्वामने पाम स्वामने के विकास सेना के विकास सेना के विकास सेना के विकास सेना के कि साम के दिन पाने, मेनाम ने जीत दिला। 'कीशिक' पद के दो झार्म देते हैं एक उत्कृत श्रीर दुक्ता हुन्दा । इस अकार 'उल्लुकिता' वा आमें दुक्ता 'इन्द्रा । इस अकार 'उल्लुकिता' वा आमें दुक्ता 'इन्द्रा को तोने को के कानाद ने करे नहे चनेती की वर्ष

श्चत्र विह्नसम्बक्ष्यकोऽभिन्नेतः । तन्नामानि वकाणि । तानि विभ्रतीति विह्नसमासभूतो स्थाः । पंक्तिरितं दशः संख्या लक्ष्यते । पंक्तिरैश विद्वसमासभूतो स्थाः यस्य स पंक्तिविह्नसमासभूद (दशस्थः) । तत्तनसप्यां रासल्यसणाय्यां संबन्धितं प्लवगसैन्यं जितम् । जल्रक्षजिता हम्द्रजिता । कीशिकशब्देनेन्द्रोल्क्क्योरभियानमिति कीशिकशब्दवाच्य-स्वेनेन्द्र जलक वक्षः ।

न्तु चैवं रथाङ्गनामादीनामपि प्रयोगोऽनुपपन्नः । न । तेपां निरुद्रशत्त्रपुरुपात्त्र ॥१२॥

करने वाली 'प्लवगसेन्य' अर्थात् वानर सेमा को अपने 'शितै: शरै:' तीच्या वार्यों से जीत तिया।

यहाँ विद्वस्त विषय से सहलों पितयों में से केवल ] यजवाक [ कप पक्षी वित्रोव ] अभिन्नेत हैं। उसके माम वाले, पक्ष [ रच के पहिए ] हुए । उनकी बाएण करने वाले रच, 'विश्वसमायमुन' हुए । पंतित ताब से वहा संवया सिंदत होती हैं। पर्यंत सर्वात दक्ष 'विव्वसमायमुन' पर्यात एवं निकके हैं यह 'पंतिविव्वस्त्रमाममृन' 'दग्राय' हुआ। उसके सामध्यम्य यो पुत्रों से परिपृहित वानर सेना को जीत सिया। 'वज्यक्रिकार' अपर्वंत इन्हार्गल मेयनाव में। वौतिक सामर से इन्हार तथा उसूक रोगों का कथन किया जाता है। इसलिए कीविक साम याच्य होने से इन्हार वोगों का कथन किया जाता है। इसलिए

इ.च. प्रकार यहा सारे श्वर्थकी स्त्रीस्त्राम कर फल्पना करनी पक्रती है. इ.स.सि.च.यहा कल्पितार्थ होने से 'नेयार्थ' दोप हुआ।

[ प्रश्त ] यदि ऐसा [ नेपार्थ बोय ] मार्नेये तो 'रथाजूनामा' स्रादि

[ नहाकवियों द्वारा प्रयुक्त ] पर्दों का श्योग भी अनुषित हो आपगा। [ उत्तर ] नहीं [ 'रथाञ्चनामा' आदि पर्दों का प्रयोग ] उनकी उत्त

[चनवाक पक्षी रूप] धर्म में रूढ़ लक्षणा होने से [दूपित नहीं होता है।] निरुद्द लक्षणा वाले प्रयोग याचक श्रव्द के समान ही हो जाते हैं। जैसा कि कहा भी है—

निरूटा लद्यसाः काश्चित् सामर्प्यादमिधानवत् । क्रियन्ते साम्प्रत काश्चित् काश्चिन्नेव लथाविततः॥

स्ट श्रयका प्रयोजनवती लच्चा से किया हुआ प्रयोग दृष्टित नहीं होता है। इस होनों से स्थान में ही नेमासता दोपहोगा है। इसीकिए साहितवर्रवाकार ने 'हिंद्दायोजनापावादयाकिहत सहवार्यप्रकारा नेपार्यस्प' ऐसा नेयार्थ कर सच्चा हिन्दा है।। १२।। श्रप्रसिद्धार्थप्रयुक्तं गूढार्थम् । २, १, १३ । यस्य पदस्य लोकेऽर्थः प्रसिद्धश्राप्रसिद्धश्र तद्वप्रसिद्धेऽर्थे प्रयुक्तं

यस्य पदस्य लाकऽयः त्रास् गृहार्थम् । यथा—

सहस्रगोरियानीकं दुस्सहं भवतः परैः।

इति । सहस्र' गावोऽचीषि यस्य सः सहस्रगुरिन्द्रः । तस्येवेति, गोशव्यस्यात्तिवाचित्वं कविच्वप्रसिद्धमिति ॥ १३ ॥ . स्रांतभ्यार्थान्तरमसभ्यस्मृतिहेतुरुचारलीलम् । १, १, १४ ।

, ब्रवसिद्ध सर्व में अयुक्त पर 'मूड़ार्थ' [ दोष से युक्त ] होता है।

जिसे [ स्रनेतायंक] पद का [ एक] प्रयं तोक में प्रसिद्ध स्रोर [ दूसरा सर्थ तोक में ] स्रप्रसिद्ध होता है उसका स्रप्रसिद्ध स्रयं में प्रयोग [ होने पर वह पद] गुड़ायं होता है। जैसे — ;

सहस्र मेन वाले इन्ड के समान भावकी सेना जानुमों के लिए धनाहा हैं। यह [ इसमें नी शबद का इतिय अर्थ मान कर ] तहल गीएँ अर्मात क्या रूप इतियां त्रिक्के है वह 'सहस्रण' इन्ड हुमा। उनके समान [भार ] यह [कवि का विवक्षित अर्थ हैं] गी राम्ब का नेत्रागकरक कवियों में क्यानिस हैं।

गौनां के वृष्मे चन्द्रे वाग्-भू-दिग्-धनुषु रित्रवाम् ।

ह्वयोस्तु 'रहिम-हम् वायास्तर्ग वज्ञा-ज्वुलोमसु ॥ इत कीय के ज्ञानार 'गी' चान्द का नेत्र ज्ञामं भी की करता है परन्त गी सच्द को सुरविगण प्रायः नेत्र द्वार्थ में प्रदुश्त वहीं करते हैं। इसलिय प्रदुत उदाहाय में प्रयोग 'गुहांथे' दोय करेलाता है। हसी सकार-

तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपार्जितसरस्यः।

सुरस्रोतरिवनीमेप इन्ति सम्प्रति सादरम् ॥

हरवादि हथकों में 'हन्ति' यद का यमनाभं में प्रयोग भी 'गृहार्य' होय का उदाहरण है। 'इन हिहासलोः' इस चातु पाठ के अनुसार 'हन् ' भाइ के हिंसा और शति दोनों अर्थ हैं। परन्तु कवित्रण 'हन् के कानाभा में प्रयोग नहीं करते हैं। इस्तिय 'मुरस्तोतियनीमेर इन्ति' यहा यमनार्थे हैं 'हन्ति' का प्रयोग 'गृह्मपृ' दोप कहा जाता है। नचीन आचार्य इसी 'गृह्मपृ' दोप को 'अमयुनवत्य' दोप कहते हैं। १२॥

[ प्रापे करतीलार्थ रूप पदार्थ दोव का निरूपण करते हैं ]— जिसका दूसरा वर्थ असन्य[असन्यता सुचक] हो बीर जिससे बसन्यार्थ

की स्मृति होती हो उसको 'बडलील' कहते हैं।

यस्य वहस्यानेकाधस्यैकोऽषोऽसम्यः स्यात् तहसम्याधानतस् । यसा वर्षः इति पहं तेकसि विष्ठायाद्यः । यस्तु पहं स्रप्टार्यवानकसि एकदेशद्वारेखासम्यार्थं स्मारपति तहसम्यग्द्रतिहेतुः यथा 'कृकाटिका इति ॥ १४ ॥

> न गुप्तलक्षितसंवृतानि । २, १, १४ । खपवारार्थिगरम् । गुप्तं लखितं संपृत्तस्त्र नारलीलम् ॥ १४ ॥ एपं लक्षणान्याह—

श्रप्रसिद्धासभ्यं गुप्तेम् । २, १, १६ ।

मिस धनेकार्यक यद का एक धर्य धासभ्य हो, वह [इस सूत्र में] धासभ्यायांनार [यद से कहा गया] है। जैसे 'वर्जन्य 'यद देव तथा विषठा [दोनों] सार्चों में [ प्रपृत होता है इनमें से किल्का छव नुगरा बार्य खुगुत्ता धावनक धानोल है। इतिहार धह पत्र व्यावधार्यानार 'यद होने से धानोता है। भीर जो यद [केल्का] वर्ज्यार्थ का वाष्ट्रक होने पर भी एक्कीरा से मालभात होने पर भी एक्कीरा से मालभात के सार्चा कराने वाला हो, वह [भी] धावस्य धर्म की स्मृति का हेतु होने से मालभाद है। जीत कुकारिका' यद ॥ [ कुकारिका' यद को मालभात है है होने से मालभाद है। का बालक है। कार्वाप्त मालभाव स्वतिहरू यह से मालभाव स्वतिहरू यह से मालभाव स्वतिहरू यह से मालभाव स्वतिहरू सार्व है। धाता है इसिल्ए वह 'धानमूल धानजक धानोताला का खात है। कार्य कार्य के सार्चा है। कार्य के सार्वाप्त है इसिल्ए वह 'धानमूल धानजक धानोताला कार्य हरण है। 'प्रतिवान खटि। कार्यों इस्कार कार्य के धान है। एक्टी से अवस्वार सार्वाप्त स्वतिहरू हास्तिहरू स्वतिहरू हास्तिहरू स्वतिहरू 
[धरि प्रसम्मार्थ] गुप्त (धप्रसिद्ध) प्रयथा लक्षित (सक्षगाबोध्य) प्रयथा [सोक्ट्यवहार से] दब गया [सयुत हो गया] हो तो वह प्रज्तीत नहीं होता ।)

यह [ सूत्र ] अपवाद के लिए हैं। गुप्त [ अश्रतिद्ध ], लिलत [ लक्षणा-गम्म ] अर्थता | लोकव्यवहार से ] संवृत [ वय जाने वान्ने असन्धार्थ का बोधक पद ] अर्थतीन नहीं है ॥ १४ ॥

इन [ मुन्त, लक्षित तथा संवृत] के लक्षण कहते हैं— [ जिसका ] श्रसम्य श्रयं ग्रप्तिस्ट हो वह मुन्त [ ग्रसभ्यार्थ ] होता है ।

#### काव्यासद्धारसूत्रवृत्ती

**≒**₹.]

व्यवसिद्धासभ्यार्थान्तरं पदमप्रसिद्धासभ्यं तदः गुप्तम् । यथा 'सम्बाधः' इति पदम् । तद्धि सङ्कटार्थं प्रसिद्धः, न गुह्यार्थमिति ॥ १६ ॥

लाक्षणिकासभ्यं लक्षितम् । २, १, १७ ।

तदेवासभ्यार्थान्तरं लाचिणकेनासभ्येनार्थेनान्वतं पदं लचितम् । यया 'जन्मभूमिः' इति । तद्धि लच्चणया गुह्यार्थं न स्वशक्त्येति ॥ १७ ॥

लोकसंवीत सबूतम् । २, १, १८ í

लोकेन संबीत लोकसंबीतप्। यत तत् संवृतम्। यथा 'सुभगा', 'भगिनी', 'डपम्थानम्', 'अभिन्नेतम्', 'कुमारी', 'दोहदम्' इति । अत्र हि श्लोकः---

[जिसका ] इसरा [ ग्रयांतु ] श्रसभ्य धर्ष [ हो पर ] प्रसिद्ध न हो षह सप्रतिद्वासभ्य पद 'गुन्त' [कहलाता ] है । जैसे 'सम्बाधः' यह पद । न ि 'वेशोऽपि गन्यः सम्बाधी गृह्यसञ्चटयोर्द्वयोः' इस कोश के बनुसार 'सम्बाध' पद गृह्योग्डिय उपस्य तथा सञ्जूट दोनों का बावक हं । परम्यू इतमें 🗎 ] वह [सम्बाध पर ] सञ्जूट धर्म में प्रसिद्ध है गुहर [ उपस्पेन्डिय ] सर्थ में [प्रसिद्ध] नहीं । इसलिए बालील कर्य के गुप्त बर्पात क्षत्रसिद्ध होने से इस पर का प्रयोग घटलीलतायक्त नहीं है है है ।। १६ ॥

[ इसभ्य क्रवांग्तर वाला पर ] ब्रसभ्य धर्य के लाक्षणिक [ तक्षणागम्य ] होने पर लक्षित [ग्रासभ्य भर्य] होता है [ग्रीर वह ग्रासील नहीं कहलाता है 🕽 ।

वही प्रसम्मार्थातर बाता पर, महि लाक्षणिक ब्रसभ्यार्थ से मुक्त ही ही सक्तित [ सक्तितासभ्यार्थ ] बहुताता है [ भीर वह शक्षील नहीं होता है ] । जैते 'जन्मभूमि.' यह [पद]। वह लक्षणा से गुह्या[स्त्री की बोनि बा उपस्य] का बोधक है प्रयमी [स्रक्षिया] शक्ति से नहीं । इसलिए वह धटलील नहीं ชี้ไม่ ใช้ ม

लोक [स्पवहार]से [धसभ्यायं] इबाह्या [होने पर] संयुत [भ्रमभ्यार्थं कहलाता ] है [धीर वह भी भ्रदतील नहीं होता है ] ।

लोक [ स्ववहार ] से [ संबीत ] दवा हुआ 'लोक संबीत' जो पर होता है यह संयुत [ यह ] है [ यह शहसीसता बोच युषत नहीं होता ] । जैसे 'मुभगा', 'भगिनो', [इन दोनो पर्दो में 'शर्य' इत्यद स्त्री हैं गुह्याञ्च स्रयांत् योति का संबीतस्य हि लोरेन न दोपान्वेपणं भूमम्। शिवलिङ्गस्य संस्थाने कस्यासम्यत्वमायना ॥ १८॥

तत्त्रैविध्य ब्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलातङ्कदायिभेदात् । २,१,१९६ । तस्यारतीलस्य त्रैविभ्य भवति, बीटाजुगुप्साऽमङ्गलातङ्कदायि-

तस्याश्वालस्य आरम्य भरात्, आराजुगुप्याऽमङ्गलावङ्गराय-भेदात् । किचिद् ग्रीडाययि यथा 'काक्काटवम्', 'दिरप्यरेताः' इति । किक्किजुगुप्रमादायि यथा 'कप्दैकः' इति । किक्चिरमङ्गलावङ्गरायि यथा 'सत्यितः' इति ॥ १६॥

बाब ह है ], 'जयस्थान' [ समीपरम्य होना था स्कृति करना । इसमें 'जयस्थ' यहा
', से पुश्य के गुह्याद्र धर्यान जयस्थित्य का कोच होता है ], 'श्रीभततम्' [ का
सर्थ प्रभिन्नाय होता है परन्तु उतके 'भेज' का से मुद्दां का, बोच होता है ]
'कुमारी', 'बोह्य' [ चोहद पद इच्छा का चोचक हैं परन्तु जसते 'सुद पुरोदोत्समें'
'चातु की दमृति होती हे जो जुगुम्म ध्यञ्जक है । परन्तु इन सब स्थलों में यह
घरलोत्ता स्वयञ्जक सर्थ लोक ध्यवहार में दब वप है । अभिनी सादि शांसी का
स्वित्त प्रांद मुदद प्रयों में अत्योधक प्रयोग होता है। जिसके बारण स्वय
स्वयः सर्थ सामने नहीं साने है। उन शांसों के प्रयोग में सातीकता नहीं है ]
दस विषय में [ किसो प्रांचीन सावार्य का ] इसोक [ भी ] है—

्रिसभ्यार्थ के ] लोक व्यवहार से वब हुए [ प्रसम्यार्थ वाले भगिनो मारि पदो ] के होय का अनुसम्यान उक्ति नहीं हैं । [ सालात् ] गिवलिल्ल की स्वापना में [ भी ] अस-याय की भावना दिस को होती ह [ दिलो को नहीं । वर्गीक लोक स्ववहार में गिवलिल्ल सार्वजनिक पूत्रा कर पत्र अन गया 1 ] ॥ १६ ॥

उस [ घरतील प्रथ ] के ग्रीडा [ लग्ना ], जुपुत्स [ यूगा ] स्रीर [ स्रनिष्ट भव को देने वाला ] श्रमञ्जलासञ्जूदायी भेद से तीन प्रकार होते हैं !

ज्ञ धारलील के तीन भेद होते ै। शोषवायी [लग्जानतक], "
ज्यापतायां [पणकारक] घीर धमझूतातज्ञुदावी [धमयभाद के देने
बाता ] भेद होने ते । कोई [पन ] ज्ञापतानक होता है, तेले 'वाकतवन्द' धौर
'हिरच्यदेता यह। ['वाक्काटकए' का धन होता है चनन की तीर्कतता। परन्तु
दशका' काटन यह। है वालङ्ग की प्रतीक कराने वाला होने से प्रीष्ठायां।
पत्राज्ञानतक, होने से ध्रत्तील है। इसी प्रकार 'हिरच्यदेता 'में देतत् ध्रा थीयं
का बोधक होने से ध्रत्तील है। इसी प्रकार 'हिरच्यदेता 'में देतत् ध्रा थीयं
का बोधक होने से ध्रत्तील स्वारतील है। होने हैं वह विगुण्यावायों [पुणा-

व्यवहितार्थप्रत्ययं निलप्टम् । २, १, २० । ष्यर्थस्य प्रतीतिरर्थप्रत्ययः । स व्यवहितो सस्माद् भवति तद् व्यवहितार्थप्रत्ययं निक्षप्टम् । यथा—

> दसारमजाद्यितवस्लभवेदिकःनां क्योत्स्नाजपां जललवास्तरलं पतन्ति ।

द्वात्मवास्ताराः । तासां द्यतो द्वात्मवादय्वतस्यः। तस्य यरुलभारचन्द्रकान्ताः। तद्वेदिकानामिति स्रत्र दि व्यवधानेनार्थ-प्रत्ययः॥ २०॥

जनक होने से ब्रवलीक होता हूँ ] जोते 'क्ववंक' यह [कोड़ी वाधक होने पर भी 'पर्वं' हात्व 'यर्द कुल्तिते जब्दे' इस चातु पाठ के स्मृतार और 'पर्वस्तु गृको कार्दे' इस कोप के स्मृतार क्रपान वायु का बोधक होने से बुत्युत्वावक्रक घरनीत हैं। कोई [पद ] समझनातचूदायों [सिनध्द स्रमर्थ का भय दिलाने वाला होने से समझन व्यक्तनक स्मृतीन ]होता है। जोले 'सहिष्यतः' वह एवः [भनी प्रकार से हिस्त, इस अपं में प्रयुक्त होता है। चरन्तु जनका द्वसर सर्थ 'मृतः' भी होता है, स्तिन्य यह समझनातच्ह्रवाथों स्वस्तित है। ]। रह।।

जिस यद के कर्ष की ज़तीति ध्यवयात से हो उसको 'विस्तर्थ' कहते है। क्ष्म की ज़तीति की क्षमें हत्यव कहते हैं। वह [क्रपं प्रत्यव ] जिस प्रयं की ज़तीति की क्षमें हत्यव कहते हैं। वह [क्षपं प्रत्यव ] जिस प्रयं में निकार [प्रयोग ते होती हैं [साक्षात् कहते] वह व्यवहित क्षमं में मीति बाला [प्रय] जिसक्य कहताता है। जोते —

[ इक्षारमजा ] रक्ष की पुत्री [तारा ] के [ र्यायत ] प्रिय [ चन्द्रमा ] की चल्लमार्थी [ चन्द्रकान मणियो ] की वेदिकार्झी के चांद्रनी के साथ सेयोग से चन्नवल जल कण गिरं रहे हैं ।

[इस उलीक में ] देशांस्पता [का तार्ग] तारा है। उनका बीवत [ अर्चा विध हुआ ] दक्षात्मतारीयत कार्योंनु चाटामा । उसको करनामा चाटकारते [ मिल हुई] उस [चन्डकारत पवि] को [बतो हुई] वेदिकार्यों के पार्थ [ दक्षात्मतार्थीनमत्त्वनम पर ते चन्डकारत चिंच कप] अर्थ को अतीति व्यवसाग हैं होती हैं [ इसीमए इसे विकटस्व बोध का उदाहरण समस्त्रा पाहिए]।

यह विलय्दन दोप का उदाहरण दिया है। इसके पूर्व 'नेवार्ध' का जी उदाहरण प्रत्यकार ने दिया था वह भी कुछ हुसी प्रकार का उदाहरण था। इसलिए 'नेयार्थन' श्रीर 'क्लिप्टन' का भेद्र दिसलाने की श्रावश्यकता है। वामन ने ग्ररूढार्यत्वात् । २, १, २१ । श्ररूढार्यत्वेऽपि यतोऽर्येशत्वयो फटिति, न तत् नितप्टम् । यथा— काञ्चीमणस्थानप्रनिन्दितायाः ।

इति ॥ २१ ॥

ग्रन्त्याभ्यां वाक्यं व्याख्यातम् । २, १, २२ ।

द्यारतीलं क्लिएडचेस्यन्त्ये पदे । ताभ्यां वाक्यं व्याख्यातम्। तदस्यातीलं क्लिप्टव्य भयति । बालीलं यथा—

जिनको 'क्लियार्ड नेवार्थम्' कहा है उनी को नवीन आवार्यो में 'कहिमयोजना-भावारशिवतहत्वक्यार्डमकारानं नेवार्थम्' यहा है। अर्थान् वहां कि अ्वशास्त्र प्रयोजन क्य लाव्या के प्रयोजक हेवुळाँ के अपाय कि अव्याद की प्रकाशन हो उसे 'नेवार्य' कहते हैं। और व्यवस्थान मंत्री को 'निक्च्यव' कहते हैं। अर्थान् 'निक्चय्व' में लाव्या की आवस्यकता नहीं होती है केवल अर्थ की प्रतीति में विकास होता है। जैसे 'दह्मामकारिकि' का अर्थ तारापित व्यन्त, अपाया 'दह्मा-रसजारिविवहल्लान' का व्यवस्थानता अर्थ लाव्या से नहीं, अपिया हो हो से क्या है। उतकी प्रतित अर्थित नहीं तिनक विकास हो होती है। इतिकृष्ट यहां 'निक्ययंव' रोप माना है। परन्तु 'विवहत्तमनामभूत' का 'स्थ' यह अर्थ आपिया से नहीं हो तकता है। इसी प्रकार 'उल्लुक्तिश' में भी मेपनाद आर्थ अपिया से साध्य न होने से लव्या का ही आप्रय लेना होगा। इस्तिय उसे 'नेवार्य' का उदाहरण कहा है।

[ दिलट्ट दोव के स्थल में ध्यवहित ग्रर्थ की प्रतीति ] ग्ररूढ़ ग्रर्थ होने

से [ विसम्ब से होती है ]।

, [सहद सर्थात् ध्रमितः धर्भ होने के कारण जहां सर्थ को प्रतीति में विज्ञक होता है कहां विज्ञादरण घोष होता है । परन्तु ] प्रवृक्त [ध्रमितः ] सर्थ होने पर भी निता [पान्द ] ने सर्थ भी भ्रतीति अद्ध से हो जाती है वह 'विज्ञादर्य' मुझे पहलाता है। जैसे—

पुरदी वे करवानी पहिनने वा स्थान [अर्था, कमर] यह। [यहां 'काड्योगुनस्थान' यद वर्षट देश ने धर्म में कद नहीं है, परन्तु उससे धर्म की प्रतीति तुरन्त किना विकास के हो जाती हूं इस सिए यहाँ सिनव्टत्य दौष, नहीं माना जाता है। ] 1921।

श्रन्तिम दोनों [ श्रर्यात् ग्रहलीलत्व तथा विलय्तत्व रूप पद-दोयों ] स

न सा घनोन्नतिर्या स्यात् कलक्षरितदायिनी । परार्थवद्धकरूथाणां यत सत्यं पेलतं घनम् ॥ १॥ सोपानपबपुतसूज्य नायुवेगः ससुरातः। महापथेन गतवान् कीर्यमानगुणो जनैः॥ २॥

बाबय [ शावयात फ्रोसीलस्य तथा विकायत्य ] की व्यावया हो गई । [ ग्रायीत् इस फराया में यद्यपि बारय-दोधों का निरूपण नहीं किया गया है परन्तु सिलस्टस्य ब्रीर कालोलस्य यह रोनों बोय पदार्थदोध के प्रतिहित्त वाययदोय भी होते हैं। उनके चावयात उच्चाहरूण कार्य कृति सम्य में बेते हैं।

स्रक्ष्मिल स्वीर विस्तव्हरम् यह सन्तिल को पढ है। उनके द्वारा वाषय [ सर्मात् वास्त्रपत स्रक्ष्मिलस्य तथा विस्तव्हरम् ] को व्यास्या दुई [ समध्या चाहिए। ] बहु [ सामय ] भी स्रक्ष्मील तथा विस्तव्हरम् हो सकता है।

[ बारवगत ] बहलील [ का उदाहरण ] जैसे--

चल को यम की उप्रति नहीं कहते हैं जो [किसी दूसरे के या परोपकार के काम में न कार्य ] केवल अपनी को [ अपने बीसी-अपनें ] के ही मुख के लिए हो 1 दूसरों के [उपकार] के लिए कमर कते हुए लोगों का यन ही बस्तुत: सुन्तर [सीर यशार्थ] अन हैं।

यह इस रलोक का लाभिनेत लार्थ है। यसन्तु उससे दूनरा भीशादायि यरलोत सर्थ भी मिकलता है। 'वाधन' का बार्य सिंह होता है। वसल सर्थान् रंथी की रितिदायिनी, लाधन लगाँत लिह की उलित, जो बेयल लायने निर्मे के लिए लानन्दराफ लिह की उलित है वह सास्तीयक 'लायनोस्ति' नहीं है स्विद्ध परार्थ के लिए कमर कते हुए लायोग् लग्ध निज्यों के साथ भी सम्भोग के लिए समर्थ पुर्णों की 'साधनोतित' हो मयार्थ 'लायनोन्नति' है। यह लाय मीहार्था प्रश्लों सहाते है। जीर वह एक यद मे नहीं परन्तु ममस्त यावन से निकलता है। जहा समयगत दोच है।

विगुष्ता व्यञ्जन वावयात भवतीतता का बूतरा उदाहरण देते हे । ]तोगों के द्वारा जिसके येग अवद्भारता आदि ] गुणों का कौतंत किया जा रहा है ऐसी वायु का उच्चर येग [ कांधी ] कीरियों के [ बद्धीणे ] जागे की छोड़पर महाचय [ क्यांत्र राजमार्ग ] में निक्त गया ! [ क्यांत्र यह तोग्न, याष्ट्र का व्यांत्र पायु के मार्ग को छोड़ कर महाच्य अर्थात् पुत्तमार्थ से बड़ी और से कहार हय से निक्त गया ऐसा दूसरा क्यां भी तारीत होता है। अतः यह बक्यनात ज्युत्ता विलप्टं यथा—

पिमकास्य न कस्य प्रेड्य निकामं कुरङ्गशावाद्याः । रज्यत्यपूर्वेबन्धन्युरपत्तेमीनसं ग्रोमाम् ॥ २२ ॥ एतान् पदपदार्थेदोषान् ज्ञात्या कविस्त्यजेदिति तात्यपर्थिः ॥२२॥ इति औ विद्यवस्थाननविरित्तेवार्याकृत्तिस्त्वर्याः । 'दोषदर्शने' द्वितीय-प्रेष्टरप्रे प्रयमोऽप्यापः । वदस्यपिदीपविमानः।

बयञ्जक ब्रह्मीलता का उदाहरण होता है ]।

इसी दूवरे उदाइरण में 'महापयेन गतवान्' का दूबरा ऋर्य 'परलोक-मार्गेण गतवान् अर्थान् मर गया, यह भी हो सकता है । उस दशा में यह बाक्यात अमक्तलातहृदायी अरलीलता का उदाहरण हो जायगा।

इस प्रकार इन दोनों स्लोकों में श्ररलीलता दोर केमीबादायी, छुएमा-दापी ख्रीर श्रमञ्जलातहदायी तीनों प्रकार के मेदों के वाक्यात उदाहरण दिखा दिए हैं। श्रम खागे एक श्लोक नाक्यात 'निसादल' दोग का दिखलाते हैं।

विलब्दाव [का उवाहरण] जेते— बुग शायक के नेत्री के समान नेत्र बत्तो [उत पुत्तरी] के केशनसा बुग शायक के नेत्री के समान नेत्र बत्तो की शोभा को देशकर वित्त का मन शायन मनम नहीं होता।

हम इलोक का आर्थ दूशस्य के कारण सम्प्रका कितन है। जाता है। 'कुरक्कापादाद्दा. धरिमक्तर अध्ययेनस्वयुवको: श्रोभा निरीश्य करम मानव निकाम न स्वाति' इन प्रकार इसका कन्यप होता है। वस्तु इन सब नार्से के साराज व्यव्यवृत्त होने से वामन के अर्थ की प्रतीति बड़ी कटिनता के होती है।

श्री परिष्ठतवरवामनविश्वेत 'काव्यालद्वारस्वश्वति' में दिलीय 'दोषदर्शन' अधिकरण में प्रथम ग्रष्टणाय समात हुआ । पद और पदार्थ के दोगों का विभाग समात हुआ।

इति श्रीमदाचार्यविष्ठ्येश्वरमिद्धान्तशिगेमशिविरयिवाया काव्यालङ्कारद विकास हिन्दीव्यास्त्रमार्या द्वितीये 'द्योपदश्चाधिकरसे' अममीऽत्यायः समप्तः ।

### दोषदर्शननाम्नि द्वितीयाधिकरखे द्वितीयोऽध्यायः

िवाक्य-बाक्यार्थ-दोप-विमागः 1

पद्दपदार्थदोषान् प्रतिपाद्य दाक्यदोषान् द्शीयितुमाह—

भिन्नवृत्तयितभ्रष्टविसन्धीनि वाक्यानि । २, २, १ । इष्टानीत्यभिसन्वन्धः ॥ १॥

दुष्टानात्यामसम्बन्धः ॥ १ । इसेण ट्याचटने—

स्वलक्षणच्युतवृत्तं भिन्नवृत्तम् । २, २, २, ।

म्यस्मालत्त्रभ्यान्ञ्युतं वृत्तं यस्मितत् स्वतन्त्रसम् वृत्तं वृत्तं याक्यं भिन्तवत्तमः। यथा—

र्चाय पश्यसि सौधमात्रिता— मविरलसुमनोमालभारिग्रीम् ।

'वोवदर्शन' नामक वितीय भ्रापकरण का वितीय अध्याय याक्य तथा चाक्यार्थ दोवों का विसास ]

[डितीय क्षपिकरण के पिछले प्रथम प्रध्याय में ] प्रश्-दोधों तथा पदार्थ-दोधों का प्रतिपादन करके [ श्रव इस डितीय क्षप्याय में ] वात्रय-दोधों को पिछाने के लिए कहते हैं—

िंकपून, व्यक्तिश्रस्ट और विवर्तिय [तीन प्रकार के ] बार्च्य [तीय ] हैं। [पिछले अस्माय के बतुर्थ सुत्र से पुष्टं' यह के एक बचन का पुरानिं मुप्तपन में बचन-विपरिणाम करके निध्यवृत, यतिश्रस्ट धौर विसर्मिय तीन प्रकार के बार्च्य ] दुट्ट होते हैं यह सम्बन्ध [पिछले प्रकरण क्षें] हैं ॥ र ॥

[इन तीनों प्रकार के बास्य-दोषों को ] कम से व्यारवा करते हैं।

धपने लक्षण हे होन युक्त [छन्य ] को भिश्नवृत्त [बोय प्रस्त ] कहते हे 1 जिस [दलोक नाक्य ] में युक्त [छन्य ] धपने सक्षण से च्युत हो यह क्वलक्षणच्युत मुक्त बाता [दलोक ] बाक्य भिन्नयुक्त होता है । औसे—

घरे [ मित्र ] सचन [ धविरल ] पुर्णों की माता के भार को धारण

चैतालीययुग्मपादे लघ्यच्चराक्षां वष्यक्षां नैरन्तर्थं निपिद्धम् , तथ कृतमिति भिन्नयुक्तम् ॥ २ ॥

विरसविरामं यतिभ्रष्टम् । २, २, ३ ।

विरसः श्रुतिकटुर्विरामो यस्मिन्तद् विरसविरामं यतिश्रष्टम् ॥३॥ तद्वातनामभागभेदे स्वरसन्ध्यकृते प्रायेण ॥२,२,४।

तद् यतिश्रप्टं घातुमागभेदे नामभागभेदे च सति भवति । स्वरसन्यिताऽक्रते प्रायेख ।

. करने वासी, महल [सीय-प्रासाद] के ऊपर खड़ी हुई [नायिका] की देख रहे हो।

यह श्लोक 'वैतालीय' इन में लिग्या गया है। 'वैतालीय' बृत का लक्ष्मा 'बतरसाकर' प्रथ्य में इस प्रकार किया गया है—

पष्ट्विपमेळी समे कलाम्साश्च समे स्युनी निरन्तराः। .

न समात्र पराश्रिताः कला बैतालीवेक्नते रली गढः॥

चैतालोय [ वृक्त ] के तम [ सर्थात् हिलोय तथा चतुर्थ ] चरणों में निरस्तर छः लयु सक्तरों [ एकसो छः मानाओं ] का नियेष किया हुआ है । [ यरग्तु उक्त उदाहुरा में 'क्षत्रित्तहुन्ध' यह छुटें लयु मानाय् निरस्तर प्रयुक्त करके, जो निर्धिद है ] बहुटें किया गया है इतिक्षर् [ यहां 'वैतालोय' दृत पथने कल्लण के च्यूत हो जाने से ] 'भिमनदृत्त' [ दोण से गुक्त ] हैं। [ स्तत्युक्त झक्त को निम्तवृत्त झ उदाहुरण के क्य में प्रसुत किया गया है ] । १ सा

'মিঙ্হুল' के बाद 'যবিঙ্গাহ' সামজ বুলং বালহহীৰ কালি বথক ধংলী ই— বিহল [প্ৰহলিকৰ কৰল লী] বিহাস বালা [হলীক বাকম ]

यतिभ्रव्ट [ कहलाता ] है।

विरस प्रयात श्रांतिकटु [ सुगने में बुरा लगने वाला ] विराम जिस [दलोक वागय ] में हो वह विरस विराम [ यह बहुवीहि समास है ] वाला [दलोक वाशय ] यतिग्रष्ट [दीय से युक्त कहुनाता ]है ॥ ३॥

वह [ यतिश्रय्ट दोव ] प्रायः स्वरसन्धि के [ नियम के ] विना [ स्वर सन्धि के नियम के विषरीत ] किए हुए घातु श्रववा [ नाम ] प्रातिपादिक भाग में टकडे कर देने पर होता हैं।

वह यतिश्रव्ट [दोव ] प्रायः स्वरसन्धि के बिना, [स्वर सन्धि के

धातुभागभेदे मन्दाकान्तायां यथा—

पतासां राजित सुमनसां, दाम करकावलम्य । नामभागभेदे शिखरिस्याम यथा—

नामभागमद स्थलारस्थाम् यथा— कुरद्वाचीणां गण्डतलफलके स्वेदविसरः ।

नियम के बिना ] चातु-माग झववा प्रातिपदिक-माग [ नाम ] का भेद [ दुकड़ें ] कर देने पर होता है।

कर देने पर होता है। यातु-भाग के विभाग कर देने पर [ यति अब्द का उदाहरण ] भग्दा-

भागता [ शन्त ] में जैसे---इनके गले में पड़ी हुई फूलों को माला शोभित होती है !

इनक गल स पड़ा हुइ फूला का माला शामित हाता है। यह मूल श्लोक 'सन्दानान्ता' छुन्द में लिखा गया है। सन्दानान्ता छुन्द का लज्ज्य इस प्रकार है—

मन्दाकान्ता, जलब्दिडी, भ्यीं नती ताद गुरू चेत्।

[ नाम ] प्रातिपदिक भाग के भेद [ भङ्ग ] होने पर शिखरिणी [ छण्य ]

में [ यतिश्रय्ट का उवाहरण ] जैसे—

मृगनयनियों के [ कपोलफलक ] चाल के ऊपर पसीना वह रहा है ।

यह शिखरियी छुन्द का एक पाद है। 'शिखरियी' छुन्द का लक्ष्य हर्ष प्रकार है—

रसैः स्ट्रैश्च्छना, यमनसमला गःशिक्षिशी ।

श्रयात् बगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु तथा गुरु इस प्रकार

मन्द्राकान्तायां यथा—

दुर्दशं श्वकशिकिकपिशः, शाद्धियो बाहुदण्डः । धातु-नाम-भागपदमह्त्यात् तद्धागातिरिकभेदे न भवति यति-

भ्रष्टत्वम् । यथा मन्द्राकान्तायाम---

यया मन्दाकान्तायाम्---शोभां पुप्यत्ययमभिनवः, सुन्द्रीखां प्रवोधः ।

से १७ छास्तरों के पाद वाशा छुन्द 'शिरलस्यों' होता है। इसमे रह प्रयांत् छु;
श्रीर नद्र 'बारह छास्तें के बाद 'यित' होती है। यहली 'यित' छुठे नया के बाद श्रीर
दूसी 'यिते' १७ वया के बाद अयांत् पादान्त में होती है। इस समुत्र के अनुसार
हुन्ह्रान्त्रीया। ग', यहा पर छु: अवस्तं के बाद विह्ली 'यिते' यहती है। यरत्तु यह '
प्र' गादह अयां 'पायहतसफलक' इस समस्य आतियदिक का एक देश है।
इसके बाद 'यिते' करने से प्रातिवादिक दो ठुककों में येट जाता है। अतयय नाममागमेंद के कारया यहा यतिश्रव्यक्ष दोप खाता है।

'मन्दाकान्ता' [ छन्द ] में [ नामभागभेद सें यतिश्रप्ट का उदाहरण ]

जैसे-

चक्र [ सुदर्शनचक्र ] की क्षरिन से [ ध्ययन के समान ]दीप्यमान [ धयवा पीताम्बर परिवेदित बसएव पीत ] विच्यु का भुजवण्ड है ।

मन्दाकारता के पूर्वोक्त लक्षण के अनुनार प्रथम चार छाद्यंर के बाद ख्रथांत् 'पूर्वेदोंक्य', अश पर पार्व होनी चारिए । परन्तु चर 'व' 'वक्त' पद का ' चक देश है। उसके बाद पति कर देने से 'वक' इस प्रातिपदिक ख्रयमा नाम-भाग में प्रेद हो जाता है। इंग्लिप यह 'यतिष्ठा' दोण वस्त है।

सूत्र में बातु [आय] धीर नाथ आय पदी का ग्रहण करने से [यह कर्म निकलता है कि ] उन आयो से अग्न िशक्ति प्रत्यव धारि ] में भेद [या खण्ड ] हो जाने पर 'यितचाटत्य' दोष नहीं होता है :

जैसे 'सन्दाकान्ता' में [प्रकृति-प्रत्यय के बीच में यति होने पर भी 'यतिभ्रष्टत्व' दोव के न होने का निम्न उदाहरण ]—

यह [रितथमालस ] सुन्दरियों का नवीन [प्रातःकालीन ] जागरण जिनको ] शोभा को बढा रहा है।

इस मूल मन्दाकान्ता के चरण में चतुर्थाद्धर 'शोभा पुष्य' के बाद यति
 पक्ती है। यह 'पुष्य' का श्रन्तिम श्रद्धर 'पुष्पति' इस पद का श्रंस है। परन्तु

शिखरिएयां यथा---

विनिद्रः श्यामान्नेप्वधरप्रदसीत्कारविरुतैः । स्वरसम्ब्यकृत इति वचनात् स्वरसन्यिकृते भेदे न दोपः।यथा— किञ्चिद्राचालसमसरलं श्रेचितं सन्दरीणाम् ॥ ४ ॥

इस यति से धातु भाग के खगर नहीं होते हैं ग्रापित प्रश्ति ग्रीर तिष् प्रस्यय के बीच में गति पड़ती है इसलिए वह दोपाधावक नहीं है।

िइसी प्रकार प्रातिपदिक और प्रत्यय के बीच हुई यति का ] शिलरिणी

[ वृत्त ] में [ निम्न उदाहरण है ] जैसे—

रात्रि [ इयामा रात्रि ] के बन्त में [ प्रातःकास ] धधरपुट के सीतकार

के सब्द से जगा हथा। 'शिखरिखी' छन्द के इस चरण में, छटे अबर के बाद 'विनिद्रः श्यामान्ते' यहा पर 'वति' पहती है । परन्तु 'श्यामान्ते' वहा पद पूर्ण नहीं होता है । 'श्यामान्तेपु' यहा पर पद पूर्ण होता है । इसलिए यह 'बति' यद के श्रीस में पहती है परन्तु उससे प्रातिपदिक के स्वहट नहीं होते ऋषित प्रातिपदिक श्रीर सुप् प्रत्यय के बीच में 'यति' पहती है। इस प्रकार की 'यति' बेरस्यतापादक नहीं होती है।

इसलिए वहा 'यतिभ्रश्रव' दोय नहीं होता है। िसत्र में ] 'स्वरसन्ध्यकते' स्वर-सन्धि के दिना [ मल रूप से ] किये हुए कहने से स्वर-सन्यि से किए हुए [ कर्यात् स्वर-सन्यि वि बने हुए घातुमान-प्रातिपविक प्रथम नामभाग के ] भेद होने पर बोद नहीं होता है [ यह प्रभिप्राय

निकलता है। इस प्रकार का उदाहरण देते हैं ] जैसे-

कुछ भाव भरी बितः व बलसाई सी सन्दरियों की तिरछी बितवन । यह भी 'मन्दाकान्ता' छन्द का एक चरण है । मियमानुसार इनमें चतुर्थं श्रज्ञर के बाद श्रमांत 'किजिटाया' के बाट 'वित' प्रवती है। किन्तु यहां पुरा पद 'किञ्जिद्धावालस' है । उसके बीच में 'यति' यह रही है । परन्तु बहा भाव द्यीर श्रनस दो पदों के बीच 'ग्रकः सबरें' दीर्घः' इस सुत्र से दीर्घ होकर 'किश्चिद्धावालम' बनता है। इन सन्धिहन पद में से 'यति' के श्रवसर पर 'किश्चिट्-भाषा' श्रंश एक श्रोर, श्रीर 'लल' दूतरी श्रोर निकल जाता है। परन्तु फिर भी इस प्रकार की बति बैरस्थाधायक नहीं होती है। इसलिए स्वरमन्धिप्रत द्वार्थान् स्वर सन्धि से यने हुए नाम ऋगाँन् प्रातिनदिक ऋथवा धातु के खरह होने पर भी ऐसे स्थलों में 'यतिभ्रष्टस्व' दोप नहीं होता है । यह सुप्रकार का श्रमिप्राय है।। ४॥

न वृत्तदोपात् पृथग्यतिदोपो वृत्तस्य यत्यात्मकत्वात् ।२,२,४।

युत्तरोपात् पृथम् यतिदोपो न वक्तव्यः । युत्तस्य यत्यासमङ-स्यान् ॥ ४ ॥

यत्यात्मकं दि वृत्तमिति भिजवृत्त्व एव यतिश्रष्टस्यान्तर्भावात्र पृथंग् प्रदेशं कार्यम् । श्रतं साह—

न, लक्ष्मण. पृथवत्वात् । २, २, ६ ।

नार्य दोषः, लहमयो लच्चस्य प्रयम्स्यात् । अध्यद्धि लच्चयं युक्तस्यान्यद् यतेः । गुरुलपुनियमात्मकं युर्च, विरामारिमका च प्रतिरिति ॥ ६ ॥

यहा तक वास्यदोवों में 'भिजहुवा' कीर 'वितिष्ठद' दो दोय दिखाए हैं। यहा यह राक्षा उपरिवत होती दें कि यह दोनों प्रकार के दोव इस क्यांन्ट खुन्द में ही पाय जाने वाले दोण हैं। रोनों ही इस अर्थान् छुन्द के वैरस्थापादक होते हैं। इसिक्स 'भिजहुवा' से 'वितिष्ठत्र' दोप को दुषक् मानने की क्या स्वावस्थकता है। इस करने को उत्तरहरू देवा समाधान करने के लिए प्रत्यकार क्यांने प्रकार का प्राप्तम करते हैं।

बृत्त के [ भी ] बितिविशिष्ट [ बरवारवक्त ] होने से वृत्तदोय से पृथम् बतिदोय [ 'पांतश्राट्ट' डोय का कानना उचित ] नहीं है।

वृत्त दोष से पृथक् यति बोप कहना उचित नहीं है। वृत्त के यांत-विज्ञास्त [सायति स्वरूप ] हीने से ।। ५.३।

कृत पायात्मक [यांतिक्षािष्ट हो ] होता है इसलिए भिन्न यून में हो पतिष्ट [दोष] का [भी] श्रम्तभाव हो जाने में [यांतभष्ट दोष का ] पूचन् छहन नहीं करना चाहिए। [यह शद्धा हो सकती है] इसलिए [यमके समायानार्थ] करते हैं—

[ 'र्भिननवृत्त' श्रीर 'यतिश्रव्द' दोनों के ] तक्षणों के भिन्न होने से यह [ दोनों दोवों को श्रमिन्न कहना ] ठीक नहीं है।

यह [आवका दिखाया हुआ ] दोव [ ठोक ] नहीं हैं । [ भिग्नवतःव तथा श्रीतश्रद्धद दोनों के ] तकम अर्थात लक्षण के पृष्क होने से । वृत्त का लक्षण श्रोर है बोर यित का सकण अन्य हैं । [ यथय में ] गृढ सधु [ रूप में वर्ण मियास ] का नियासक बृत्त होता है और विरास रूप [ विरास को नियासिका ] यहि होती हैं।

#### विरूपपदसन्धिवसन्धः । २, २, ७ ।

पदानां सन्धिः पदसन्धिः स च स्वरसमवायरूपः अत्यासत्तिमात्र-रूपो या । ब विरूपो यस्मित्रिति विष्रद्दः ॥ ७ ॥

पदसन्धियौरूप्य विश्लेपोऽश्लीलत्वं कप्टत्वङ्ग्च । २, २, ५ ।

विश्लेपो विभागेन पद्माना संस्थितिस्ति । श्रश्कीलस्वमसभ्यस्मृति-हेतस्यम् । कटस्यं पारुप्यंभिति । विश्लेपो यथा—

हस प्रकार दोनों के लए ज्या भिन्न होने से दोनों को अभिन्न मानना उचित नहां है। हसी कारण अरथान में विराम कर यदिस्रवार स्वेत पर भी पुरुक्त हो नियम के यथावत विद्यान रहने पर भी माननहरूस दोव नहीं होता। हसी प्रकार पुरुक्त नियम के अपने से माने से भिन्नहरूस दोव नहीं होता। हसी प्रकार पुरुक्त नियम का भड़ हो बाने से भिन्नहरूस दोव में होने पर भी विश्वान दोव माई होता। ब्रातः ब्रान्यस्थितिक के भेद से भी भिन्नहरूस ब्रोग को स्वान होने से प्रविभावत दोव माई होता। ब्रातः ब्रान्यस्थितिक के भेद से भी भिन्नहरूस ब्रोग प्रकार होव प्रकार नहीं हो सनते हैं। उनकी ब्राह्म अपने स्वान होता हो स्वान होता।

जहा पदों को विक्ष [धनुष्यत ] सन्धि हो उसकी 'विसन्धि' रोष कहते हैं।

पदो की सिन्ध [यह] परसिध्य [समास का विग्रह] है। और वह [सिन्ध] वचरों का निश्चण [समझाय] क्य झयवा [क्वरों की] आयासीस [समीयोक्कित मात्र को अकार का] होता है। वह [क्यरस्थाया क्य सम्बद्धा वस्त्र प्राथासिक क्षार्थ ] जहां [जित साव या बावय में] विजय [सनु-चित, वैरस्थायक ] हैं] विद्य दिवती मं कहलस्था है ] यह विग्रह हुमा ॥ ७ ॥

ूर्ण सूत्र में कहा हुया ] पद-सम्य का बंदस्य १. विश्लेष रूप, २. धरलोताव रूप, भ्रीर ३. कप्टत्य रूप [ तीन प्रकार का ] होता है।

[ गरिय होने योध्य रचलों पर समिय न करके ] सलग-सलग [ विभा-गंग ] परों की स्थित [ रणना ] निरसंग्य [या समिय विस्तंत दौग कहलाता] है ! [ यो को मिण कर देने के बत्ती ] स्वस्थानी को स्थानि का है हुंजा [ या क्षिप में ही आग नहीं समिय का ] स्थानीस्थ्य [ योध होता ] है । और क्रदश्य [ का सर्व समिय से यथना वास्त्य ] कठोरका है । [ जनमें से ] विस्तंत्र [ का वसहरू ] केंगे १—मेघाऽनिलेन श्रमुना एतस्मिन्नद्रिकानने।

- कमले इव लोचने इमे अनुवन्नाति विलासपद्धतिः।

३-लोलालकानुविद्धानि श्राननानि चकासति।

इस पहाड़ी यन [ प्रान्त ] में इस मेघ की ! बृष्टि सहित तोब ] वायु ने । इस उदाइरण में श्रानिलेन + श्रानुना में दीर्थ तथा श्रानुना + एतरिमन् में इकि नहीं की गई है इसलिए सम्ब विश्लेप रूप 'विस्थिय' दीए है ।

नहीं की गई है इसलिए सन्धि विश्लिप रूप 'विसन्धि' दीप है । कमलो के समान सौन्दर्य इन नेत्रो को संशोधित करता है।

बूबरे उदाहरण में १. कमले इब, २. लोबने हमे, ६. हमें ऋतुवभ्गाति हम तीनी समनी वर प्राप्त होने पाली सिन्ध ''र्युदेर् दिवचन मरहक्रत' हम प्राप्ति होत हे ने प्राप्त होने पाली सिन्ध ''र्युदेर् दिवचन मरहक्रत' हम प्राप्त होने हमें हम त्या विद्या होने से नहीं हो पाती है । इस मिस्त्र होने हमें दे पाती है । इस महार यह सिन्धिवृश्लेष शास्त्रवेश के अनुनार किया गया है। दिर भी अनेक बार इस्त्रा हो हम प्रकार का विश्लेष पाया जाता है। इस सिन्ध गरी होने होने से दीप हो विस्थापादक प्रतीत होता है। और किये की अक्षत्रका का सुनक होने से दीप हो होता है। यह सिन्धिवृश्लेष का कुमा में प्रध्या समा' निर्माणक एक प्रकार का मेरे हैं। इस सिन्धिवृश्लेष का कुमा मेरे पंत्रप्याय हमों निवयन होता है अर्थात् जहा कांब, सिन्ध सिन्ध मही है एंडा मान कर सिन्ध नहीं करता है। इस प्रकार का स्वस्त उदाहरण देते हैं—

चञ्चल केशपाश से घिरे हुए मुख शोभायमान ही रहे हैं।

बहा 'को लात्त्रकाशुमिश्वानि' के बाद 'झाननानि' यद होने के कारण 'इको स्थानि' युत्त से पणादिय प्राप्त है। उनके झुतागाः 'ब्रुग्निकाम्याननानि', रेवा प्रयोग होना चाहिया । यथ्यु यदि ऐता प्रयोग किया जाता है तो यह इन्यु ठीक नहीं अनता है। इस्तियु कवि ने यहा जात-युक्त कर सिल्य नहीं की है। यथ्यि सर्वत्र विश्व करना निकान्त आवश्यक नहीं है अस्ति स्वित्र स्वाप्त के झांचान होने से, व्यति, निव्यद्वित न होने यर सिल्य न करने के लिए स्वत्र है। यस्तु ऐते यदी का प्रयोग चित्र के इस्तिक प्रयोग होता है। बहुत अस्ति होनी चाहियु यहा स्वित्र न करने के लिए स्वित्र होकर

<sup>°</sup> ब्रेंट्डांच्यायी १, १, ११। दे ब्राव्टाध्यायी ६, १, १२५।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रद्धाथ्यायी ६, १, ७७ ह

#### च्यान्तीलत्वं यथा ---

# १. विरेचकमिदं नत्तमाचार्याभासयोजितम । सन्धिविश्लेप का श्राश्रय लेना एक प्रकार का श्रापद्धर्म ही हो सकता है। उसका

ग्रयलम्बन तथी करना उनित है जब कोई ग्रन्य मार्ग न हो। इसलिए जब दिव इस प्रकार का प्रयोग करता है तो यह निश्चित है कि उसके पास दूसरा चीर कोई मार्ग नहीं रह गया है। यही उसकी श्रशक्ति का परिचायक है। इसलिए विवद्धार्थीन सम्बिविश्लेष यदि एक भी बार प्रयोग किया जाय तो भी <sup>शह</sup> दोपाद्यायक डोशा है। छोर प्रयुक्तसंज्ञा-निमित्तक सन्धि विष्ठलेय एक बार करने से दोप नहीं होता परना इकहा अनेक बार करने पर यह भी दोए हो जाता है। इसी लिए जाने इसी ग्रम्थ के 'काव्यसमयाध्याय' में वंशित संहितेकपद्वत् पादेखर्भाग्तर्वर्जम्' यह तत्र कहेंगे । इसके अनुसार काव्य में एक चरण के द्यान्तर्गत पदी मे सन्धि निरय करना चाहिए। व्याकरण के ब्रानुसार सन्धि की विवसाधीन भने ही माना जाय परन्त कवियों की परस्परा था 'समय' यह ही है

भी सन्धिविष्ठलेय होता है तो यह काव्य दोय शे माना जायगा । सन्धिविष्ठतेष दोप का निरूपण करने के बाद सन्धि श्रव्लीलता दोप का निरूपण करते हैं। जैसाकि पहिले वहा जा लुका है १. जुनुष्का व्यक्तक, २. मीझा क्यबन और ३. खमलकातहरायि तीन प्रकार की खरलीसता होती है। उन सीनों को दिखाने के लिए तीन उदाहरण देते हैं।

कि जैसे एक पट के खन्तर्गत सन्धि खनिवार्य है इसी प्रकार श्लोक के एक चरण के अन्तर्गत भी निध्य सम्ब होतीं है इसलिए यदि विवदाधीन मानकर एक नार

१ [ सन्धिवित्रलेष में जुगुप्सादायि ] अक्सीलस्व [का उदाहरण] जंत्रे-

श्रयोग्य भाषार्थ [ भाषार्थाभास ] द्वारा बीजित [ होने से ] यह 'नृत्त' रैचक [ मामक 'नृस' के भैद ] से रहित [ शतः विरेचक ] हं ।

इस उदाहरण में 'विरेचक' यद का प्रयोग किया गया है। जिसका श्रीर्थ 'रैचक' रहित होता है। 'रेचक' शब्द नाट्यशास्त्र का वारिभाविक शब्द है। नृत्यकाल में हाथ, पैर, कमर, गर्दन, छादि की विशेष प्रकार की जो चेटाएं होती रे उनको 'रेचक' पहले हैं। महोतसनाकर में कहा है--

> 'रेचरानय वस्यामञ्ज्यसे भरतोदितान्। पदयोः करयोः कट्या श्रीकाषाञ्च अवन्ति ते ॥

२. चकासे पनसप्रायैः पुरी परव्यवहाद्गु मैः। ३. विना शपयदानाभ्यां पदवादसम्तरसक्तमः।

नाश्यमास्त्र के नियमों के अनुगार 'जूने ताललायावरार' प्रयोक कुन्दर 'र्तन' में दून 'रन्कों' का होना आतर्श्वक है । नाश्यमास्त्र का जानने वाला कोई आवार्य 'रन्कों' के होन कि नियम के जानने वाला के हिंदी कि नियम के अपने तर कि नियम के अपने तर कि नियम के अपने तर हैं। कि नियम के अपने कि नियम के अपने कि नियम के अपने कि नियम के अपने के हिंदी कि नियम के अपने हैं। 'विरेक्त में दू दरावाय का और 'वाम' पद अपने अपने का स्मारक भी है । 'विरेक्त में यह दरावाय का और 'वाम' पद अपने अपने का स्मारक भी है कि नियम हों हों के अपने कि नियम कि

जिनमें कटहल बहुतायत से हूँ ऐसे बड़े-बड़े वृक्षों के भूण्डों से [िधरी हुई यह ] नगरी क्रोभित हो रही थी।

इस उदाहरण में 'पुरी प्यश्महात भी' यह खंदा 'बुतुम्मा' ध्यञ्जक स्वरतीलता दोप से गुक है । यहा यदापि स्वरत्मद्वाय रूप कोई सिन नहीं हुई है। परन पुरी न प्रवस्त के धर्मिय साह से पुरीय' यहद यन गया है वो 'विष्ठा' का स्वारत होने से यह 'बुतुप्ता-स्यक्तक' अस्तीलता का उदाहरण हो तीस्त्र निन्न उदाहरण खश्लीलता के तीसरे मेद 'पुत्र प्रवस्त का विष्ठा का दिया गया है—

दिना किसी [लोकोपकार श्रांति कार्य के ] प्रतिका [दायय] या [किमी प्रकार के ] दान [श्रांति कार्य] के [किए हुए भी ] परधार [पद प्राप्ति की सोधारत सुचन ] के लिए उत्सुक को ।

स्वमें 'किना' और 'श्वप' शब्दों की प्रत्यावित रूप बन्धि से 'विना-शप्प' शब्द बन मन है और उस्ति 'विनाशप्प' अर्मात् मृखु मार्गं भी समृति होती है, अराः वर 'अग्राज्ञावक्रदायों' अर्शनिवान म उदारप्प है भी, उस्त्या कारण विना- मुण्य शब्दों की भ्यावित रूप बन्धि है। यहा गुल्यतः विन्तरोध

गञ्जर्यदगमगर्भास्ते गुर्वाभोगा द्वा वसुः॥=॥ पर्व चाक्यदोषानभिधाय वाक्यार्थदोषान प्रतिपादयितमाह-व्यर्थेकार्थसन्दिग्चाप्रयक्तापक्रमलोकविद्या-

विख्दानि च । २, २, ६ । वाक्यानि द्रशानीति सम्बन्धः ॥ ३ ॥

क्रमेश व्याख्यातुमाह— व्याहतपूर्वोत्तरार्थं व्यर्थम् । २, २, १० ।

के प्रसङ्ग म अश्लीलता का निरूपण हुआ है इसलिए ऐसे उदाहरण अधिक उपपुक्त रहते जिनमें बास्तव में सन्धि होने पर ऋज्लोलता छाई होती। यह जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें प्रत्यावसि मात्र के कारण ग्रश्लीसता है। इवलिए 🕅 उतने उपयुक्त नहीं बने हैं।

[ सन्धि होने पर ] कप्टरव [ दुःश्ववत्व का उदाहरण ] जैसे---मञ्जरी 🖩 उद्गम से युक्त वे बड़े-वड़े युक्त शोभित हुए ।

इस उदाहरण में मजरी + उद्यम तथा गुरु + ब्राभीग पदीं में यखादेश हो कर यने हर 'मज़बु द्गम' श्रीर गुर्वाभीम' वदी में सन्धि के कारण ऊपर चढ़े हुए रेफ के संयोग से 'कष्टता' या 'द्व:धवता' चा गई है। चतद्य यह 'सन्धिकप्रता' के उदाहरण हैं ॥ 🖂 ॥

इस प्रकार वाष्यदीयों का कथन करके श्रव शास्यार्थ दीयों का प्रति-पादन करने के लिए कहते है-

१ ग्यर्थ, २ एकार्थ, ३ सन्दिग्य, ४ श्रव्युक्त, ५ सपत्रम, ६ लोकविषद

और ७ विद्यापिटङ [सात बकार के ] वाक्यार्य दीव है। ै[पूर्वोक्त सात प्रकार के ] बाक्य टुस्ट [क्रवं वाले ] है यह [पिछसें सूत्र के साय ] सम्बन्ध है। [इस प्रकार इस सूत्र में सात प्रकार के बाक्यार्थ

दीयों का 'उद्देश' बार्यात् 'लाममात्रेण कथन' किया गया है । बागे उनके सक्षण करेंगे ] ॥ ६ ॥

कम में [ जन वाक्यार्थ दोवों को ] ब्याह्या करने के लिए कहते है-भागें पीछे 🕏 [ पूर्व भौर उत्तर ] सर्थ का जिसमें [ विरोष, ध्यापान ]

हो यह 'स्पर्ध' [ दोव ] बहलाता है ।

व्याहती पूर्वोत्तरावधौं यस्मिस्तद् व्याहतपूर्वोत्तरार्थं वाक्यं व्यर्थम् । यथा---

> श्रद्यापि स्मर्रात रमालसं मनी में मुग्धायाः स्मरचतुराखि चेष्टितानि ॥

मुखायाः कथं समरचतुराणि चेष्टितानि । तानि चेत् कथं मुग्धा । स्रत पूर्वे तरयोरश्योविरोधादु व्यर्वमिति ॥ १०॥

उक्तार्थपदमेकार्थम् । २, २, ११ ।

उक्तार्थामि पदानि बस्मिस्तदुक्तार्थेष्दमेकार्थम् । यथा--- ,

चिन्तामोदमनद्गमङ्ग तनुतेः विप्रेसितं सुभू यः । चनद्गः श्रद्वारः । तस्य चिन्तामोद्दास्यक्त्वाचिन्तामोद्दास्यौ प्रयुक्ताः वृक्तार्थो भवतः । एकार्थेवदस्यादः वाक्यमेकार्यक्रिस्युक्तम् ॥ ११ ॥

जिस [ बावय ] में [ पूर्व और उत्तर ] आये-पीछे के कुर्थ परस्पर विरुद्ध [ क्याहत ] हों बह परस्पर विरुद्धार्थ झाला वाक्य 'क्यर्थ' [ कहलाता ] है । पैसे—

[सन्भोगकालीन] बानन्द से परिपूर्ण नेदाबन श्रव भी 'मृग्या' पत्नी की रति-भीड़ाकी चसुरतापूर्ण वैष्टाओं को याद कर रहाई ।

[ इसम वपु को 'मुम्पा' और उसकी वेप्टामों को 'स्वरचतुराणि बेदिट-तानि' कहा है। यह दोनों वालें परस्पर विरुद्ध है। क्योंकि यदि यह 'मुम्पा' है तो [ मुम्पा तु 'रतो बागां ' 'मुम्पा' की वेप्टाएं 'रतिसबुर' 'रेले [ हो सकतो है ] और यदि [ उतकी बेट्डाएं ] उस प्रकार की [ रति बहुर ] हे तो वह 'मुम्पा' केते [ हो दस्ती है इस प्रकार ] यहां धारो-गीडे की बार्तो [ पूर्व भीर उत्तर धर्मों ] में विरोज होने से 'प्यार्थना' दोष है। १०॥

पुनदक्त [ उक्त अर्थ याला ] पद 'एकार्थ' [ दोष कहलाता ] है ।

जिस [ वाषय ] में [ उपतार्थ ] पुनरक्त पद हों यह उक्तार्थ [ पुनरक्त ] पद दाला [ वाषय ] 'एकार्थ' [ वाषयदोष कहलाता ] हैं 1 जैसे—

उस सुम्बरी का कटाक्ष जिल्ला, मोह धौर काम को उत्थन्न करता है।

[ यहां ] भ्रवञ्ज [ का अर्थ ] ब्युझार है। उसके [ स्वयं ही ] चिन्ता भ्रीर मोहात्वक होने से [ अर्थात् चिन्ता तथा भोह के उसी काम के भन्तर्गत हो न निश्चेपक्षेत् । २, २, १२ । न गतार्थं दुप्टं, निशेपरचेत् प्रतिपाद्यः स्वात् ॥ १२ ॥ तं विशेषं प्रतिपादिवतुमादः— धनुज्यांच्वनी धनुःश्रुतिरारूढेः प्रतिपत्त्यं । १३ । धनुज्यांच्यनावित्यत्र ज्याशाब्देनोक्तर्ययंतेऽपि धनुःश्रुतिः प्रयुज्यते।

खाने से ] चिन्ता भीर मोह शब्द कां [पृथक ] प्रयोग [उनतार्थ] पुनवन्त हो जाता है। [बावय के ] पुनवक्त चव बाला होने से [छत्रिन्याय से समस्त ] बाक्य की पुनवन्त [उनतार्थ] कहा है।

[ इसका अभिन्नाय यह हैं-कि उचनार्यसा या बुनविकत तो पर्यों की होती हैं इसकी साम्याप देश कीन कहा है। यह प्रवत्त हैं। इसका समापार यणकार ने इस अचल किया है कि पुनविकत का सक्ताय वो या अग्लेज पर्यों ते होता हैं इस अचल किया है कि पुनविकत का सक्ताय वो या अग्लेज पर्यों ते होता हैं इस अपने का साम्याप का इसरा अभिनाय यह भी हो नकता हैं कि जैसे अहुत से अपनित एक साय जा रहे हैं उनमें एक उत्तरी तमाए हो और प्राय किया उत्तरी कहां हों तो करोना उन सम्याप का है की कि अहुत से अपनित एक साय जा रहे हैं उनमें एक उत्तरी तमाए हो और प्राय किया उत्तर अवसर का प्रयोग होता है। इस की 'उपिकत्याय' कहां कहीं है। इस अपनित्याय' से वास्वात्तरीत एक पत्र की पुण्योजता से वास्व अपने पुत्र पंतरता से वास्व अपने प्रयोग होता है। इस की 'उपिकत्याय' कहां जा सकता है। यह रहता है साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है है। इस की वास्तर है। इस की वास्तर है। हर साम्याप कहां जा सकता है वास्तर है। हर साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है। हर साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है वास की वास्तर है। इस की वास्तर है। इस की वास्तर है। हर साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है वास है। हर साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है। यह साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है। यह साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है। यह साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है। हर साम्याप कहां जा सकता है। यह रहता है। यह साम्याप कहां जा सकता है। यह साम्याप कहां जा सम्याप स्वाप कर साम स्वप्त है। यह स्वप्त है। यह स्वप्त है। यह स्वप्त स्वप्त है। इस की साम स्वप्त है। यह स्वप्त साम स्वप्त स्वप्त है। यह स्वप्त साम स्वप्त समाप स्वप्त साम स्वप्त समाप स्वप्त समाप स्वप्त समाप स्वप्त समाप स्वप्त समाप सम्याप स्वप्त सम्याप स्वप्त समाप सम्याप स्वप्त समाप स्वप्त समाप सम्याप स्वप्त सम्याप सम्य

यदि [इस उन्तार्मता में कोई] विशेव [प्रयोजन ] हो तो [यह 'डातार्म' या 'एकार्म'] योव नहीं होता है।

ं यदि कोई विशेष [बात पुनर्यक्त से ] प्रतिपाध हो तो गतार्गता [ जनतार्थता या पुनरक्ति ] बीथ नहीं होती है ॥ १२ ॥

[ जिस विशेषता के प्रवर्तन के लिए धुनरुक्ति होने पर भी उत्तको शेव नहीं माना जाता हैं } उस विशेष का शितपादन करने के सिए [ सगले मूर्जी में फुछ उवाहरण ] बहुने है ॥

'धनुष्यधिकारी' धनुष के खार की टक्कार [इस प्रयोग ] में 'ज्या' तस्य [प्रत्यञ्चा के ] घड़ाव की प्रशीति के लिए हैं ह

'यनुर्ग्याप्यनी' इस [प्रयोग ] में [ज्या सर्यात् अत्यञ्चा धनुग्र के तिवाय भीर क्रिसी की होती हो मही इसलिए त्या पढ से ही धनुःयद के यतार्प श्रारुटेः प्रतिपत्त्ये । श्रारोहणस्य प्रतिपत्त्यर्थम् । त हि धनुःश्रुतिमन्तरेण धनुष्यारुटा ज्या धनुरुर्वेति शक्यं प्रतिपत्तम् । यथा—

धनुज्योकिण्चिन्हेंन दोप्णा विस्फुरितं तव । इति ॥ १३ ॥

कर्णावतसथवणकुण्डलशिरशेखरेषु कर्णादिनिर्देशः सन्तिषे: । २, २, १४ ।

क्णीवतंसादिशब्देषु कर्णादीनामयर्तसादिगदैरुकतार्धानामपि निर्देशः सन्निपे प्रतिषस्यर्थमिति सम्बन्धः । न हि कर्णादिशादनिर्देशः मन्तदेश कर्णादिसन्निहितानामयर्तसादीनां शक्या प्रतिपत्तिः कर्जु मिति । यथा—

१. दोलाबिलासेषु विलासिनीनौ फर्णाबर्वसाः कलयन्ति कम्पम् ॥

हो जाने पर भी वानुः झाढ का प्रयोग िया गया है। ] साक्तता के बीय हैं। लिए [प्रयुक्त किया गया ] हैं। 'साक्त्वैः श्रीतगरवें' का धर्म साक्तता के बोच के लिए हैं। पत्रुपत के बिना, यनुत पर कही हुई प्रत्यक्ता पनुत की सायक्ता है [सपना पत्री हुई] पह नहीं सामक्षा जा सकता है। [पनुत्रमें दास्त के प्रयोग का उचाहरण ] जैसे---

धनुष की प्रत्यक्रमा की थोट से चिन्हित सुन्हाश बाहु कड़क रहा है।

[ यहां चनुत्र्यां वद के अयोग से चढ़ी हुई अवयञ्चा का ही पहण होता हुँ भ्रायक्षा अवञ्चा के बन्धन ब्रावि से भी चिन्ह हो सकता है ] 11 १३ ।।

[ इसी प्रकार ] कर्णावर्तस, श्रवणकुण्डल, धार धैकर आदि [ प्रयोगों ] में कर्ण [ श्रवण, जिर ] आदि [ यदों ] का निवेंस सामीध्य [ बोधन के कारण ] से हैं ।

कार्यतर्स चादि तथ्यों में कर्णादि के धवतल, पादि वसे हैं गतार्थ हो जाने पर भी [ धत्तव ] निवंद तानिर्माध [ तामीया ] के आपे के लिए [ किया जाता ] है, यह [ ग्रुप के वसे हो जो हास्तवण हुता । कर्णादि वस्त्री के स्थान के दिना कर्ण चादि में तानिहित [ पहिने हुए ] चयनंत चादि का आन नहीं किया जा गरता है । [ वर्गीकि कान के चानुमण कर्णकृत चातन भी रस्त्रे हुए हो सत्तरे हें। क्यांवत्तर यह के प्रयोग के कानों में यहिने हुए क्य में हो उनका स्रोग होता है, सत्ता रस्त्रे हुंबों का नहीं ] जेते— २. लीलाचलच्छ्रवराकुण्डलमापतन्ति ।

३. श्राययुर्भे ङ्गमुखराः शिरन्शेखरशालिनः ॥ १४॥

मुक्ताहारशब्दे मक्ताशब्दः शद्धैः । २, २, १५ ।

मुक्ताहारराब्दे मुक्ताराब्द्रो हारशब्द्रेनेव गतार्थः प्रगुज्यते, शुद्धेः प्रतिपत्त्यर्थमिति सम्भन्धः। शुद्धानामन्यरःनैरमिश्रितानां हारो मुक्ताहारः।

वथा—

फूला फूलने के समय शुम्बरियों के फानों के स्नाभूवण हिल रहे है। [इसी प्रकार का दूसरा खबाहरण बेते हैं] लीला से हिलते हुए

भवए। कुण्डल पर [भ्रमर भ्रावि] गिरते हैं। [भ्रववा सीला से हिनते कुण्डलों वाले या वाली होकर गिरते हैं वा गिरती हैं]।

यह उदाहरण अवशक्त्ववहत पद में क्रुयहल की अवश्-संतिष कान में पहिने होने की स्वना के लिए प्रमुक्त अवश पद के प्रयोग समर्थन के लिए दिया है। मरसू वहां 'लिका-प्रकार' पद से ही उजका कान में पहिना होना प्रतीत हो ' सकता है। इसलिए यह उदाहरण अधिक क्रुन्दर नहीं रहा उसकी अपेका निम्न उदाहरण अन्या रहेगा—

> श्रास्याः कर्णावतसेन जितं सर्वं विभूष्णम् । तथैव शोभतेऽस्वन्तमस्वाः श्रवण्कुषदत्तम् ॥

हलके पूर्व कनुष्यों त्रादि वृत्र में ही क्योंवर्तवादि वदी का भी एकत्र ही निर्देश किया जा सकता था उस दक्षा में खबता युत्र क्यानों की आवश्यकता न होती। वस्त्र प्रयोजन के भेद की दिखाने के लिए हख पुत्र और हलके खगते चार पूर्वी की स्थाना खबरा की गई है। शीखरा उदराहरण देते हैं—

भृद्धीके गुरुजन से युवत [सूक्षरित ] शिवर-मौर [तोलर ] बासे [स्रोग ] प्राए।

[ यहा कोलर के साथ जिरः पद का प्रयोग मीर [ कोलर ] की जिर पर

स्थिति हैं योषन हैं लिए हैं ]। १४ ॥ - मुक्ताहरर [इस प्रयोग ] में मुक्ता पढ़ [का प्रयोग ] दादि [के योषन

के अनाम | है है हमा है ।

'मुक्ताहार' इस झम्ब में मुक्ता शब्द हार झम्ब से ही गतायें होकर [भी झसम ] अयुक्त होता है। [वर्योकि सुबता के बने हुए हार को ही हार प्राग्णेश्वरपरिष्वङ्गविभ्रमप्रतिपत्तिभिः । मुक्तादारेण ससता इसतीव स्तनद्वयम् ॥ १४ ॥

मुक्ताहारण समता इसताव स्तनहयम् ॥ ११ ॥ पूप्पमालाशब्दे पुष्पपदमुत्कर्षस्य ॥ २, २, १६ ॥

पुष्पमालाशब्दे मालाशब्देनेव गतार्थं पुष्पपदं प्रयुज्यते, स्टर्कपस्य प्रतिपन्त्यर्थमिति । स्टब्रुप्टानां पुष्पाणां माला पुष्पमालेति । यथा—

व्रायशः पुष्पमालेव कन्या सा कं न लोमयेत ।

मतु मालाशन्दोऽन्यवापि हरवते यथा रत्नमाला, शन्दमालीत । सत्यम् । स तायहुपचरितस्य प्रयोगः । निरुपपदो हि मालाशन्यः पुण्यस्यनाविशोपनेवाभिधन्त इति ॥ १६ ॥

कहा जाता है। मुक्ताओं की ] शुद्धि [ के सूचन ] के प्रयोजन से, यह [ सूत्र के पर्वे का ] सम्बन्ध है। शुद्ध अर्थात् अन्य रत्नों से अभिधित [ केवल मुक्ताओं ] का हार पुरताहार होता है। जैसे —

प्राणेशवर के प्राणिङ्गन से विलास के गौरप को प्राप्त करके हो साम्प्रमान मुक्ताहार [के सम्पर्क] से [नायिका के ] दोनों स्तन हाँस सि रहे हैं।

येसे तो 'हारो मुकावली' इच कोश के अनुसार शुद्ध मुकाओं से बने हुए हार के लिए ही हार शब्द का प्रयोग होता है। इस क्य है। ग्रुद्धता की प्रतीति भी केवल हार शब्द के प्रयोग से ही मानी आ वक्ती है। उस दशा में मुका पद का प्रयोग मुकाओं के उत्कर्ष स्वन के लिए होता, है यह मानना व्याहिए। कैसे पुष्पमाला शब्द में गुष्प दद का प्रयोग पुष्पों के उत्कर्ष स्वन के लिए होता है।। ए॥।

'पुष्प-माला' हाव्ह में पुष्प यह [का प्रयोग ] उत्कर्ष का सूचक है। 'पुष्पमाला' हाव्ह में माला यह से हो गतार्थ हुखा पुष्प पद [ उक्तार्थ ]

'युष्पमाला' हाडर म माला पद से हा जाता हुआ उत्पर्ध के बोधन के लिए [होता है] अयुक्त होता है । [ वह प्रयोग युष्पों के ] उत्कर्ध के बोधन के लिए [होता है] जरकृष्ट पुष्पों की माला युष्पमाला कहताती है । जैरी—

पुष्पमासा के समान [सुन्दर] वह कम्या प्रायः किसको नहीं पुमाती है।

[प्रप्त ] माला काव [पुष्पमाला में ही वह नहीं है बल्कि ] ग्रन्यप्र भी [प्रपुत्त होता हुया ] देशा जाता है । जेसे—रत्नमाला, शब्दमाला इत्यादि [प्रमुक्त होता हुया ] देशा जाता है । जेसे—रत्नमाला, शब्दमाला इत्यादि [प्रमुक्त केवल माला शब्द नियुष्ण जाव्य मतार्थ केते हो सकता है ] । करिकलभशब्दे करिशब्दस्ताद्रप्यस्य । २, २, १७ ।

क्षिकलमशन्दे करिशन्दः कलमेनैय गतार्थः प्रयुग्यते, ताद्रू प्यस्म प्रतिपत्तर्ययमिति । करी मौदुगुद्धारः, तद्रू प्रकलमः करिकलम इति । यथा-रयज करिकलम रवं शीतिवन्धं करिएयाः ॥ १७॥

विशेषणस्य च । २, २, १८ ।

विशेषस्य विशेषप्रतिषद्यर्थमुक्तार्थस्य पदस्य प्रयोगः। यथा— जगाद मधुरां वार्चं विशदान्तरशास्त्रिम्॥ १८॥

[ उत्तर ] ठीक है [ माला जब्द बन्यत्र भी प्रयुक्त होता है परातु वहाँ | बहु अयोग सीपवारिक [ लक्षणा से किया हुआ ] है । [ रतन, दाब्द आदि ] विद्योगों से रहित केवन माला शब्द पुज्यों की रचनाविशोव की ही बोधित करता है ॥ १६ ॥

करिक्तमम बाब्द में [हायों के बच्चे को ही कलम कहते हैं। 'कसमो करिशावकः' यह कोश्र इसी बात का सुबक हैं। उसलिए कसम से हो करी बादद उपलाप हो जाता है। पुनः ]करी बादद [का प्रयोग ] सादूष्य [करी-बादक को श्रीड़ता रूप करिक्पता ]का बोयक होता है।

'कारिकलम' साब्द में करी सब्ब कलाम [सब्ब ] से ही गताये. [ही जाता है दुन: ] लाहून्य की मतीबि के लिए प्रयुक्त होता है। करी [का वर्षे ] मेंड़ हाथी है। पुत्रक तमाना [बलिस्ट ] कलाम [हाये का बच्चा है गर बात ] 'कारिकलम' [साब्द के सुधिक होती ] है। बेंड़े—

हे करिकलभ 🖫 हथिनी के प्रेम बन्धन की छीड़ दे।

[ ग्रहों करिकलन पर का प्रयोग तक्या हाथी की सभानता को बोयन करने में लिए ही हुआ है। नवेंकि करिणों का श्रीतिन्यस्थन तरण करी को ही हो सकता है बच्चे को नहीं।] ]।।।।।।

भौर विशेषण का प्रयोग भी [ उक्तार्थ होने पर विशेष श्रतिपत्ति के निए ही होता है ]]।

विशेषण की विशेषताकाबोधन करने के लिए ही उक्तामंपद का प्रयोग होताई । जैसे——

विशिष्ट धलरों ने युक्त मधुर बाकी को बोला ।

त्तदिदं प्रयुक्तेषु । २, २, १६।

तिहरशुक्तं प्रशुक्तेषु नाप्रशुक्तेषु । न द्वि सवति तथा धवरा-कुरुढलमिति तथा नितम्बकाक्षीत्यपि । यथा वा करिकलभ इति तथा षष्टुकलभ इत्यपि । अत्र स्लोकः—

> कर्णावतंसादिपदे कर्णादिष्वनिनिर्मितिः। सन्निधानादियोधार्थं स्थितेप्वेतत् समर्थनम्॥ १६॥

'ताइ इयस्ताया बाबि' धातु होने हे 'जमाद' के नाय 'बान' का प्रशेग उत्तार्थ हो जाता है । यह विशेषणभूत 'मग्नुर' के उत्तर्ग के युन्तमाये किया जाता है। उबके प्रदुक्त किए बिना विशेषणों का ठीक प्रयोग नहीं हो कहता है। इस्तिय निशेषणीं की प्रतीति के लिए उत्तरार्थ 'बान' खादि का प्रयोग होता है।।रहा।

यह [ उदतार्थ पदों का प्रयोग का समर्थन केवल महाकवियों डारा ] प्रयुक्तों में [ हो समक्तना चाहिए । उस प्रकार के नदीन प्रयोग नहीं करने चाहिएं ]।

यह [समाधान महाकवियों द्वारा ] प्रयुवत [यदों ] में हो [समधना चाहिय ] ध्वयुवत [मोन प्रयोगों ] में नहीं । चेते हा सावेश महाकियों के साधों में ] ध्वयुवत [मोन प्रयोगों होता है इसी प्रकार 'नितानकाक्ष्मों पह भी [माधो ] महीं किया चाहिए ] । ध्यया करिकसार्न के समान 'उप्यू- 'कलान' यह [प्रयोग ] भी नहीं होता चाहिए । [ध्यवणकुण्डल' घोर 'करिकतार्न सावक महाभाषी महाभाषी महाभाषी है समुक्त है इस किय उनके प्रयोग का समर्थन किया जा सकता है । वरण्ड उसी भाषार पर 'नितानकाक्ष्मभी' शोर 'उप्कृतसार्भ धाहि महीज प्रयोग करा वर्षित गहीं हैं ]।

इस विषय में [संग्रह] इसोक भी है---

कर्णवससादि पर्दों में [ जनतां होने पर थी ] कर्णीर शरो का प्रमोत [ धर्मिनिमितः] हिल्ताल खादि के बोधन के लिए [ होता ] है। यह समर्थन [ केवल प्राचीन करवों में ] विद्याल [ प्रघोषों ] में समजना चाहिए। [ नर्वोन प्रयोग नहीं करने व्यक्तिएं ] ॥ १८॥

'व्यर्थ' श्रीर 'उकार्थ' नामक दो प्रकार के वाक्यार्थ दोगों के निरूपण के बाद श्रव 'सन्दिग्ध' नामक तीखरे वाक्यार्थ दोप का निरूपण करते हैं— संशयकृत् सन्दिग्धम् । २, २, २० ।

 यद्वाक्यं साधारणानां घर्माणां धुतेर्विशिष्टानां वा श्रुतेः संशयं करोति तत्त संशयकृत सन्दिग्धनिति । यथा—

स महात्मा भाग्यवशान्मृहापदमुपागतः।

कि भाग्यवशान्महापद्युपागनः, स्त्राहोस्विद्भाग्यवशान्महतीन मापद्मिति संशयकृद् वाक्यं, प्रकरणाद्यभावे सतीति ॥ २० ॥

मायादिकस्पितार्थमप्रयुक्तम् ।२, २, २१ ।

संतप कराने वाला [यास्य ] 'सन्तिष्य' [सन्तिष्यं नाय्यायं वोष ] है। जो बास्य साधारए पर्यों के अवण से प्रपत्ता विशेष पर्यों के अवण से [प्रपत्ता प्रमुते: क्षित्रेय पर्यों के अवण से क्षेत्र का विषयन है। संतप-जनक होने से सार्विष्य' कहुनाता हैं। वंदि—

षह महारमा भाग्यवत्र से महत् वद की प्राप्त हुन्ना ।

यह सहात्मा समाध्यया महती सापत्ति की प्राप्त हमा ।

[ यहाँ एक हो गूल बावय सम्बिविज्येथ के भेव से] प्रकरणांवि के प्रभाव में, बया भाग्यवदा महान् पद को प्राप्त हुआ श्रवया क्रामाययदा महती आपीत को प्राप्त हुआ हुस प्रकार का संशय जनक बावय है।

प्रकरणादि के अथिकान काल में यह वाक्य संशय्क्रनक है। परमु विद इसका प्रकरण आदि मात ही तो त्याय का जनक न होकर वार्ष का निर्मीय भी उसके हो करता है। भन्दें हिंगे आने वाक्यवदीय में प्रकरणादि के परिवान की सन्दिग्व रथकों में अपने का निर्मायक प्रतिवादन करते हुए लिखता है—

संगोगो विभयोगस्य साह्ययँ विरोधिता ! द्यर्गः प्रकरण लिङ्गः शब्दश्यान्यस्य स्रविधिः ॥ सामध्योगीयिती देशः कासो व्यक्तिः स्वरादयः । शब्दार्थस्यानयन्द्रेदे विशेषस्मृतिदेतवः ॥२०॥

'मप्रयुक्त' कहते हैं है माया भावि के द्वारा जिसका प्रये कल्पित हो वह 'मायादि कल्पितार्य'

मायादिना कल्पितोऽर्थो यस्मिस्तन्मायादिकल्पितार्थमनयुक्तम् । श्रत्र स्तोकमुदाहरएएम् ॥ २१ ॥

क्रमहीनार्थमपक्रमम् । २, २, २२ ।

चदेशितानामनुदेशितानाष्ट्रा कमः सम्बन्धः । तेन विदीनोऽधी यस्मिंश्तत् क्रमहीनार्थमपक्रमम् । यथा-

कीर्तिमतापी भवतः सूर्याचन्द्रमसोः समी।

कात्र कीर्तिरथन्द्रमसस्तुल्या । प्रतापः सूर्यस्य तुल्यः । सूर्यस्य पूर्वनिपातादपकमः ।

श्रयवा प्रधानस्वार्यं स्य निर्देशः क्रमः । तेन विद्वीनोऽर्थी चर्मिनः रतदपक्रमम् । यथा ---

[ बाबय ] 'सप्रमुक्त' होता हैं । इसके उदाहरण कम मिलते हैं । [ 'विवस्थमुक्क-मण्डन' भादि प्राची में इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। परानु प्रधिक कठिन होने के कारण प्रत्यकार ने उनको यहाँ नहीं दिया है ] ॥११॥

कम से विहोन सर्व वाला [ वाक्य ] 'प्रपत्रम' कहताता है ।

ग्रागे-पोछे कहे हुमी [ उहिच्ट भीर अनुहिन्टों ] का सम्बन्ध कम कहलाता है । उससे विहीन वर्ष जिस । वारव | में हो वह कमहीनार्थ 'प्रपक्षम' वास्य है। जंते---

शापके कीर्त और प्रताप सुर्व क्षया चन्द्रमा के समान है।

य: कीर्ति चन्द्रमां के समान और प्रताप सूर्व 🖥 समान है विह कवि का प्रभिन्नाय है। इसके बोधन के लिए यदि मलाप की यहले घोर कीति को बाद में रला जाता तब तो सूर्व का पूर्व ग्रीर चन्द्र की पीछे रलना बन सकता है। परन्तु यहा 'सूर्याचन्द्रमसी:' में सूर्य का पूर्व निपात किया गया है भौर उधर सुर्ध के साथ पहले स्थान पर कीर्ति भौर अन्यया के साथ दूसरे स्थान पर प्रताप को रखा है। इससे कीति सूर्य के समान ग्रौर प्रताप चन्द्रमा के समान है, यह ब्रथं बोधित होता है, जो कि 'कवि-समय' के विपरीत होने से ग्रसझत है। इसलिए उहिच्ट, भर्मात् पूर्वकवित कीर्ति तथा प्रताप, भीर प्रनृहिन्ट, प्रयुत्ति बाद में कहे हुए सूर्य तथा चन्द्र, िमें ठीक सम्बन्ध नहीं बनता है । अतः ] सर्व का पूर्वनियात होने से 'ग्रयकम' [ दोय ] है ।

ग्रमवा प्रधान बर्ध का [ पूर्व कीर कप्रधान क्षये का पश्चात् ] निर्देश-कम है। उससे विहीन अर्थ जिस [बाक्य] में हो वह [बाक्य] 'ग्रयक्रम' िदोषपुरत है। वैसे--

तुरङ्गमथ मातङ्गं प्रयच्छास्यै मदालसम्॥ २२॥

देशकालस्वभावविरुद्धार्थीन लोकविरुद्धानि । २, २, २३ ।

देशकांक्षस्यभावेर्विकद्धोऽयों येषु तानि देशकाक्षस्यभावविकदार्यानि याज्यानि लोकविकद्धानि । व्यर्थद्वारेख लोकविकद्धस्य वाक्यानाम् । देश-विकदं यथा---

सीविरिष्वस्ति नगरी मधुरा नाम विश्वता । अज्ञोटनारिकेलाङ्या यस्याः पर्वन्तभूनयः ॥ कालविरुद्धं यथा—

विरुद्धं यथा— कदम्बकुसमस्मेरं मधी चनमशोमत ।

इसको घोड़ा श्रथवा भवमस हायी प्रदान करो ।

्यहा प्रयान सर्व हाथी को पहले सीर घोड़े की बाद में कहना आहिए था। परानु उसके विवधीत कथन किया गया है इस्तएव वहाँ 'सपकम' बीय है ]॥ २२ ॥

[ यान्यार्थ दोवों में से छठे 'लोकविरुद्ध' दोय की व्यास्त्या करने के लिए

भगता सुत्र है । ] देश, मान, स्वभाव ने विकट करों [ वाले वाला ] फोक्किट [ होए-

देश, काल, स्वभाव से विव्ह झर्य [ वाले व्यव्य ] 'लोकविरद्ध' [ दोप-युवत ] कहलाते हैं ।

देता, काल तथा स्वभाव के विरुद्ध छर्थ जिन [धारवाँ] में हो बह देता, काल और स्वभावविद्ध सर्थ वाले बाहव 'सोस्तविद्ध' कहलाते हैं। समर्थों का सोस्तियन्त्र धर्म के डाररा होता हैं, [धाशाल नहीं होता ]। देतविद्ध [का उदाहरण] जेते—

सोबीर देश में अपूरा [ मयुरा ] नाम को प्रसिद्ध शयरी है जिसके सारों घोर की भूमि में बातरोट और नारियत [ के युक्त ] बहुतायत से गर्ये जाते हैं।

यहा मयुरा नगरी का देशविकद वर्णन किया गया है। मयुरा नगरी मुच्न प्रान्त में यद्भना तट पर चत्री हैं, नीचीर प्रान्त में सहीं स्त्रीर उठची मूमि करील स्त्रीर बर्रायट बर्ल है स्रतोट स्त्रीर नारिकेल बर्जुल नहीं।

कासविन्द्र [ का उदाहरण ] जैसे---

बतना में कदम्ब के फूलों से सुसकराता हुया वन झोमित हुया !

स्वभावविरुद्धं तथा— मत्तालिमङ्गयुखरामु च मञ्जरीपु सप्तच्छदस्य तरतीव शरन्मुखश्रीः॥

सप्तच्छदस्य तरतीव शरन्मुखश्रीः॥ . सप्तच्छदस्य स्तवका मवन्ति न मखर्ये इति स्वभावविरुद्धम् ।

- तथा---

श्रृङ्गां कलिकाकोशस्तया भूरामपीट्यत । रे यथा गोप्पदपूरं हि यथपं बहुलं मधु॥ कलिकाया सर्वस्था मकरण्यस्यताबद् बाहुल्यं स्थमायपिरुद्धम् ॥२३॥

महा वसन्त श्रृत में कदम्ब के पुष्पों का वर्णन कालबिक्द है। कदम्ब यर्पा ऋतु में फूलता है, वसन्त श्रृतु में नहीं। स्रतः यसन्त में कदम्ब-पुष्पों का वर्णन कालबिक्द है।

स्वभावविरुद्ध [का उदाहरण ] जैसे 🔆

मल भ्रमर रूप स्तुतिपाठकों िनान्दीकारङबादुकारो मङ्कादव स्तुति-पाठकः] से शादाधमान [ सुवारित ] सन्तर्वरूप की मञ्जरियों में शाद् ऋतु को सुवाधी [ प्रारम्भिक शोमा ] सैरती हुई-सी [ प्रतीत हो रही ] है।

[ पहां सन्तवध्य की मञ्जिरियों का वर्षन किया वया है। परन्तु ] सरमञ्ज्ञ के स्तवक [पृत्रुचे] होते हैं मञ्जिरियां नहीं । [ साम के बीर के समान सम्बी उन्हों में सामने बाते कुमों की मञ्जिरी कहते हैं। सन्त प्रकार के मूर्जों के पृत्रुचे स्तबक कहलाते हैं ]। इसिनए यह स्वभावविषद्ध [ वर्णन ] है। इसी प्रकार—

भिर में कली के कीश को इतना दवाया कि [उतमें हैं। ] गाय हैं। खुर को भर देने वासा बहुत-सा मधु निर्कल पड़ा ।

पहां कती के निकते हुए यस से भोध्यत-माम के बुर के बराबर स्थान-भर तथा यह जो कहा गया है यह भी स्वभाव-विरुद्ध अर्थ हैं। क्योंकि सब किलोर्स अथवा ] किसी भीं कली के मकरन्य की इतनी प्रविकता [का वर्णन ] स्वभाव के विरुद्ध हैं।

परन्तु बटुत-ती लोकविबद्ध बातें भी 'कवि-समय' में स्त्रीकृत मानी गई हैं। उनका बर्चन श्रमो करेंगे। लोकविबद्ध होने पर भी 'कवि-समयगत' थातों का बर्चन दोप नहीं माना जाता है। श्रमोंत लोकवाता श्रीर 'कवि-समय' होते होने पर 'क्रांक-समय' 'लोकवाता' भी श्रमेचा प्रवल माना जाता हैं। २३॥ कलाचतुर्वर्गशास्त्रविरुद्धार्थानि <sup>'</sup>विद्याविरुद्धानि । २, २, २४ ।

. कलाशास्त्रेश्वतुर्वर्गशास्त्रेश्च विरुद्धोऽर्थो येषु तानि कलाचतुर्वर्गः शास्त्रविरुद्धार्थानि वाक्यानि विद्याविरुद्धानि । वाक्यानां विरोधोऽर्थ-द्वारकः । कलाशास्त्रविरुद्धं यथा—

कालिङ्ग' सिखितमिद्' वयस्य पत्रं पत्रज्ञेरपतितकोटिकण्टकामम् ॥

कालिङ् 'पतितकोटिकयटकाममिति पत्रथिदामाम्नायः । तदिरुद्धः स्वात् कलासास्त्रयिरुद्धम् । पृष्ठं कलाग्तरेण्यपि चिरोधोऽभ्यूषः । चतुर्वर्गः शास्त्रयिरुद्धानि वदाहियन्ते—

कामोपभोगसाफल्यफलो राज्ञां मुहीजयः।

'निद्याविरुद्ध' के वर्णन के लिए श्रमला सूत्र कहते हैं।

कलाशास्त्र और चतुर्वमंत्रास्त्रों के विषद्ध सर्व वाले [वावय ] 'विद्या-विरुद्ध' [ वावय ] कहलाते हैं ।

कत्तातास्य होर चनुवैनेतास्यों [ धर्यात् धर्यतास्य, धर्यतास्य, काय-कास्य तया मोक्सास्त्र ] ने विल्ड वर्ष जिन [ वास्यों ] में हो, यह कतामास्य तथा चनुवैनी जास्त्रों से विल्ड वर्ष वाले धरूय, विद्याविल्ड कहुनाते हैं । वास्यों का विरोध प्रयोग प्रदेश होता है [ साक्षात् नहीं ] । ब्लासास्यविल्ड [ का उदाह-

का विशेष प्रा रण] जैसे—

है भिन्न, पप्रतेसनग्रीली के पण्डितों ने यह 'कलिङ्ग-ग्रीली' का [ सिसा हुमा ] यह पत्र सड़ी हुई नोक [ अपनित कोडि ] के 'कण्डक' [ सीहमय सेसनी के संप्रमाण नित्र, कण्डकात्र ] ते लिखा है ।

हुमा ] यह यब बढ़ा हुद नाक [ घरातत काड ] क 'कच्चक' [ साहमय सबना क घरामाय निज, कच्चकात्र ] से लिखा है । [ यहां 'कबिल्कु-डीसी' के पत्र-सेखन का वर्णन उस डीसी के विश्व रूप से

हिया गया है। वभीकि ] "किसिद्ध-दीती। में [ सड़ी नोक से नहीं बिल्क ] विरो नोक की क़तम से लिखा जाता है, यह पत्र [ लेखनप्रकार ] को जानने वालों का सिद्धान्त हैं। [ परन्तृ यहां ] उसके बियद [ सर्पातः क्षयांत् लड़ी क़तम से निक्षने का चर्णन ] हैने से [ यह वर्णन ] कतातास्त्र के विरुद्ध हैं। इसी प्रकार अग्य कसाओं के भी विरोध से समक्ष सेना चाहिए । 'बर्जुबंगास्त्र-विरुद्ध के उद्याहरण दिखलाते के

राजाओं का पृथियी विजय कामीपमीय की सफलता रूप फल बाला है।

पर्भपत्लोऽश्वमेघादियञ्चपत्लो वा राज्ञां महीजय इत्यागमः । तद्वि-रोधाद धर्मशास्त्रविरुद्धमेतद् वाक्यमित ।

श्रद्धद्वारेण जीयन्ते द्विपन्तः कि नयश्रया । द्विपञ्चयस्य नयमूलत्वं स्थितं दण्डनीतौ । वद्विरोधादर्थशास्त्रविरुद्ध-मित्रं वानयमिति ।

दशनाद्वपवित्रितोत्तरोष्ठं । रतिखेडालसमाननं समरामि ।

वत्तरोप्डमन्तर्भुं सं नयनान्तमिति सुक्रमा चुम्यननखरदशन स्था-नानि इति कामशास्त्रे स्थितम् । तक्षिरोयात् कामशास्त्रविकदार्थे याक्यमिति ।

[ यहां पृथियी विजय का फल कामोपभोग को बताया है यह बात पर्यशास्त्र -के किय्त है क्योंकि पर्यशास्त्र में ] मर्च सम्बन्ध सरक्यायति यत्त्र राजामों के पृथियीत्रय का फल है इस प्रकार [के चर्च] का [जित्रयक्त ] प्रापम है। इसके पिट्ट होंगे से यह माज्य वर्णशास्त्र के विश्व है।

श्चर्यशास्त्र के विपरीत 'विद्याविरुद्ध' का उदाहरण देते हैं-

शानु धहन्द्वार से ही जीते जा सकते हे नीति ही बया प्रयोजन । बच्चनीति [ अर्थशास्त्र ] में शानुविषय का नीतिभूतकरव कहा गया है । [ यहां ] उसके विषद [ वर्णन ] होने से यह बास्य अर्थशास्त्र [ वर्णनीति ] के

ियहा ] उसका बद्ध हिंचणन विद्यु हैं ।

कामशास्त्र से विपरीत 'विवाबिरुद्ध' का उदाहरण देते हैं— कार्यक्ष्मों [ व्यससत ] से श्रांतुत उत्तरोष्ठ [ कर के मोठ ] बाले भीर रतिश्रम के कारण बालस्य युक्त [ नाविका के ] मुख की याद [ मय भी ] मा रति हैं।

[ यहा नामिका के उत्पर के घोठ पर बक्षानीवन्हीं—बन्तकात--का वर्णन किया गया है पराष्ट्र ] उत्पर के घोठ, मुख के मीतर, और धालों के किनारीं [ नेत्रप्रान्त ] को छोड़ कर पुस्तन, नक घीर बसन [ बन्तकात ] के स्थान होते हैं, ऐसा कामशास्त्र में कहा गया है। उसके विषद्ध होने से [ यह वाषय ] काम साहत के विषद्ध है।

धर्मशास्त्र, ख्रार्थशास्त्र, ख्रोर कामधास्त्र से विपरीत 'विधाविरुद्ध' दोप के तीन उदाहरख पहिले दे चुके हैं ख्रव भोच शास्त्र से विपरीत 'विधाविरुद्ध' का चीथा उदाहरख ख्रागे देते हैं— देवतामक्तितो मुक्ति तत्वज्ञानसम्पदा । एतस्यार्थस्य मोत्तराान्त्रे स्थितत्वात् तद्विरुद्धार्थम् ।

पते वाक्यवाक्यार्थ दोवास्त्यागाय ज्ञातच्याः। ये त्वन्ये शब्दार्थ-दोवाः सूद्मास्ते गुल्जिवेचने वच्यन्ते, जपमादोवास्योपमाविचार इति ॥ २४ ॥

> इति पण्डितवरबाभनविर्धावतकान्यातकुरसूत्रवृत्ती दोवदर्शने हितोयाऽविकरणे हितीयोऽध्यायः । वावध्नवाव्यार्थ-तोवविभागः । समाप्तञ्चदे 'दोवदर्शनं' हितीयमधिकरणाः ।

परमात्मा [बेयता ] को भक्ति से [हो ] मृतित होती है, तत्वतान की सम्पत्ति से नहीं है

्थित ज्ञानान्त मुक्तिः धर्मोत् तरवात्त ः विना मुक्ति नहीं होती है। मात ने हो मुक्ति होती हैं।] दल धर्म के घोबसात्त्व में प्रतिपातित [निपत होने से [तरवजान की सम्पत्ति से मुक्ति नहीं होती यह कहना] भीसात्त्व के पिट्ट है।

सह बाह्य तथा बाहमार्थ के दोव गरिस्ताय करने के लिए जानने चाहिये, इनसे मिना वो साद कीर कर्य के अन्य सुप्ता दोव हे उनकी गुणदिवेजन के अरुरण में कहेंने और बचना के दोव उपना के विचार के अवसर पर कहेंने 11 पर 11

विष्टतवरपामनिश्चित काव्यालद्वारपाष्ट्रश्लि में 'दोपदर्शम' नामक द्वितीग श्रविकरण में द्वितीय खव्याय समाप्त हुया। यावय-सानमार्थ-दोगों का निमाश पूर्ण हुया। श्रीर यह 'दोपदर्शन' नामक द्वितीय ऋषिकरण भी समास हुया।

> इति श्रीमदाचार्यविष्वेश्यश्यक्षिद्धान्तशिशेष्ट्यविचिन्ततायां कान्यालद्वारदीपिकाया दिन्दीन्याख्यायां द्वितीयाधिकरणे दितीयोऽन्यायः समाप्तः समाप्तन्वेदं 'दोपदर्युन' द्वितीयमधिकरण्

## श्रथ 'गुणविवेचनं' नाम तृतीयमधिकरणम्

### प्रथमोऽध्यायः ।

## [ गुणालङ्कारविवेकः शब्दगुणविवेकरच ]

यद्विरर्ययास्मानो दोवास्तान् ग्रुत्यान् विचारियत् ग्रुत्याविषेधन-मधिकरणुमारभ्यते । तत्रीजःप्रसादाद्ये ग्रुत्याः यमकोपमादयस्यतङ्कारा इति स्थितिः काञ्यविदाम् । तेवां कि भेदनियन्धनसिस्याह—

काव्यक्रोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । ३, १, १ ।

ये खलु शब्दार्थयोर्धमाः काव्यशोमां कुर्यन्ति ते गुणाः। ते चौतः प्रसादादयः। न यमजेवमादयः। केवस्येन तेपामकाव्यशोमाकास्यात्। कोजःप्रसादादीनां तु केवलानामस्ति काव्यशोमाकास्यमित ॥ १॥

'गुण-विवेचन' नामक तृतीय प्रधिकरण में प्रथम प्रध्याय गुण और श्रवहारों का भेद तथा शब्द गुणों का वियेखन ।

[ पिछले क्रिफिक्टण में बीधों का विवेचन किया गया था। उस धरि-हरता के प्रारम्भ में 'गुनविवर्यवासानी बीधा' इस बचार बीव का सामाग्य सक्तण किया था। इसिन्यू बीधों के निक्षण के बाद ] जिल में सिवर्यय सक्वय बीच होते हैं उन गुणे का निक्ष्यण करते के लिए 'गुण-विवेचल' नामक [ यह स्त्रीय ] क्रिफिक्टण प्रारम्भ करते हैं। उसमें धीज, क्षाब आदि गुण भीर पनक क्याबादि करान्त्र्य कहताते हैं। यह काय्यक लोधों का सिद्धान [ स्विति-मर्याद्धा ] है। उन [ गुल तथा अनुद्वारों में मेद [ व्यवहार ] का बया कारण है इसको बतानों के लिए [ इस प्रारम्भ में सबसे पहिले गुण तथा प्रतस्त्रारों के भेद का निक्षण करहे हैंए | कहते हैं—

क्षास्य की क्षीभाको [उत्पन्न] करने वाले वर्भगुण होते हैं।

शब्द तथा धार्य में विशेष काय की श्लोभा को [उत्त्वस ] करते है थे भूग' कहलाते हैं । वे घोत्र, प्रसाद धादि [गुंग] हैं, यमक उपमादि नहीं । [घोन, प्रसाद धादि गुंगों के ब्राग्य में] केवल उन [गुंगक उपमादि धसञ्जारों] के काट्य- सोभा के जनक न होने से [केवल यमक उपभादि पृथ नहीं कहताते हैं। इसके विपरीत ] स्रोज, प्रसाद ध्यादि [गृथ ] तो [यमक उपमादि क्षतद्भारों के बिया] केवल भी कार्यश्रीमा के जनक हो सकते हैं। इसलिए [प्रत्य-व्यक्तियें केवल भी कार्यश्रीमा के जनक हो सकते हैं। इसलाद प्रत्यक्तियें से सीक्ष, प्रसाद ध्यादि गृथ ही कार्य के सीभोश्यासक होते हैं। यमक, उपमादि स्वतद्भार कार्यश्रीमा के जनक नहीं होते ध्यितु उस सीमा की यृद्धि के हेष्ट होते हैं। यही गृथ सीर सलद्भारों का सुक्य भेद हैं।]—

गूण और अलङ्कार इन दोनों के भेर का विवेचन साहिस्सज्ञास्त्र का मूक्य विषय रहा है। धनेक सायाओं ने इस विषय में अपने-सपने विचार प्रकट निरुद्ध । उनमें प्रायः से प्रकार के पत्र पाए जाते हे—एक 'प्रमेदवायी' पत्र । इनमें से 'प्रायह' और उनके विवरणकार उदम्ब मानेद सिद्धान्त को मानने वाले हैं। उनके मन में गूण और अलङ्कारों में कोई में माहें भेर माहें है। उनमें भेर-स्थाहार को किया जाता है । उनमें भेर-स्थाहार को किया जाता है उसे वह भेर बान के समान सिवेचकरूण मानते हैं। अहमें प्रदेश्याहर के लिखा हैं

सनवायन्त्या शौर्यात्यः वंयोगपुरता तु हारादय द्रत्यस्तु गुलालङ्काराण्यं भेदः, भोजःप्रमृलीनामनृश्रासीयमादीना चोभयेवामपि समदायन्त्या स्थितिरिति गङ्डिसकाप्रवाहेर्णवेषा भेदः ।

सकत प्रभिन्नाय यह है कि पूरव में रहते बाले बाँगें ध्रादि गूंण तथा उम के हारादि प्रलक्ष्मारों का भेद तो हो सकता है। बयोंक सौयदि, गूंण साध्या में समयान सावक्ष्म है रहते हैं और हरारिक ता सरेर के लाग संगोग सावक्ष्म है। इलिए सम्बन्ध के भेद से पुरुषित्व प्रमान प्रमान प्रमान का सकता है। परन्तु काथ्य में सी धोज: प्रमाद धादि गुंण धोर प्रतृप्तास उप-मादि प्रलक्ष्म दोनों है से समयान प्रभाव प्रभाव प्रमान प्रमा

भेदनारियों में भी तो प्रकार के मत वाए जाते हैं। मानन्दर्यभाषार्य तथा मन्दरावार्थ एक मत के मानने वाले हैं, चौर जागन दूसरे मत के पीयक हैं। मानन्दर्यभाषार्थ ने अपने व्यव्यालोक में गुए तथा मत दूरी के भेद का निकास करते हुए तिला है—

> तमयँमवलम्बन्ते येऽङ्गित्र ते गुराहः स्मृता । प्रञ्जाश्रितास्त्रसञ्ज्ञारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥

प्रयान प्राप्तीभाग रस के प्राधित रहने वाले धर्मों को 'गुरा' कहते है भीर भाजभूत सन्द तथा घर्य में रहने वाले धर्म 'धल द्धार', कहनाते हैं। काव्य-प्रकाशकार मन्मरानार्य भी इसी मत के समर्थक है।

गुण तथा घलङ्कारों का सम्मटाचार्य कृत भेद---

सीम्रम्मटा वार्ष ने भी सपने काध्यमकास में पूण तथा ससझारों के मेद का निकरण करने का प्रवत्न किया है। उस में जन्में में मुद्दे के पूर्वेश्त 'प्रभेदवार' का मीर वामन्त्रदर्शित 'मेदिनकपण' दोनों का सण्व किया है। वह गुर्केश प्रमुद्दे के पूर्वेश्त 'प्रमेदवार' का मीर वामन्त्रदर्शित मेदिनकपण' दोनों का स्वेद मानने हैं। चरन्तु यह वामन के सवान गूणों का काब्य-शोभाजनकप्त और धन हुए का सोनिक्ष स्वान्त्रदर्शित मान कर दोनों का भेद नहीं करते हैं। पितृ धाननदर्शना वाम्यं के समान गूणों को रस का प्रचलियति धर्म प्रमान नियत पर्म वा नियत पर्म वान कर बोर सलझारों को उसके विपरीत सादद स्वा सर्म का सांस्पर वर्म मान कर गुण वया सलझारों का मेद करते हैं। उन्होंने गूणों का लक्षण करते हुए विस्ता है—

ये रसस्याद्विनो धर्माः शौर्यादय इवारममः । उरकर्पहेतवस्ते स्मुरचलस्थितयो भुणाः ॥

प्रमीत् सत के उक्कपीयायक और रस में ब्रम्मिषयरित रूप ने बनाय रहते। वाले वर्म मृत्यु कहलाते हैं। इतके निपरीत, मजद्भार सङ्गीमृत रुप के मही प्रसिद्ध उससे मिला जब्द-मर्च के वर्म है। और यह नियम से रस के उपकारक मी नहीं होते। इसलिए गुलों में 'अब द्वारों की गल्ला गहीं हो मकती हैं। सन लड्डी रो का गुलों से मेद दिखाते हुए जी सम्मटायार्थ ने स्वप्ट रूप में लिखा हैं—

चपकुर्वन्ति त सन्त येऽझद्वारेण जातृषित् । हारादिवदलक्षारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ ६७ ॥

ग्रयान जो उस विद्यमान रस को शङ्ग शर्यान् शब्द श्रोर शर्थ के द्वारा

तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः । ३, १, २ ।

तस्याः कान्यशोभावा ऋतिशयस्तद्विशयः, तस्य हेतयः। 🖫 शब्दो व्यतिरेके । अलङ्काराश्च यमकोषमादयः । अत्र श्लोकी---

नियम से नहीं प्रिप्तु कभी-कभी चपकुत करते हैं वे हारादि के समान प्रवद्धार, होते हैं । हार प्रादि धवजुतारों की प्राय: तीन प्रकार की हियति देखी जाती हैं । १ मलफुर्य स्त्री धादि में वास्तविक सीन्दर्य होने पर हारादि प्रवद्धार

१ मण्डूप्र क्यां साथि म वास्तांवक सोन्दर्ध होने पर हार्राद्ध प्रकड्कार दक्तपांपायक होते हैं। २. सीन्दर्ध न होने पर वह 'दृष्टिवंविषय मात्र के हेतु होते हैं। इसी प्रकार कार्य में रख होने पर उपसादि समया मनुप्रसादि सलद्कार उक्तपांपायक होते हैं। जहा रख नही होता पहा दिवतिविष्य-मात्र कर से प्रतीत होते हैं। और रख के विद्यान होने पर भी क्यों उत्तके वस्त्य प्रवास कर होते हैं। वह से प्रकार कार्य स्वास कर होते हैं। के सरक्त प्रमित्त होने पर भी क्यों उत्तके वस्त्र में प्रकार स्वास कर होने पर भी क्यों वस्त्र के स्वास कर होने प्रवास कर होने पर स्वास कर होने प्रवास कर होने होते।

इतिल काव्यप्रकाशकार के यत में गुण तथा सलकूरों के भेर का मुख्य माधार यह है कि 'गुण रस के नियद धर्म है' और 'सलकूर सब्द तथा समें के मनियद धर्म हैं'।

प्रकृत 'कास्यालहुररबुववृत्ति' के निर्माता वामन भी गुर्च तथा सक्तद्वारों का भेद मानते हैं। परन्तु जनके अत में उस क्षेत्र का प्राथार मानव्यस्थानार्य तथा सम्मटाचार्य से भिन्न कुछ धीर ही है।

वानन का मत यह है कि काव्यक्षोत्रा के उत्पादक धर्मों का नाम "पूण" है भीर उस शीमा के धतिश्रक हेतुओं को 'धलद्वार' कहते हैं। इसी भाषाय से 'काव्यशोमापा: करते था मुखा: ' वह पुखो का सामाय सभाज करने के साद अकट्टारों का उनके नेव विद्याने याचा सवाज 'उदित्ववद्वेतवस्वतद्वारा'। अगन भूत में करते हैं—

उस [ काव्यशीमा ] के धतिशय के हेतु चलजू र होते हैं।

उस कामस्त्रीमा का मतिग्रय तदिताय [का मर्य ]हमा । उसके हैं 3 [मन्त्रूप होते हैं ] यु स्माव [पूर्वों से सलक्षुरों का ] भेद [प्रदर्शन ] में [मन्त्रत हमा ]हें । यक्त भ्रीर उपभा साथि [सार तथा सर्ग के ] सनद्भार हैं । [पूर्व भीर सलक्ष्यों का जो भेद हमने मतिन्तरित विसाह इसके [समर्थन के ] विषय में [निम्न तिर्वित ] वो स्तोक [भी ]हे— युपतिरमः हपमङ्गे कान्यं, पत्रवि शुद्धमूर्णं वहरयतीय । विहित्तमूर्यं निरन्तपित्रः, महत्तह्यापिकत्यकल्पनाितः ॥ यदि मवति चचरच्युत्त गुण्धेन्याः, षपुरिय यावनान्यसङ्ग्रामाः। कृषि जनद्विमानि दुर्भग्यद्वं, नियमसङ्ग्रह्माणाः नेश्रथन्ते॥

[तुद्ध प्रयांत् सन्द्वारो से समिधित गुण कोकः प्रसाद स्नादि जित में हों वह ] गुद्धगुण वाला वह काम्य भी पुणति के [सनद्वारिवहीन गुढ़ ] क्य के समान [रितद जों को ] काय्यान र्योकर होता है। और क्रायीक [सन् स्तरामिः] चेतद्वार रचनामां से विभूषित क्य भी स्रयान स्राह्मादवायक होता, है। [युवित में सीन्यर्य रूप गुण होने पर सनद्वार हो या न हों दोनों प्रय-स्थामों में रित्तरों को बह रूप रविकर होता हो हैं]।

[परातु] यदि शत्री लिं [ योजन सन्ध्य जिलमें योजन भी लासक्य को , प्रत्यन्त न कर सकते के कारण वर्ष हो ऐसे ] लासक्यतुत्य प्रारोर लिं समान कारमाना [ प्रयाः] मुर्जों [ कोज प्रसाद धादि ] से सूत्य हो तो निषम्प हो [ चलते पारण किए हुए ] तोक्ष्मिय [ जनस्मितानि ] सामुक्य भी भद्दे मालूम होने लाते हैं [ दुर्भागद संध्यतो ]।

हन स्तोको का सभिमाय यह हुया कि गुणो के होने पर सनसूतरों के दिना भी काव्य की शोभा ही सकती है और युगो के समाय में नेयल सन-दूतरों के काव्य की शोभा नहीं होती। इसिंगए सनय तथा व्यतिक से गुण ही काव्य-शोभा के उत्पादक है और सनदूतर उस शोभा की नृद्धि के हेनु होते हैं। २॥

गूण और धन द्वारों का मूक्य मेंद धन्यकार ने बता दिया, परन्तु वायन के मत में गूण तथा भवद्वारों का रमने घतिरक्त एक मेद धौर हूं। यह यह है कि गुल कात्य है जिस कार्यु धर्मिय तथा परिहार्य धर्म मही है। प्रवत्ति गूलों के निना काव्य की सोधा नहीं हो प्रकृति है। परंतु अपनु के निना काव्य की सोधा नहीं हो प्रकृती है। परंतु धरमु वाय की सोधा नहीं है। इसी नात को काव्य की सोधा हो धर्मी नात को काव्य से सोधा हो स्वता में नहीं है। इसी नात को काव्य की सोधा हो स्वता है। इसी नात को काव्य से साम मुझ में नहीं है।

पूर्वे नित्याः । ३, १, ३ ।

पूर्वे गुषा नित्याः । तैर्विना कान्यरोमानुष्पयेः ॥ १ ॥ पयं गुषालक्षाराणां भेदं दर्शीयत्वा राज्यगुष्पनिरूपणार्थमाह-स्रोजः-प्रसाद-स्लेप-समता-समाधि-माधुर्य-सोकुमार्य-उदारता-र्ञ्यव्यक्ति-कान्तयो वन्यगुणाः । ३, १, ४, । भन्यः पद्दरचना, तस्य गुषा वन्यगुषाः कोजःअभुतयः ॥ ४ ॥-

[ उन गुण तथा धलङ्कारों में क्षे ] प्रथम [ धर्यात् गुण ] नित्य है। पूर्व [ धर्यात् ] गुण नित्य [ काश्य में अपरिहार्य ] है। उन [ गुर्पों ] के बिना [कास्य की ] ब्रोभा धनुष्यन्त होने से ।। है॥

द्वल प्रकार गुण तथा घलजुरारों के भेद का निरुपण करके हास्त-गुणों के निरुपण करने के तिए [ सबसे पहिले उनका 'उन्हेंग' प्रयांत् नाममात्रण कमन करने के लिए घगना सुन्न ] कहते हैं—

१. कोल, २. प्रसाद, ६. वलेव, ४. समता, ५. सम्राधि, ६. मापुर्य, ७. सोकुमार्य, स. उडारता, ६. सर्वस्यवित, और १०. काल्ति [नामक यह १०] सम्य [सप्पीत् रचना ] के गुण हैं।

क्रम सर्थात् पद-रचना उसके युण बन्यपुण, ब्रोज, प्रसाद धादि [ १० प्रकार के बन्यपुण ] होते हैं।

तान् क्रमेण दर्शयितुमाह— गाढवन्धत्वमोजः । ३, १, ५ ।

यन्धस्य गाढत्वं यत् तदोजः । यथा-

'रीति' कहा है। रेसिलए वामन के मत में वद-रचना या रीतियो को गुणारमक माना गया है। इसका क्षये यह हुआ कि 'गुण' और 'रीति' वसम-प्रतग नहीं है। इसीलिए धानन्ववर्धनाचार्य ने वामन के मत को 'गुण' तथा 'सहटना' का 'क्षमेंबदाये' गत कहा है।

ह्म 'प्रभेदवाधी' पत्र के विषयीत दूकरा 'नेक्बार्ट' 'म्ब है वो 'सम्ब-टना' तथा गुण दोनों को अलग-अक्स मिल्ल-मिल्ल मानता हूं। हल 'लेक्बारी' एक में गुणों के 'सम्बट्टना' के साथ कम्बन्क के विषय में दो प्रकार के सत पाए जाते हैं। एक सत में गुण' 'सब्दुटना' के बाजित रहते हैं। और दूसरे मत में 'सम्बटना' गुणों के बाजित रहती हैं। इन दोनों भातों को आनन्दवर्धन ने 'सम्बटनाथ्या गुणा' और गुणाध्या बात सहुटना' हम क्य में मस्तुत क्या के प्रमुख्त किया हो 'सम्बटनाथ्या गुणा' आर्थात गुण, 'समुटना' के ब्याधित रहते हैं। यह पत्र 'मट्टोन्बट' आदि का है। उन्होंने गुणों को सम्बटना का बर्म माना है। धर्म सदा भर्मी के बाजित रहता है। इस्तिए 'गुणों, 'समुटना' के बाजित रहते है। वर्षात 'गुण', आर्थव वीर 'सम्बटना' बाबार रूप है। इस प्रकार गुण और सम्बटना का भेद हैं।

सीरारा पक्ष 'मृशांश्राम सङ्कटमा' है सर्वात् सङ्कटमा सुणो के साधित रहती है। यह बात्मद्रवर्धनावार्म का बात्मिमय पक्ष है। इस प्रकार सीन प्रकार के चिक्कण अपनास्त्रेककार ने विकासार है। अपनास्त्रेककार दवर पैरीत सप्र-सार्म के मानने वाले नहीं है। वह 'सीत' को नहीं धपित ध्वमि को काव्य का धारमा समते हैं और 'प्यति कष्पद्राम' के प्रवर्तक है। फिर भी वन्होंने 'सङ्कट राग' नाम से सीतायों का निर्देश कर पूणों के बाल तनका सम्वन्य कार्म प्रयस्त निवास है। और शीनो का समन्यव करने का भी यत्न किया है।। ४।।

क्षम से उन [ दसों गुर्वों के लक्षणादि ] को दिखाने के लिए कहते हैं।

रचना की गाइता [ गाइ बन्यत्य ] स्रोज [ गुण कहलाता ] है। बन्ध [ सर्पात् रचना ] का जो गाइत्य है वह स्रोब [ गुण कहलाता ] है। [गाइत्य का समित्राय स्वयवों स्रथा स्रक्षरिकयास का परापर स्थितस्टरव

## विलुक्तितमक**र**न्दा मछारीर्नेर्नेयन्ति ।

न पुनः,

विलुक्तिनमधुधारा मद्यरीलेलियन्ति ॥ ४ ॥ वैथिल्यं प्रसाद: । ३. १. ६ ।

बन्धस्य शैथिल्यं शिथिल्खं प्रसादः॥ ६ ॥ मन्ययमोजी विपर्ययास्मा दोवस्तत् कथं गुण इत्याह-

है। संयुक्त धकारों सीर रेफिलारस्य वर्गी के प्रथम-द्वितीय, प्रथवा प्रथम-सुतीय ध्यया ततीय चतुर्व वची के संयोग होने वर बन्ध की गाइता ध्रयथा सीज गुण माना जाता है रे जेंसे---

मकरण्य को कम्पित करते हुए [ भीरे चान्त्र बादि की ] सम्प्ररियों की मधाते हैं।

ियहो 'मकराब' सीर 'मञ्जरीनंतंपात' में बन्ध की गाइता होने से सीज गण याना है 🥻 🛭

परानु यहां [ मीचे के उदाहरण में, क्रोज गुण ] नहीं है-मधुधारा को कस्पित करते हुए सम्बारियों की हिलाते हैं।

ियहां 'मकरम्ब' के स्थान पर 'मधधारा' 'मञ्जरीनंतंयन्ति' की जगह 'मञ्जरीलॉलयन्ति' कर देने से यस्य की गाइता समान्त होकर दीवित्य बाजाता है। इतिए इस परिवर्सन के कर देने पर रचना में बोज महीं रहता है। मतः मह प्रत्यदाहरण दिया है 111 % ।।

> मनले मूत्र में दूसरे गुल 'प्रशद' का लक्षण करते है-रिचना के ] शैथित्य किं। नाम ] प्रमाद ( गुण ] है।

बन्ध [रधना] 🖥 हुँदीयिल्य ग्रयांत् तिथितत्व [कानाम] प्रताद ខ្មែកម

यहां प्रदन यह उत्पन्न होता है कि 'प्रसाद' की गुल की माना गया है क्मीकि 'बन्धमावत्व रूप' 'ध्योज' के समाव का नाम बन्ध-शैथिल्य या 'प्रसाद' होता है। सर्थात् बन्धनावस्य रूप स्रोज का विरोधी होने से 'वन्ध-शीयत्य' रूप 'प्रसाद' को काव्य का दोष मानना चाहिए, उसको गुरा कैसे कहते हैं ? इसका उत्तर देने के लिए बन्यकार घगले चार सूत्रों का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं।

[ प्रक्रत ] यह 'स्रोज' का विपर्यय रूप [होधित्य क्षो काश्य का] दोप है धह गुण केंसे हो सकता है। इस [ प्रश्न ] का उत्तर देने के लिए कहते हैं— गुणः सम्प्लवात् । ३, १, ७ । गुणः प्रसादः । श्रोजसा सह सम्प्लवात् ॥ ७ ॥

न शुद्धः । ३, १, ८ ।

शुद्धस्तु दोप पवेति ॥ ⊏॥ मनु विरुद्धयोरोजःप्रसादयोः कथं सम्प्लव इत्याह— स त्वनुभवसिद्धः । ३, १, ६ ।

स तु सम्प्लवस्त्वनुसर्वसिद्धः । तद्विदां रत्नादिविशेपवृष् । अत्र श्लोकः—

[रक्षना ग्रीथिस्य दण] 'प्रसाव' गुण है [क्रोज के साथ] मिश्रित होने से |

"प्रसाद' गुण [हो ] है। ओन के साथ पिथल [सम्पन्न ] होने से हों प्रयांत कहां शोज पेंट प्रसाद' दोनो मिले जुने रहे ने हा हो। प्रसाद' गुण होता है। चौर जहां घोज से सर्वधा रहिन रहन बस बन्य-वीपियल होता है वह सुद्ध सीपित्य गुण नहीं है। यही बात अगने सुत्र में कहते हो ] सा था।

शुद्ध [ क्रोज से विहीन केवस बन्ध-क्षेथिस्य रूप प्रसाद ] सो गुण नहीं [ क्रपितु घोष हो ] है ।

[ बन्धनाद्धस्य रूप ग्रोज से नर्थया विहीन ] जुद्ध [ बन्ध-दीयिल्य ] तो बीय ही है t [ उसे हम गुण नहीं कहते हैं ] श व श

[ इस पर फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ] विरुद्ध स्थभाव वाले मोज भीर प्रसाद का सम्पत्व [ अर्थात् विश्वण ] कैसे हो सकता है ? इस [ शङ्का ] का समाधान करने ] के लिए कहते है—

बहु [ बन्धगाडता रूप घोज तथा धन्ध-र्शीयस्य रूप प्रसाद का सम्प्लक्ष प्रयात मिश्रण ] सो [ सहृदय विहानो के ] धनुभव [ से ] सिंढ है ।

वह [ वाहतन्य रूप क्षेत्र तथा बन्यतीयस्थ रूप प्रसार हा ] सम्प्य [ तिथल ] तो ं, जनको समस्त सकने पालों [ सहत्य विद्वानों ] को उसी प्रकार सनुमयसित है जिल प्रकार रहतों को विशेषता [ रहतो को पहिचानने पाले कुतात ] जोहरिसों को [जनुमय तिढ होती है ।] इस विषय में [तिन्नतिश्वत] इसीक भी है— करणप्रेत्तरायिषु सम्प्लयः सुखदुःखयोः । यथाऽनुभवतः सिद्धस्तयैवोजःप्रसादयोः ॥ ६ ॥

साम्योत्कर्पी च । ३. १. १० ।

साम्यमुत्कर्पभृश्योजाप्रसादयोरेव । साम्यं यथा— श्रय स विषयव्यायृतात्मा यथाविधि सूनवे । नृपतिरुक्तं दश्या यूने सिवासप्यार्खम् ॥ स्यचिदोज्ञः प्रसादाहुत्कृष्टम् । यथा— स्रज्ञति गगनं भरलातस्याः कलेन सहोपमाम् । स्यचिदोज्ञसः प्रसादस्योत्कर्षः। यथा—

कुमुमशयनं न प्रत्यमं न चन्द्रमरीचयो न च मलयजं सर्वाद्गीरां न चा मण्विष्टयः ॥ १० ॥

करण रस के नाटकों में [बिरोधो ] सुख-दु.स का सम्प्लव [मिथण, सह-स्थित ] जैसे [सहदर्यों के ] अनुभव से सिट है उसी प्रकार धोन धीर प्रसाद का [सम्प्लव भी अनुभवतिह हैं ] ॥ ६॥

[ मोज भोर प्रसाद का सम्प्रत्य ही नहीं उनका] साम्य भीर उरकर्प भी [ उसी प्रकार अनुमवसिद्ध है ] ।

भीज तथा असाव का ही साम्य और उत्कर्ष भी [सहदयों के अनुभव सिद्ध है]। साम्य [का उदाहरण ] जैसे—

विषयों से विरक्त होकर नह [राजा दिलीय ] स्वेत छत्र क्य राज चित्र स्थाविषि [क्यांत् राज्यांभयेक की शास्त्रोय विषि हारा] प्रपने नयपुरक पुत्र [रष्टु] को वेकर [स्वयं वन में चला गया । रष्ट्रयंत ३,७०] ।

कहीं स्रोज से प्रसाद का द्योधक उत्कर्य होता है । जैसे-

न नवीन [ तत्काल बनाई हुई ] फूलों को शब्या, न चन्द्रमा की किरणें, न सारे शरीर में लगाया हुमा करन का लेप बौर न मणियों के हार [वियोगी जन के लिए शास्तिमद होते हैं ] 11 १० 11 मसुणत्वं श्लेपः । ३, १, ११ ।

मस्ण्रत्वं नाम यस्मिन् सति बहुन्यपि पदान्येकवद्भासन्ते । यथा-

> श्वस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाव नगाधिरानः ।

न पुनः--सूत्रं त्राक्षमुरःस्थले । श्रमरीबलगुगीतयः । तडिरकलिलमाकाराम् ।

इति । एवं तु रक्षेपो भवति-ब्राह्म' स्त्रमुरःस्यले । श्रमरीमञ्जुगीतयः । तडिज्ञटिलमाकाराम् । -इति ॥ ११ ॥

मार्गाभेदः समता । ३, १, १२ ।

भागे तीसरे 'वलेय' गुए। का निरूपए। करते है-

िदाब्दनिष्ठ चिकनेपम ] मसणस्य को 'दलेय' कहते हैं।

जिसके होने पर बहुत से पद एक पद के समान [ मिले हुए से ] प्रतीत होते है वह 'मस्गरब' [ कहा जाता ] है । जैसे---

उत्तर दिशा में देवताश्वरूप हिमालय नाम का पर्वतराज है ।

यहां 'ग्रस्ति उत्तरस्या दिशि' बादि श्रनैक पद शलग-मलग है नयोकि उनमें समास नहीं है । परन्तु पढते समय वह एक पद के समान प्रतीत होते है इसलिए धनेक पदीं के 'एकपदबद्भासनात्मक' 'मसुस्त्व' होने से यह 'ध्लेप' गरा का उदाहरण है। मार्ग इसका प्रत्युवाहरण देते है-

परन्त [ निम्न उदाहरणों में भसुणत्व या 'वलेब' ] मही है-

जर:स्थल वर वारण किया हुआ यजीपतीत । अमरियों के मनोहर यान । विजली 🖺 स्थाप्त प्राकाश । 🛭 यह तीनों उदाहरण ग्रतग-ग्रतग वास्य है। इसमें एकपदवद्भासनात्मक मसुणत्व न रहने से यहां 'इलेव' गुज नहीं है। परन्तु मदि इनके पाठको योज्ञा सा परिवर्तन करके ] बाह्यं सूत्रमुरास्थले, भ्रमरीमञ्जूगीतयः सौर तडिज्जटिलमाकाशम् [कर दिया जाय तो ] ऐसा िप्रमोग करने पर ] तो 'इलेव' हो जाता है II ११ ॥ झागे चनुर्व भुएा 'समता' का निरूपण करते हैं---

किल्ल में प्रारम्भ की हुई ] श्वना-शैली का [ ग्रन्त तक ] स्रभेद

मार्गस्याभेदो मार्गाभेदः समता । येन मार्गेखोपक्रमस्तस्याऽस्याग इत्यर्थः । रलोके प्रवन्धे चेति । पूर्वोक्तमुदाहरखम् । विपर्ययस्तु यथा-

प्रसीद चरिंड स्थन मन्युमञ्जसा जनस्तवायं प्रस्तः कताब्द्धलिः । किमथेमुत्कम्पितपीवरस्तन-इयं स्वया ल्ंद्रविलासमास्यते ॥ १२ ॥ यारोहावरोहंकमः समाधिः । ३, १, १३।

श्वरोहाबरोहयोः क्रम श्रारोहाबरोहक्रमः। समाधिः परिहारः।

'६मता' [ गुण कहलाता ] है ।

मार्ग [ रचना-शैली ] का बभेद [ इस प्रकार थव्टी तत्पुरव समास करके ] मार्गाभेव [पद यनता ] है। जिस डॉलीसे [कास्य रचता का ] प्रारम्भ किया जास [ अन्त तक ] उसकी परिस्थाय न करना [ 'समता' गुण कहलाता है ] यह धनिप्राय हुन्ना। [यह रचना की उपधानत शैली का प्रपरित्याग] इस्रोक मीर प्रबन्ध [सम्पूर्ण काव्य, दोनों ] में [होना चाहिए ] । पूर्वोक्त [ मस्त्युत्तरस्यां विजि देवतारमा मादि ] ही छवाहरण है । प्रत्युवाहरण िविपर्यय े तो िनिग्नस्य पद्य में है े जैसे-

हे जीवशीले तुन्हारा यह [जन:] बास [तुन्हारे] सामने हाप जोडे लड़ा हुआ है [ इसलिए बाद ] बान जाको क्षीर कोध की तुरन्त छोड सी । [ प्रोध के बावैश में ] हिसते हुए बड़-बडे दोनों स्तनों वाली सुम [ मुक्क-मण्डल 🗷 ] सी दर्यतथा विलास से रहित हो कर [ ग्रम ] क्यों बैठी हो ?

इस बतीक में प्रारम्भ में 'स्थल मन्युमञ्जासा' इत्यादि कर्नु'वाचक प्रयोग में स्लोक का प्रारम्भ किया गया है परन्तु उसकी समान्ति भाषवाच्य 'स्वमा लुप्तविलासमास्पते' से हुई है। इसलिए यहा मार्ग का धभेद नही रहा, भेद हो गर्या है। मतः यहाँ 'समक्षा' गुरा नहीं पाया जाता है।। १२ ॥

पञ्चम गुरा 'समाधि' का निरूपरा करने के लिए कहते हैं---

धारोह [घटाव] धौर बबरोहं [छतार] के कम [बर्षात् कम 🛚 द्यारोह के बाद सबरोह सौर सबरोह के बाद सारोह ] को 'समापि' [गुण ] कहते हैं।

मारोह भीर अवरोह का कम [इस प्रकार थाठी सत्प्रक्य समास से ]

भारोहस्यावरोहे . स्ति परिहारः, अवरोहस्य वारोहे सतीति । तत्रारोह-पूर्वकोऽवरोहो पथा—

निरानन्दः कीन्दे मधुनि परिमुक्तोब्निकतरसे ।

अवरोहपूर्वस्त्वारोहो यथा-

नराः शीलभ्रष्टा व्यसन इव मञ्जन्ति नरवः।

आरोहस्य कमोऽयरोहस्य च कम आरोहावरोहकमः। कमेगा-

रोहणुमचरोहणुक्चे ति,केचित् । यथा-

'झारोहाबरोहकन' [ यद बनता ] है। [ जती को ] 'समाथि' [ खर्वात् पूर्व किए हुए झारोह आया स्वरोह का ] जरिहार कहते हैं। झारोह का [ जतके बाद ] मबरोह के होने पर वर्षरहार [ यप समाथि ] और सबरोह का [ जतके बाद ] झारोह होने पर [ चरिहार खयवा 'समाथि ] तीता है ]। जनमें झारोह-पूर्वक सबरोह [ स्वर्णात झारोह के बाद स्वरोह का जराहरण ] औरे—

रसास्वाद करके छोड़े हुए कुन्द [पुष्प] के समुसें विश्व न सेने वाला। , वीमंगुर झादि सक्षरों के माणुर्वको आरोह और लगु सादि शिथित-

प्राप वर्षों के प्राचुर्य को 'काररोह' कहते हैं। यहां 'विराजन्य' कोर्च्य' में दीर्घादि युव मलरी का प्राचुन्य होने से 'मारोह' और 'मधुनि' आदि पदो में लघु धक्षरों के कारण 'कररोह' प्रामा जाता हैं। वहिले 'कारोह' के बाद 'धवरोह' होने से यहां पहिले 'मारोह' का विर्हाट रूप 'समाधि' है। अत यह 'धवरोह' यहा 'समाधि', पुण है। इसमें 'मारोह' 'वहिले और 'खवरोह' वीछे होने से यह 'धारोहपूर्वक ' भवरोह' का उदाहरण है।

'ग्रवरोहपूर्वक भारोह' [का उदाहरण ] तो [यह श्ली कि ], जैते— सदाबारहोन पुरुषों डिव्यसनों में डूब आने के समान वृक्ष [जल में ]

दूव रहे हैं।

इसमें 'अरा' आदि यदो में वीजित्य होने से 'आरम्भ में 'यवरोह' धोर उसके बाद 'दोलभ्रष्टा' आदि में गृष भ्रष्टारी के कारण 'थारोह' होने से प्रवरोह' का परिहार हो जाने से 'समाधि' गुण है। धोर वह धवरोहपूर्वक धारोह का उराहरण है।

द्वारोहका क्रम ग्रीर शवरोह का कस [इस प्रकार थव्दो तथा इन्द्र समास करके] ग्रारोह शवरोह का कम [यह थद बनता] है। [बसका श्रर्थ] कम ही श्रारोह तथा श्रवरोह [यह भी] कुछ सोग करते हैं। जेसे— निवेशः स्वः सिन्धोस्तुहिनगिरिवीधीपु जयि ॥ १३ ॥ म पृथगारोहावरोह्योरोजःप्रसादरूपत्वात् । ३, १, १४ । म पृथक् समाविग्रंणः । त्ररोहावरोहयोरोजःप्रसादरूपत्वात् । श्रोजोह्नपरचारोहः, प्रसादरूपरचावरोह इति ॥ १४ ॥

न सम्पृक्तत्वात् । ३, १, १५ ।

हिमालय के नागों में देवनवी गङ्गा की स्थित सवीरमधं से पृवत है। यहा 'निवेश: स्व: कियो:' इस में सीडी के समान घीरे-बीरे प्रारोह' मोर उनकें बाद 'तुहित्गिरिकीकोप्' में त्रम से 'ध्वयरोह' होने से यहा दूसरे प्रकार का 'समाब्दि' गूण है। इस दितीय प्रकार की व्याव्या का घिमाय यह हमा कि कम से घीर-बीरे 'धारोह' धौर उसी प्रकार कन से धीर-बीरे 'ध्वयरोह' का नाम 'समाब्दि' गण है। १३।

इस पर प्रका यह होता है कि 'धारोह' बग्ध की गाहता का प्रीर 'धवरोह' रूप के शीक्य का हो मामान्यर है। इसिय शास्त्र में मारीह 'भोज' रूप और 'धवरोह' 'प्रसार' रूप पूर्वोंक नृशों के ही फारांगत हो जाता है। इसिय दु का से जिला इस 'समाधि' रूप तृशोध गृश को प्रसार मानने की प्रावस्वकता नहीं है। इस प्रका को उठा कर उसका समाधान करने के बिए प्रमास फाराए का धारम्म कर रहे हैं। समाधान का धामध्य यह हि के 'धोन' पीर 'प्रसार' प्रमान-प्रना गृश है किन्तु जन्ने यह नती की हो धाराधों के समाम मिनकर बहते हैं उसका नाम 'समाधि' है। बहुत वह दोनो गुण स्वतन्त्र क्य से प्रसार प्रमान के समान वह रास्त्र हो कहा के स्वा देश हो हो है पीर पहां नदी की दो धाराधों के समान वह रास्त्र है प्रकार एक हो जाते है बहा ।

['समाधि' वस्तुतः] पूषक् [गुण] नहीं है। [उसके लक्षणमूत] भारोह भौर भनरोह के [जमशः] 'स्रोज' और 'श्रसाव' रप होने 🖟।

'समाधि' पृषक् गृण नहीं है। जारोह धीर धवरोह के [वनसाः] ग्रीज धीर प्रसाद के रुप होने से । [जनमंसे] जारोह धीन र पीर सवरोह 'प्रसाद' रूप है। १४॥

यह पूर्वपटा का सूत्र हुआ। इसका उत्तर सकते सूत्र में करते हैं— [सापका वहना] ठीक नहीं है। [वर्षोकि नदी की दो धारामों के समात ] मिले हुए [कीड" और श्रमाद" का नाम 'समाथि" ] होने में। . यदुक्तमोजःअसादरूपस्यमारोहावरोहयोस्तन्न, सम्प्रकात्वात् । सम्प्रकृती सन्योजःअसादौ नदीवेणिकावयु वहतः ॥ १४ ॥

> ग्रनैकान्त्याच्च । ३, १, १६ । न चायमेकान्तः, यदोजस्यारोहः प्रसादे चावरोह इति ॥ १६ ॥

जो यह कहा है कि 'धारोह' बोर 'धवरोह' का 'धोज' धोर 'प्रसाब' खब्ब है [ इसिसए 'समाधि' मामक नृतीय गुण सदन नहीं हैं । ] सी [ यह प्रापका कथन ] ठीक नहीं हैं । [ समाधि गुण में जन दोनों के ] सिम्मधित होने से । [ समाधि गुण में यह ] 'धोज' जोर 'प्रसाब' नदी की दो धाराकों के प्रसाम किन कर बाते हैं ।

यहा फिर यह प्रस्त जरनान होता है कि घोज धौर प्रसार की धलग-धलग रिसर्पित का ही नहीं धरिष्ठ उनके साम्य धौर उन्हर्ण का भी वर्णन घाण स्थित पुके हैं। उसका आवार्य यह हुआ कि पुज्य-नुष्ठ कें तथान के सोनों पुज सार रहने पर सी धरने क्रस्तित्स को बनाए रखते हैं बीर सत्तान्समा घौन घौर प्रसाद गूण हों। कहनाते हैं, तभी उनका साम्य या उत्कर्ष हो सकता है। धन धाप यह कहते हैं कि उन दोनों का शेक होने पर 'समार्थि' नामक प्रस्ता नया पूण बन आता हैं। इन दोनों विपरीत बातों की सञ्जरित कैंसे सनेगी? इत सकार की सङ्ग्री को ध्वान में रख कर ही धन्यंकार पहिले प्रस्त का दूसरे प्रकार है समायान सगते सुन में करते हैं।

पहिला प्रस्त यह या कि घारोह और धवरोह कनतः थोज थीर प्रसाद क्य है इस्तिया, 'बारोहावरोहक्य' स्वाधि' यह जो 'स्वाधि' का लक्ष्म करके प्रापने 'स्वाधि' नामक तीमरा नृष्ण माना है बो ठीक नहीं है। इसका मान्हे पूत्र में यह उत्तर देते हैं कि यह धावस्थक नहीं है कि धोत्र में धारोह धीर प्रसाद में भक्रोह धवडब हो। खबरोहणून रक्षा में भी प्रसाद गूण पाय जा सक्ता है। इसनिय धारोह या धवरोह होने पर 'बारोब' पा प्रसाद' गूण पत्रव्य हो धवडा थोज धीर प्रसाद गूण होने पर धारोह या धवरोह समस्य हो, यह नहीं कहा जा सकता है। धारोह धोर धवरोह में थोत नवम प्रसाद के धनंकारिक होने वे 'बारोहावरोहक्य' में समाधि नामक तृतीय गूण को मानने में कोई सावत्त नहीं होनी चाहि। यही वात कहते हैं।

श्रनेवान्तिक होने में भी श्रापका 'समाधि' को श्रसय गुण ≡ मानना

ठीक नहीं हूं । सतः श्लामाधि सलग गुण है ]।

## भ्रोजःप्रसादयोः क्वचिद्धागे तीवावस्थायां ताविति

चेदभ्युपगमः । ३, १, १७ ।

यह [ कोई खावरयक ] नियम नहीं है कि घोन में खारोह घोर प्रसार में सबरोह सबस्य हो । [वर्षोकि इत नियम का व्यक्षियार निलता है जैसे—]

उद्गन्छदण्डसुभगन्छविग्न्छकण्डम् ।

इरवादि में मारोहशून्य होने पर भी 'बोर्ज' गुरा पाया जाता है । मीर यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते ।

इसमें भवरोह का प्रयोग न होने वर भी 'श्रमार' गुण पाया जाता है। इसिन्य जब 'मारोह' के बिना भी 'श्रीम' तथा 'म्यनरोह के बिना भी 'श्रमार' पाया जाता है तो 'श्राहे अप 'स्वार 'मारा अप 'स्वार है के सार 'मार्ज 'सीर प्रसाद का ध्यय-व्यक्तिक न होने के तो झारोह मीर सबरोह के होने पर भी झोज चीर मताव का सम्राव सीर उनके स्थान पर उनसे मिन्न 'स्वाधि' नामक तृतीम गुण को

मानने में कोई हानि नहीं है। यह इस मूत्र का बाशय हुया।। १९।। यहा पर जो वादी ने 'सोज' सीर 'श्रसाव' बिना चारोह या सबरोह के

भी रहते हैं यह बात उत्तर दो जवाहरणों से दिवाह थी। इस पर यह कहा जा सकता है कि हर जनह 'क्षोज' प्रपुत्त 'प्रसाद में बारोद धरदीह का होता घावस्यक नहीं है। परस्तु जनकी जब कभी तीजावस्या होती है वह पारोह पा प्रसाद कर कि होता है। वासामध्यक हर जगह 'भीम' और 'अला 'में बारोह-अवरोह मूर्ती रहता । इस पर 'समाधि' को पूपक गुण मानने वाले सिद्धान्त पत्त का कहना यह है कि वह जो विशेषता है अक्षण कारण ही 'समाधि' गुण है। पर्याद सामाध्यक है कि बाता भी को को प्रसाद गुण रहते है। परत्तु कभी जब बह दोनों गुण तीजावस्या में पहुँचते है तव वहा धारीह धपना प्रयाद करते हो हो तो सामाध्यक स्वाद दोनों गुण तीजावस्या में पहुँचते है तव वहा धारीह धपना प्रयादि का स्वाद हो हो गुण तोजावस्या में पहुँचते है तव वहा धारीह धपना प्रयादि का स्वाद कहा हो हो हो के कारण का नाम 'कार्माध' मुण है। प्रमाधि' के स्वाद भागी में कहा प्रसाद के स्वाद प्रसाद है कहा हो हो हो हो से कारण प्रसाद की स्वाद प्रसाद करता चाहिए। तव उस सुत्र का प्रयं होगा कि भोन भीर सवाद की तीजता रूप जो विशेष धरस्या है उससे पाया जाने वाला जो धारीह प्रसाद की तीजता रूप जी विशेष धरस्या है उससे पाया जाने वाला जो धारीह प्रमाद प्रमाद है उससे पाया जाने वाला जो धारीह प्रमाद ती करता करने तीन कुले तीन कुले की अधिवादित करते हैं।

ग्रोज ग्रीर प्रसाद के किसी भाग में तीवायस्या होने पर वे [ प्रारीह

ब्रोरःप्रसादयोः क्वचिद्धागे तीवावस्यायामारोहोऽवरोहरचेत्येवं चेन्मन्यमे, ब्यम्युपगमः, न विप्रतिपत्तिः ॥ १७ ॥

> विशेषापेक्षित्वात् तयोः । ३, १, १८ । स विशेषो गर्णान्तरात्मा ॥ १८ ॥

सं विशेषां गुर्खान्तरात्मा ॥ १८

भारोहावरोहनिभित्तं समाधिराख्यायते । ३, १, १६ । भारोहावरोहक्रमः समाधिरित गौरवा वृत्त्वा व्याब्येयम् ॥ १६ ॥

भीर सबरोह ] होते हं [सर्वत्र झोल और प्रसादमात्र में नहीं ] यह कही तो [ उस कपन से समाधि नामक तुलीय गुण की सत्ता ] यान [ हो ] लेते हैं ।

मोत्र भीर शसार के किसी भाग में सीतावरूपा होने पर मारीह और प्रमरोह होता हुँ थिंव ऐसा मानते हे तो [हमें भी ] श्वीकार है [जनमें हमें भी कोई मापील नहीं हैं । अपना माप भी प्रकारान्तर से 'क्यामि' पूण की सामते हैं । उसमें मापको भी ] कोई मापील नहीं [हो पकसी ] है ॥ १०॥

[ क्षोज तथा प्रसाद मुणों में ] उन धोनों [ क्रारोह तथा प्रवरोह की नियत स्थिति ] को [ किसी ] विशेष [ निमित्त ] की अपेका होने से !

योर वह [ धारोह धवरोह का निमित्त भूत ] विशेष [ समापि कय ] भन्य गुग स्वक्ष्य ही है 1 [ शर्यात कोश्व और प्रसाद गुण से जी कहीं तीवादस्या माती है उसका कोई विशेष कारण झाक्यक है 1 और वह विशेष निमित्त

'समाथि' गुण ही है फन्य जुछ नहीं ] ॥ १८ ॥ उस झारोह तथा अवरोह का निमित्त [ हो ] समाथि [ नामक तुर्ताय

पुण ] कहा जाता है। भारोह श्रीर अवरोह का कम समाधि' [ गुण कहलाता ] है यह [को

समाधिकालक्षण कियाचा उसमें कम पदको विषेषी वृति [तक्षणा] हो [तिमिस धर्मपरक दाल कर उस सक्षण सूत्र की] व्याश्या करनी चाहिए॥ १६ श

इत पर फिर अन्न वरान्य होता है कि हमने जो गह कहा कि पोज पीर सत्ताव की अवस्था विशेष में बारीड़ बीर बनरीड़ होता है उसने स्पान भारोह के भागत में भी ''क्टान्डवर-डमुग्राग्य-डिम्पु-डकस्डम्' यादि उदाहरण में बारोह के भागत में भी धोज तथा 'बतो गती निवर्तत उतस्ततो चित्रुव्यते' अमविधानार्थत्वाद्वा । ३, १, २०।

पृथक्करणमिति । पाठधर्मत्वं च न सम्भवतीति 'न पाठपर्माः सर्वज्ञहरूदेः' इत्यत्र वरुवामः ॥ २० ॥

हत्यादि उदाहरत्य में अवस्थेह के बिना भी प्रसाद मुख्य दिखा कर अनैकिनितकत दोष देकर क्षेत्र से जिम्म धारोह की शोर अद्याद से जिम्म धवरोह को जिट क कर उन पारोह स्वचोह के जम को 'स्वतादि' नाम के सवता गुख्य तिव्र करने के। प्रस्त किया है। परन्तु यह ठीक नहीं है बयोकि स्वयंपि 'क्षत्र यंजीनः सन तमार्थेह' 'जहां-जहां बोज होता है बहुं-जहां धारोह होता है' इस प्रकार का नियम नहीं है परन्तु 'यंन यनारोहस्तव तनोज' जहां-जहां धारोह होता है सहां-वहां बोज होता है सह प्रमार का नियम माना जा सकता है। वसका स्वित्त ना

से उस नियम को अनैकान्तिक नहीं कहा जा सरुवा है।

इसरी वार्ति भाग ने यह कही थी कि घोज धीर प्रसाद की तीवादस्ता में
जो सारोह धीर सबरोह होवा है उसकी धोज धीर प्रसाद से मिल्न मान कर
उसके निदित्त का नाम हो 'समाधि' नातक गुण है। यहां भी, धनरवा समा
प्रवस्थान का समेद मानने पर घोज धीर धारोह के समिन्न ही ठहरने
से यह मार्ग भी उचित्त नहीं है। जब घोज धीर धारोह के निदित्त को 'समाधि'
गुण नहीं कहते हैं, तब बनसे परिनन घारोह तथा पदरोह के निदित्त को प्रसाद
'समाधि' गुण गुनों के आवस्थनता नहीं जान पत्रवी है। इस मकार पहाँ ची

तरह की बद्धाएं की जा सकती है। इन दोनों लक्काको की ब्यान में रख कर प्रत्यकार 'समापि' गुए के मानने का दूसरा प्रयोजन 'कमविद्यान' को बतलाते हैं।

प्रपान (अपरोह कोर धनरोह में ], अब के विधान के लिए [ समिप को पृथक् गुण साता है। यहां बारोह और धनरोह के एरस्पर अब से तात्त्व नहीं है ब्रीवृत्त बारोह स्थल से क्या से बारोह कोर धनरोह स्थल से क्या से बनरोठ करना 'सम्बाधि' गुण कहलाता है यह गुक्कार का ब्यास्य है।

ि आरोह स्थल में एक साथ नहीं अधितु कम से आरोह कीर अबरोह स्थल में एक साथ नहीं अधितु कम से अवरोह को 'समाधि' पुण कहते हैं। इस अकार कम के बीधन के लिए समाधि गुण कहें। पुथक् किया यथा है।

[इस पर प्रका यह होती है कि यह कम तो पाठ का धर्म हो सकता है मर्यात बोसने में जो उतार चढ़ाव होता है वह तो काव्य का गुण नहीं हो पृथक्पदत्वं माघुर्यम् । ३, १, २१ ।

नन्यस्य ष्ट्रयस्पद्रत्यं यत् तन्याधुर्वेष् । ष्ट्रयक् पदानि यस्य सः प्ट्रयस्पदः, तस्य भाषः प्रथस्पदत्वम् । समासदैर्घ्यनिष्टृत्तिपरं चैतत् । पूर्योक्तमुदाहरत्यम् । विपर्वेयस्तु यया---

> चितराबरसेनादत्तगोश्रङ्गचण्ड--ध्वनिचकितवराह्व्याङ्का विन्ध्यपादाः ॥ २१ ॥

सकता है। उसे बाप काव्य-मुनों में नवों निना रहे हैं। इसका राण्डन करने हैं तिए वृत्तिकार कहते हैं कि उस बारोह या ब्रवरोह को ] पाठ का वर्ष नहीं कहा ना सकता है यह बात [हन इस ब्रव्याय के ब्रत्तिन सुत्र] 'न पाठवर्गाः सर्वेताइप्टेर' हस सुत्र में कहेंगे।

यहां समानि मुख को समय सिद्ध करने का बहुत प्रयास प्रत्यकार में किया है परन्तु वह पूर्णतया सकल नहीं हुआ है। इसी लिए घन्य लोग इसकी मलग गुण नहीं मानते हैं।। २०।।

'माधुर्व' रूप चतुर्थ गुए। के निरूपए। के लिए ग्रन्थकार झगता सूत्र निरूति हैं—

[रचना के ] पदो की पृथवता [ अर्थात् समासरहित पर्वो के प्रयोग ] को मापूर्य [ गुण ] कहते हैं।

बन्ध [धर्मात् रचना ] का जो पृथक्षवरण है वह मायूर्ग कहलाता है। जिसके पर पृयक् [झाला-धलन असमस्त ] है वह [झम्य ] पृथक्षवः [झन्य:] हुमा और उसका आव पृथक्षवरण [कहलाता] है। यह समास की दीर्घता का नियंग करते वासा है। [झन मायूर्य मृत्य का ] पूर्वोवत ['अस्स्यूक्तस्यां विधि वैचतात्मां आदि हलोक ही ] उचाहरण है। [जसका विषयंग्र ] अस्यूबाहरण जैसे [जिन्न तिस्तित याथ्य ]—

चलती हुई शबरसेना के बजाए हुए तुरही [ योग्ड्रङ्ग नामक बाध] की भयकर स्विन हो चिकत वराहों से व्याप्त [ व्याकुल ] विन्ध्यावल की तल-हरी है।

यहा 'चितत' से लेकर 'व्याकुता' तक एक क्ष्मामा समस्त पद विशेषस्य रूप में दिया हुमा है। इसतिए यहा पृषक्षदस्य रूप 'माणुर्य' मुख नही है। इसलि, यह प्रत्यदाहरस्य हुमा ॥ २१ ॥ ग्रजरठत्वं सौकुमार्यम् । ३, १, २२ । बन्धस्यानारठत्वमपारुप्यं यत तत् सौकुमार्यम् । पूर्वोक्तमुदाः

विकटत्वमुदारता । ३, १, २३ ।

यन्यस्यं चिकटरवं यदसानुदारता । यस्मिन् सति नृत्यन्तीय पदा-

सप्तम गृह्य 'सीकृमार्य' का निरूपस्य करने के लिए झगला सूत्र लिखते हैं---

[ बन्ध की ] बकठोरता सौकुमार्य [ कहसाती ] है ।

ता बाथ [ एवना प्रीली ] का धाजरताल [ धार्यात् ] धापारच्य [ मत्रीरता का समाव ] जो है चार शोकुसार्य [ मुण करूलाता ] है। [ हमका मी ] मुस्रीतत [ 'बारपुत्तरत्वा विति देवतारमा' चाहि तलोक ही ] खाहरण है। [ उसका विपर्कत ] प्रत्युवाहरण शो जेती [ निम्म वसीक है ]—

िषयोगावस्था में ] प्रिय जन [ प्रियतमा या प्रियतमा आहि से मुल, मेंच, केत चारि ] के साहुत्य की [चन्त्रता, कायल, प्रयूपिवड प्राप्ति में हिस्सित ही निर्दिक्त हिम्हें ते स्वतित्या ] रूप से िडाक्की समृति और सिंगों में जहीवन का निरामम् ] कारण है। धीर [ उतको समृति सी सिंगों सिंग्यन [ तथा वियोग से हृदय का प्लोव प्रमात् ] भीर बाह क्य विद्ध [ सो प्रकार के ] प्रकार के ] प्रकार के निक्का में दे हृदय में उत्तक्ष्य होते है। [ अर्थात् चात्रका कमल स्वार्ति को देश कर साहद्वार्य प्रयास कमल साहि को देश कर साहद्वार्य प्रमात का निक्का होते हैं। इस्ति हो प्रसाति हैं उत्तति हुत्य में आनर का सम्बार होता है। परानु उतके साथ हो उत्तका वियोग हृदय को कोर धर्माय जलाने लगता है ]।

इस पद्म की रचना में 'सोकुमावें' नही प्रतितु 'पारुप्य' है। प्रतएव यह 'सोकमावें' मुख का उदाहरख नही प्रपित प्रत्युदाहरख है।। २२॥

भाठवें 'उदारता' नामक गुए का लक्षए भगले सूत्र में करते हैं---[रचना शैली की ] 'विकटता', 'उदारता' [ कहनाती ] है ।

[ रचना ज्ञला का ] 'विकटता', 'उदारता' [ कहनाता ] ह । रचनाजैली [ बन्ध ] को जो 'विकटता' है वह 'उदारता' [ कहनातो ] सूत्र २४]

नीति जनस्य वर्णभावना भवति तद्विकटत्वम् । लीलायमानत्वमित्यर्थः । यथा---

म्य चरणविनिविष्टैर्न् पुरैर्नर्तकीनां ऋणिति रिणतमासीत् तत्र चित्र' कलब्ज ॥

न पुन:---

चरणकमललग्मेन् पुरेनेर्देकीनां फटिति रिएतमासीन्मञ्जु चित्रव्य तत्र ॥ २३ ॥

म्रर्थव्यक्तिहेतुत्वमर्थव्यक्तिः । ३, १, २४ ।

है। जिसके होने पर [रखना के] पर नाथ से रहे हैं इस प्रकार की वर्णों के विषय में [ओता] लोगों की भावना होती है वह 'विकटस्व' [कहलाता] हैं। [भर्योत् वर्णों का नृत्य के समाल] सीलायमानस्व [ही विकटस्व सपवा ज्वारता हैं] यह सर्व हुमा। [असका उदाहरण] जैसे—

बहाँ नर्तकियों के अपने पैरों में पहिने हुए नूपुरों का विधिन्न झौर

सुन्वर शब्द होने लगा।

स रलोक के पबते समय उसके पद नाचते हुए से प्रतीत होते हैं। नाचने में जैसे जैसे उतार-चड़ाव की विशेष प्रकार की गति होती है इसी प्रकार यहाँ फॉटिंत रिएतमाशीत् तब चित्र कलक्व' प्रादि पदो को पबते समय विशेष प्रकार की गति प्रतीत होती है। इस लिए यह 'विकटल' प्रथम 'वदारता' का चहाहरण है।

[परस्तु बढि इस श्लोक के पदीं में परिवर्तन नीचे लिखे प्रकार से कर दिया जाब ती ] किर [ बहु शुण ] नहीं रहेगा । [ जैसे ]—

मर्तिकारों के खरण कमलों में पहिने हुए [लब्म ] नृपुरों मे वहाँ विचित्र भौर कुन्दर कड़ किया ।

हलों के इन दोनों नरखों के अपर दिख हुए दोनों पाठों को पढते समय जाने उच्चारख में मन्द्र कर से धन्तर प्रतीत होता है। उससे ही पदो के 'विकटरन' धावन 'बदारता' गुंख का स्वरूप निर्ह्मय हो जाता है।।२३॥

प्रगले सूत्र में 'धर्यव्यक्ति' रूप नवम गुए। का निरूपए। करते हैं—

म्रयंकी [स्पष्ट म्रोर तुरस्त ] प्रतीति का हेतुभूत [दाव्द गृग ] म्रपंस्पवित'[नाम में कहा जाता ] है। यत्र मदित्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्वं स गुर्गोऽर्थव्यक्तिरिति । पूर्वोत्तसुदाः इरणम् । प्रत्युदाइरणन्तु भृयः सुलमञ्ज ॥ २४ ॥

ग्रीज्ज्वल्यं कान्तिः । ३, १, २५ ।

मन्धस्योज्ज्वलस्यं नाम यदसी कान्तिस्ति । यदभावे पुराणः ण्ळायेरगुच्यते । यथा---

कुरङ्गोनेत्रासीस्तयकितवनासीपरिसरः।

णहाँ [जिन वार्यों में ] बुरन्त [ मोर चित्तपट एव से ] सर्य की प्रतीति कराने की [हेतुन्य] समता होती है वह 'सर्पव्यक्ति' [नामक ] गुण होता है। [इस व्यवेदावित गुण का भी ] पूर्वोक्त [ 'अस्तुनतस्या विकि वेवतात्मा' दत्यावि उस्तीक हो ] उराहरण हैं। [ उसके विपरीत ] प्रस्ववाहरण बहुत [ हो सत्ति है ] कीर चुकाभ हैं। [ इसतिए हम यहां उसका प्रस्ववाहरण स्वपने चृतिस्य में नहीं वे रहे हैं ]।

वास्तव में इस 'वार्यवानित' गुरा के घमाव में १, ब्रखापुरव, २. घमती-तरब, ३. मनवंकरव, ४. ब्रम्याधंस्व, ६. नेवार्यरथ, ६. वतिप्रष्टरव, ७. निलप्टरव, ६. सन्वित्यरथ और ६. ब्रम्युपताय आबि दोष हो जाते हैं। उन पोपों के निक्स्पर्य में जो ज्यादरश दिए हैं वह सब इस प्रवेच्यवित्य के अनुसाहरण हो। सकते हैं। इस लिए उसके प्रस्वाहरणों को ब्रवस दिख्याने की ब्रावयस्वति के

'कान्ति' नामक दशम गुरा का लक्षण प्रगते सूच में करते हैं।

[रचना ग्रांसी की] उज्ज्वलता [नवीनता का नाम] कान्ति [गुण]है।

वाथ की जो उज्ज्वनता [नवीनता] है वह ही कामित [नामक गुण ] है। जिस [काम्ति ] के ब्रागाव में [यह क्लोक या काव्य ] पुरारी सकल [हण्या ] है यह कहा जाता है। [इस काम्ति नामक युव का उवाहरण] कैरी-

मुगियों के लेशों की पंक्ति से बनम्येणों का किनारा [ पुरुषों के ] गुण्डों हैं पुरुत सा [ प्रतीत हो रहा ] है ।

यहाँ 'कुरङ्गीनेत्राली' से 'वनालीपरिसरः' क्रवांत् वन प्रान्त को, हरिणियो के नेत्रो-से फूलों के गुच्छों से भरा सा 'स्तवकित' सा कह कर जो वर्णन विपर्वेयस्तु भूयान् सुलभक्ष । श्रोकाञ्चात्र भवन्ति—

> पद्न्यासस्य गाढदां घवृत्त्योतः ध्वीश्यराः । ध्वनेनापिष्ठिताः प्रायः राज्दाः श्रीत्ररसायवम् ॥ १ ॥ श्रूप्यस्यमोजसाः मिश्रं प्रसादक्ष प्रचत्ते । ध्वनेन न विना सत्यं स्वदते काव्यवद्वितः ॥ २ ॥ यत्रैकप्रवद्भावं पद्मानं भूयसामि ॥ श्रूमतासित्तसन्यीनां सः स्वर्ण परमो गुणः ॥ ३ ॥ प्रतिनादं श्रतिक्रोकोकमार्गपरितदः ।

दुर्बन्धो दुर्विभापछ समतेति गुलो मतः॥४॥

िया हूं, वह कवि की धारणी गई करना या गई पूक्त है । यहाँ उसका 'भीज्यक्य' गूरा है। जहां कवि की करना में कोई बृतनता नहीं रहती वहां गौकारताई सो प्रतीति होतो है भोर कोई वास्ता नहीं रहती ।'

[ इस प्रीजनवाद के विषयंस क्य ] प्रत्युदाहरूण बहुत और मुलभ है।

[ धतः उनको दिखलाने को स्नावत्यकता यहाँ नहीं है । ] [इस प्रकार प्रत्यकार ने सुत्र और वृत्ति द्वारा दस प्रकार के शब्द पूर्णों का

हित अर्था (अर्थाना र पूर आ प्रशास होते के होते हैं होते विकास के बाव गुंधा का। इतियादन कर दिया ) अब उन्हों इस पूर्णों को क्लोकों डारा विस्तास के लिए इत्त संयुद्ध स्त्रीत क्या लिखते हैं ] इस [ब्यायेट्ट व्यवस्था पूर्णों के स्वक्य मिक्यता ] के विषय में [मिन्सिसिशित ११] उन्होंक भी हैं। [इस ११ दसीकों में क्याया , चन्हों वस 'बाद-पुनों' का निक्याय किया थया है। जो इस असार है]—,

१. पद रचना की गाइता को कबोत्यर लोग 'प्रोम' [नामक गुण] कहते हैं। इस [भ्रोज गुण] से मुगत पद आयः [स्कृति पैदा करगे माले]

कारों के लिए रसायन के समान [स्फूरितबायक ] होते हैं।

र, प्रोज से मिश्रित [रचना के ] अधिल्य को 'असाद' [युण नाम से ] क्हों हैं। इस [प्रसाद गुण ] के बिनावस्तुतः काच्य रचना का ग्रानन्द ही नहीं ग्राता है।'

२, जहाँ सन्विके विकार्दन देने पर भी बहुत से पर्दो में एक पक्ष के समान प्रतीति हो वह 'दलेव' [नामक] परम गुच है ।

४. [इलोक के] प्रत्येक पाद में और प्रत्येक ब्लोक में एक से मार्ग

का पहुंच समता नामक गुण माना जाता है। उसका ज्ञान तया उसकी पहिचान यही कठिन हैं।

५. जहां [ब्लोको के पार्वो की ] यतियां क्रम से चढ़ती झीर उत्तरती हैं वह 'समाचि' नामक गुण होता है और उससे [कवि की ] वाणी पवित्र होती है।

६, रचना में पृथक् पतस्य [समासरहिल पतों ले प्रयोग ] को विद्वान् सोग 'भाषुर्व' [नामक गृथ ] कहते हैं । इस [मापुर्व ] के होने से पद रचना मघुमारा की बास्थन्त वृष्टि करने वाली होती हैं ।

फ. जैसे चित्र [ निर्माण विद्या ] के पण्डित [ चित्र के सोवप्रियस्त मस्त धावश्यक गुण्डों से पुत्रत ] रेखा को खतुरतापुर्वक खीचते है इसी प्रकार वृद्धिमान् [ कीच धपनी फाय्य-] वाणी को सबस्त [ बीज प्रसार धावि वसी ] गुण्डों से गुण्डित करते हैं ।

द. रचना की कोमलता [ मनरदना झपारूप ] को 'सौहुमायें' [ गुण ] कहा जाता है । इस [ सौहुमायं गुए ] से रहित चाणी रूस होने 🖥 [ सहदयों के ] मुनने कि बोध्य नहीं होती है ।

्रहे. बन्य [ रचना होती ] की 'विकटता' [ यरों की नृत्यदयायता ] की 'उदारता' [ नामक गुण ] कहते हैं। 'ईनिश [ उदारता ] के विना पदी की रचना [ विचित्रता ] सीवर्ष की प्राप्त गहीं कर पत्ती हैं। परचादिवं े गतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तनः। यत्रार्थव्यक्तिहेतुत्वात् सोऽयेव्यक्तिः स्मृतो गुजाः ॥ १० ॥ व्योक्कवर्ल्यं कान्तिरित्याहर्गाणं गणविशास्ताः। पुराणचित्रस्थानीयं तेन चन्ध्यं कवेर्यचः॥ ११ ॥ २४॥

ैनासन्तः सद्वेद्यत्वात् । ३, १, २६ । न खरुयेते गुणा श्रमस्तः । संयेदास्यात् ॥२६॥

१०. जहाँ पदों को गति मानो चीछे हो धौर धर्य की ग्राभिग्यक्ति मानो पहिले हो जाय उसको सर्व की तुरम्त सौर विश्ववद सभिव्यक्ति का हेनु होने से 'अर्थव्यक्ति' [ नामक गुण ] कहते है ।

११. गुणो को जानने वाले विद्वान् [ पर्दों के ] श्रीरज्वल्य की 'कास्ति' [ सामक गुज ] कहते हैं । उस [ कान्ति गुज ] से 'रहित कवि की वाणी पुराने े चित्र के समान [ धनाकर्षक ] होती है ॥२५॥

इस प्रकार शब्द गुणो के स्वरूप, लक्षण वादि का प्रतिपादन करके धव राज्य गुणो की प्रामाणिकता का निकवण करते हैं। यदि कोई यह शहू। करे कि यह दस गुर्हों की सापने स्वयं वो ही करनमा कर ली है मस्तुत उनका कोई परितरब नहीं है तो उसका समाधान करने के लिए ग्रलग सुत्र लिखा है।

[ यह दहों गुण ] असड़ नहीं है । सहदयों के संवेश होने से । यह [ इसी गुणु ] असत् नहीं है सहदयों द्वारा अनुभूत होने से यहाँ मूल सूत्र में 'सद्वेचरवात्' पाठ है भीर वृत्ति में 'सवेचरवात्' पाठ

पाया जाता है । वर्ग्तु दोनो जगह एक-सा ही पाठ होना घथिक सण्छा है । इस लिए हमने दोनी जगह 'सडेबस्वात्' यही पाठ दला है । उसका धर्म 'सहृदय-

**चवेद्यरवात् 'होता है ॥२६॥** 

इस पर शब्दा की जा सकती है कि प्रतीति होने मात्र से गुणों की ससा मानना ग्रानवार्य नहीं हो जाता है। हो सकता है कि शुनित में रजत-प्रतीति के समान उनकी प्रतीति आन्त ही हो। इसका उत्तर करने के लिए **प**गला सुत्र लिखते हैं।

गर्भों के जानने वाली सहदवों के द्वारा संवेद्य होने पर भी [ 💵 गुण ] भ्रम मूलक हु। है [ ऐसी शब्दा हो तो ] इसके [निवारण] के लिए कहते -

<sup>•</sup> नासन्त· सवेद्यत्यात् ।

तद्वितं संवेदात्पेऽपि भ्रान्ताः स्युरित्याद् — न भ्रान्ता निष्कस्पत्वात् । ३, १, २७ । न गता भ्रान्ताः । एतद्विषयायाः प्रवत्तिनिष्कस्पत्वात् ॥२७॥

[ गुणों की सनुभृति ] भ्रान्त नहीं है। सवाधित [ निरकस्य ] होने से। [ गुणों को सनुभृति ] भ्रान्त नहीं है। इस [ गुण ] विषयक सनुभृति के सवाधित [ निरकस्य ] होने से।

अम उस मतीति को बहुते हैं जिसका बाय होता है। जैसे रज्यू में सर्च की मतीति धववा गुनित में रजत की मतीति होती है वह अम हूं, बमोकि मती प्रकार देतने पर उसका बाज भी हो जाता है। 'रज्जुपियं नायं सर्च, अमोकि मत्त्री प्रकार में देत करते 'प्रजू रस्ति है से संक नहीं जा यह ही है वेदी नहीं 'ह स्व मत्तर की जलकाति के जाता है। 'रज्जुपियं ने मति के जाता है। 'रुप्तु जिस मति के जाता है। 'रुप्तु जिस मतीति का बाय नहीं होता उसकी निस्सा मतीति का वाय ही जाता है। 'रुप्तु जिस मतीति का बाय नहीं होता उसकी मत्त्र मतीति का मतीति का साथ नहीं का का करने हो बहु मतीति मतीति का बाय नहीं होता उसकी मत्त्र मतीति का बाय नहीं होता उसकी मत्त्र मतीति का बाय नहीं होता है असकी अस मही कहा जा बकता है। भूगों की प्रतीति का बाय नहीं होता है असत्व मत्त्राधिक सम्बाधिक सम्याधिक सम्बाधिक सम्बाधिक सम्बाधिक सम्बाधिक सम्बाधिक सम्बाधिक सम्बा

 न पाठधर्माः सर्वत्रादृष्टेः । ३, १, २८ ।

नेते गुणाः पाठधर्माः, सर्वत्राहरन्देः । यदि पाठधर्माः खुरतिहिं विरोपानपेताः सन्तः सर्वत्र रखेरन् । न य सर्वत्र रखन्ते । विरोपा-पेत्रया, विरोपाणां गुण्यसाद् गुणान्युगाम प्रवेति ॥२८॥

इति पण्डितवरवामनविरवितकाव्यातद्भारम् प्रदेश 'गुणविवेचने' तृतीयेऽपिकरणे प्रथमोऽप्यायः । मुणातद्भारविवेकः शब्दमुणविवेकश्य ।

रषना में तीयत्य नहीं है बही केवल पाठ धपवा उच्चारण में नीयत्य की माने है प्रवाद गूल नहीं हो जाना है। इस निष्ठ एक घोन, प्रवाद चादि को पाठ-पर्यं न मान कर काव्य के गूल के रूप में उनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना घनिवायें है। यही बाल धनले गुत्र में कहते हैं।

[ स्रोज प्रसाद स्नादि गुण केवल] पाठ के पर्य नहीं है। (एकनागत स्नोज मसाद स्नादि के स्नथाव में ] सर्वज [ केवल पाठ माज से ] व पाए जाने से ।

यह गुम िकेसल ] बाठ के बसं नहीं है। सर्वज दिलाई न देने से । बाद यह [केसल ] बाठ के बसं होने तो बिना किसी विधोयता के तर्वज दिलाई देते। परमु सर्वज दिलाई नहीं देते हैं। किसी सिरोपता की अपेका से [इन बीज-स्ताद सादि को सीती होती हैं ऐता समने पर सी विधोय के [हो] पूग रण होने से गुमों की स्थोबार करना ही होना होगा । [हन तिए गुमों का मानना सादायक है यह एमकार का अधिकाय हुआ ] ।। रहा।

> धी चण्डितबरवामनविरश्वितकाव्यासङ्कारमूत्रवृतिः सं 'मुर्लाबवेषन' नामक नृतीय चाप्रकरण मं व्रवस घटनास समाप्त हृधाः ।

मृत्य भीर असङ्कारों का भेद तथा मृत्यों का विदेशन समान्य हुआ।

श्रीमदाचार्यव्यवेश्वरमिकास्तानिरोमरितवर्यवर्गायो श्वास्त्रासन्द्रारदीयिकार्या' हिन्दी व्याव्यायो सूत्रीवाधिकरशे अपयोज्यायः समस्त्रः ह

#### नृतीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः

[ श्रर्थंगुणविवेचनम् ] .

सम्प्रस्यर्थेगुणविषेचनार्थमाह—

ूत्एवार्थगुणाः । ३, २, १।

त एवीजःप्रभृतयोऽर्थगुषाः ॥ १ ॥ शब्दार्थगुषानां वाच्यवाचकद्वारेण भेदं दर्शयति— स्रर्थस्य प्रौढ़िरोजः । ३, २, २ ।

तृतीयाधिकरण का द्वितीय सध्याय

[ अर्थ गुर्णो का विवेचन ]

स्त तृतीय श्रीधकरण के प्रथम श्रष्याय में यस प्रकार के शब्द-गुणो का निकपल किया गया था। यह इस श्रद्याय में 'ययंत्रूणों का तिकपण प्रारम्भ करते हैं। इन पर्यमुणों के नाम श्रीर संस्था नहीं है जो विकले शब्द्युणों के में। ही, लक्षणों में कुछ नेद हैं। इससिए इस श्रध्याय का प्रारम्भ करते हुए

भव भर्षमुणों के विवेचन के लिए कहते है—

कहते हैं--

वह [ मोज, प्रताद ग्रादि दस ] ही क्यं गुण है। [ भारताओं के इत्य में जिनका निरूपण किया जा चका है ] यह मोज

[शादरपुर्णों के रूप में जिनका निरूपण किया जा चुका है] यह मी इत्यादि ही धर्ममूण [भी ] है। १।।

शब्द और अर्थगुणों का यांच्य-वाचक के द्वारा भेद दिललाते हैं। [अर्थात् शब्द और अर्थगुणों के नाम एक समान होने पर भी उनमें भेद यह है कि भारत्गुणों के स्थल में प्रीटि खादि, 'वाचक' खर्चात् अरद के बसे होते हैं स्रीर

द्यपं गुजों में प्रौदिस्य बावि शब्द के नहीं प्रपित्त धर्म के वर्म होते हैं। ]---स्रयं की प्रौद्धि 'स्रोज' [ नामक घर्षमुण ] है।

अर्थ की आहि अर्थात् श्रीहत्स [ अर्थनत गुण ] 'खोल' है। [ यह प्रयं की

श्चर्थस्याभिधेयस्य प्रीढिः प्रीढुत्वमोजः ।

पदार्थे वाक्यवचनं वाक्यार्थे च पदामिधा । 🗸 मिस्से 🗝

पदार्थे घाक्यवचनं यथा--ष्यय नयनसमुत्यं ज्योतिस्त्रेरिव छीः।

व्यत्र चन्द्रपदवाच्येऽर्थे 'नयनसमुखं ज्योतिरत्रेः' इति वाक्यं प्रयुक्तम् । पदसम्हञ्च चान्यमभिष्रेतम् । धनया दिशाऽन्यर्पि द्रष्टव्यम् । तद्यथा---

प्रीढ़िपांच प्रकार की होती है। वह पांचों प्रकार के प्रयंशींढ के भेद निम्ने

क्लोक में इस प्रकार दिखाए हैं ]---१. जिस अर्थ का मितवाबल केवल एक ही शन्द में किया जा सकता

है उस ] पद [से प्रतिपाद्य ] बर्ण [के बोधन ] में वाश्य की रचना, २. बास्य के [प्रतिपाद्य] अर्थ [के बोधन ] में [संसेप करके केवल एक ] पद का कथन करना, ३. [इन दो प्रकारों के ब्रतिरिक्त बन्य प्रकार से बर्ध का ] विस्तार, प्र. [ अवदा उक्त प्रकारों से भिन्न श्रकार से पदार्थ का ] संक्षेप [समास ] करना, और ५. [ अर्थ का विशेष रूप से ] साभिशयस्य [ यह पांच

प्रकार की ग्रर्थयत ] 'प्रीडि' होती है। [ मारो इन पांची प्रकारों के उदाहरण बेते हैं । ] पर के मर्थ [ बोमन ] में िलम्बे ] बावय का कपन करना [ यह जो प्रीढ़ि का पहिला भेद हैं जसका

खबाहरण ] जैसे---स्रात [ ऋषि ] के नेत्र से उत्पन्त ज्योति [ सर्थात् वन्त्रमा ] के समान ।

यहां 'खन्द्र' यह से बाच्य [ चन्द्रभा हप ] प्रर्थं [ के कोयन ] में 'नयन-

समुखं प्रयोतिरन्ने:' [ इतना सम्बा ] वाक्य प्रयुक्त किया है । ियहां यह बाद्धा हो सकती है कि 'तिड्सुबन्तचयी वाक्यं किया वा कारकान्विता' इस सक्षण के अनुसार तिङन्त सवा सुवन्त पर्वो का समुदाय ग्रयदा कारक से युवत किया की वाक्य कहते हैं । परन्तु 'नयनसमुखं ज्योति-रतें:' इस पब समुबाय में कोई किया नहीं है इस लिए इस को बारय नहीं कह सकते हैं। इस बाक्का को मन में रख कर धन्यकार नहने हैं कि यहां बाब्ध का यह सक्षण प्रसिन्नेत नहीं है विचितु सामान्य रूप में ] धीर [ केवल ] पह समूह [ ही यहां ] कालय [ बाब्द से ] क्रिअमेत हैं । इस प्रकार [ पदीं 🚝 क्रमें में प्रयक्त बाबय ] है बाव्य [ उबाहरण ] भी समझ सेने चाहिए । उसे कि-

पुरः पाण्ड्यन्छार्यं सद्यु कपिलिम्ना कृतपर्दं ततः पाकोत्सेकादकस्युगुसस्तिगितयपुः। श्रानैः शोपारम्मे स्यपुटनित्तविष्कम्मविषमं, यत्ते नीतामीदं वदरमस्सत्यं कत्यति॥

न चैवसतिप्रसेङ्गः, कान्यशोभाकरत्वस्य गुणसामान्यलक्त्यस्याव-स्थितत्वात् ।

[ ग्रेर का फल निकलते समय ] सबसे पहिले [ सफ़्रेंद ] पाण्डु छावा, वाता, उसके बाद पीलिमा से ज्याप्त, उसके बाद पक्रमें पर लातिमा गुरत स्वरूप बाता, उसके बाद मुलने सामे पर [ स्पपुटी निम्मोगनता, निष्करमः प्राभोगः ] नीचे ऊंचे स्वरूप वाला और सन्त से वस में ही गायहीन और रत-विद्वान हो लाता है।

हममें 'कपिल' इस पर के घर्ष योधन करने के खिए 'कपिलिस्ना कृत-पहें' और 'यहएं' हाए वह के स्थान पर 'यहएगुएएएस्तिवतपुर' यह पर समुबार स्तुष्त कियो गया है। यह सब पर के खर्य में यानवस्थीग रूप सबस प्रशास की प्रीकृति के खहाबरणा है।

कोर इस प्रकार [ 'वकात्मनादपितयत्त्तमनेदिकायु' हत्यादि उदाहरणों में प्रीटि क्य इस प्रपंतृत्व के लक्षण को ] ब्राह्मियाद्वित नहीं तमक्षेत्री चाहिए ! [ यहां प्रपाद 'सब नयनासुर्व क्योतिरप्रिरिकाटी' इत्यादि वदाहरून में ] काम-ग्रीभाजनकर कर गुण के ग्रामाम्य सत्तव के विद्याना होने हैं !

भौर 'दक्षात्मजादिवतन्तमवेदिकानु' इत्यादि उदाहरूणो में मर्प-प्रतीति के व्यवहित होने से जुए के सामाध्य सक्तरण से हीन और दोप स्कारण ंचाक्यार्थे पदाभिधानं यथा 'दिब्येयं न मवति किन्तु मातुपी' इति वक्तव्ये 'निमिपति' इत्याहेति ।

श्चस्य वाक्यार्थस्य व्याससमासी ।

के विद्यमान होने से जसमें गुए का लक्षाए मतिक्याप्त नहीं होता है। इन दोनों जबाहरएों में का परस्पर भेद सहदय म्यया गुएएतेप के विवेचन की विरोप सनता एकने वालों को ही मखीत हो सकता है खामान्य व्यक्ति को उन दोनों की हिस्सी एक जैसी हो जान पड़ती है।

धारय के ग्रर्थ में पद के कथन [का उदाहरण ] जैसे-

'यह विश्य कासरा नहीं है किन्तु मानुयों [स्त्री ] हैं [इतने लम्बे बासय द्वारा ] यह कहने के स्थान पर [केबल ] 'निसियर्ति' [पसक मारती है ] यह कहता है !

देवतीन वाती देवता लगा धष्वराएं पत्रक नही मारते हैं भीर इस भूतीक के वाती मनुष्य स्त्री धादि पत्रक मारते वाते हैं। इस प्रकार का पेंद्र कवि जनो में प्रसिद्ध हैं। इसिन्द केवल 'नित्रियदी' कहे ते हैं हो यह सर्थ निकल माता है कि यह दिक्य प्रप्यास आदि नहीं प्रतित् मानुवी है। यह बानवारी के स्थान पर पर के प्रयोग रूप डितीय श्रीड़ गेद का जवाहरण है।

इस [ही प्रकार एक ] बाबय से प्रतिवादित धर्ष का ब्यास और समास [ धर्मात धरिक विस्तार धर्मवा संस्थेत कर देना भी श्रीढि वच धर्मपूर्ण ] होते हैं।

उनमें से स्थास रूप सर्वगत प्रीढि के तृतीय भेद का उदाहरए। निम्न-जिलित क्लोक में दिया गया है ।

व्यामो यथा---

श्चर्य नानाकारो भवति सुखदुःखन्यतिकरः सुखंबा दुःखंवा न भवति भवत्येव च ततः। पुनस्तस्माद्भ्वं भवति सुखदुःखं किमपि तत् पुनस्तस्माद्भ्वं भवति न च दःखं न च सखम्॥

स्तोक के चतुर्ष चरएा में 'पुनस्तरमाष्ट्रच्यें प्रचित न च डु:खं न च गुज्जम्' कहकर प्रस्तित किया है। इस प्रकार चुक्त चुक्त के नावादित्व सत्याय को अत्यात विस्तारपूर्वेक चार चरएों के इस दक्षीक में दिवलाया है। यह अर्थनत मीड़ि के सुतीय वेद 'क्यास' का उताहरएह हैं।

पहिले जो सर्वशीढ़ि के दो मेद किए ये यह तीसरा भेद उनसे विस्कुल जिल्ल है। पहिले भेद में एक पद में कह सकने योग्य सर्व को बढ़ा कर समेक परों से समूह रूप वालय प्रारा कहा जाता है। इस तुरीत भेद में एकपद द्वारा कपन करने योग्य सर्व का नहीं अपितु एक बावय द्वारा कपन करने योग्य प्रवं का मही अपितु एक बावय द्वारा कपन करने योग्य प्रवं का मही अपितु एक बावय द्वारा कपन करने योग्य प्रवं का मने के बावयों में विस्तार किया जाता है। स्वांत् पहिले भेद में, पद के प्रवं का विस्तार होता है। इस्तिए प्रया होता है। इस्तिए प्रया प्रवं का विस्तार होता है। इस्तिए प्रया प्रवं का विस्तार होता है।

इसी प्रकार की रियति द्वितीय और जतुर्थ भेद के विषय में समाभनी जाहिए। द्वितीय भेद में वामय द्वारा कवन करने थोग्य अर्थ को केवन एक पद द्वारा शंक्षेप में कह दिया जाता है। यह वानय का समाख स्थेप रूप होता है। परन्तु, पतुर्थ भेद प्रनेक वामयों हो। यह दानय का को संक्षेप करके एक वानय में या छोटे-कोट मेनेक वानयों में कहा जाता है। इसविश् द्वितीय और जतुर्थ भेद भी परस्पर मिन्न है। इस पीनों भेदी के उदाहरण क्रमाड, मार्ग देते हैं।

[ उनमें से ] ब्यास [ हप तृतीय भेद का उदाहरण ] जैसे--

यह मुख और दुःख का नाना प्रकार का सम्बन्ध होता है। [जनमें से पहले भरे में] ? मुख नहीं होता और दुःख होता है, ध्रववा [दूसरे भेद में] २.दुःख नहीं होता सुख होता है। उसके बाद [तोसरे भेद में] ३. मुख दुःख वह नोनों होते हैं। उसके बाद [घोषे भेद में] ४. न दुःख होता है घोर न सुख होता है ते समासो यया—

ते हिमालयमामन्त्रय पुनः ग्रेस्य च शुलिनम् ।

त १६मालयमामन्त्र्य पुनः प्रदय च शृश्तनम् । सिद्धश्चाम्मै निवेद्यार्थे तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥

. साभिप्रायत्वं यथा—

सोऽयं संप्रति चन्द्रगुप्ततनयरचन्द्रमकाशो युवा । ' जातो भपतिराश्रयः कृतिधया दिष्टचा कृतार्थश्रमः ॥

चाश्रयः कृतियामित्यस्य च मुबन्धुसाचिन्योगच्चेरपरत्नात् साभिप्रायत्वम । एतेन---

समास [ सक्षेप का उदाहरण ] जैसे---

यह [सप्तींय ] हिमासय से मंत्रणा करके फिर शिवजी से [पुवारा ] मिल कर स्रोर उनको सर्वसिद्धि की सूचना देकर उनसे विदाले स्वर्गको चले गए।

यहा बहुत से बाबयो द्वारा प्रांतपाध विषय को इस छोटे से क्लोक रूप एक बाबय में कह दिया है। इसलिए यह समास रूप धर्मत् प्रीड गुए। के चतुर्य मेंद का उदाहरण है। आगे इस अर्थप्रीडि के पावने मेंद 'साभिप्रासंद' का उदाहरण हेते हैं।

साभिप्रायस्य ि रूप प्रभेगीदि के प्रक्रवम भेद का उदाहरण ] जैसे---

सो यह, विद्वानों को आश्रम देने वाला, चन्त्रमा के समान सुन्दर [ स्रयदा चन्द्रप्रकाश नामक ] चन्द्रगुप्त का पुत्र, नवयुवक होकर राजा हो गया है ।

[ यह किसी प्राचीन कवि का पद्याश वामन ने यहां उद्युत किया है। इनमें ] 'सालयः फुतायियां हा। पद के 'सुबन्धुं' के साविध्य के सूचनपरक होने

हैं 'साभित्रायस्य' है। यह पदाल एंतिहानिक विश्वेचन की तृष्टि से विशेष महत्व का है। द्वारों कि यह पदाल का है। द्वारों कि यह पदाल का है। द्वारों कि यह पताले हैं इसके विश्वय में विद्वारों में यह वा समनेद कारियत हो। गया है। परत्तु मधिकाम विद्वारों का यहो गया है। परत्तु मधिकाम विद्वारों का यहों गया है कि मुख्यवारी नरेस परमुख्य प्रथम के पुत्र 'समुद्रमुख' हैं। बीड सावारे 'ब्युब्य' के बायवारात के रूप में स्था मधित है। परन्तु दूसरे दिवारों को पुत्रिय से यह 'ब्युड्यक्टार्थ' नामक विद्वी स्था विद्यार का बच्चेन हैं जिसके स्थापन हो। साम कि विद्वार का बच्चेन हैं जिसके स्थापन हो। साम का बच्चेन हैं जिसके स्थापन हो।

रतिविगलितवन्धे केशपारी सकेश्याः।

इत्यत्र सकेरवा इत्यस्य च सामिश्रायत्वं व्याख्यातम् ॥ २ ॥

अर्थवैमर्त्य प्रसादः । ३, २, ३ । ष्ट्रर्थम्य सैमन्यं प्रयोजकमात्रपरिपदः प्रसादः । थया—

सवर्णा कन्यका रूपयीवनारम्भशासिती ।

विपर्ययस्त—

खपास्तां हस्तो मे विमलमणिका<del>द्वीपंद्रसिद्य</del> ।

काङ्गीपदमित्यनेनैय नितम्बस्य लचितत्यात् विशेषणस्यात्रयोजकः

## त्वमिति ॥ ३ ॥

इस [ पूर्वीवत जवाहरण ] से-'सकेशी के रतिकाल में लुले हुए देशपाश में

इत्यादि [ जदाहरण ] में 'सुकेश्या' इस [ यद ] के 'साभिश्रायत्व' की च्यास्या समक्ष लेनी चाहिए ॥ २ ॥

दूसरे मर्थगुण 'प्रसाद' का लक्षण भगले सूत्र में करते है---

भ्रयं का नैमेंस्य [ भ्रयति स्वय्दता ] 'श्रसाद' [ गुण कहलाता ] है। क्षर्थं का नैर्मस्य विवक्षित स्रयं के समर्थक [प्रयोजक] पद का प्रयोग 'मसाव' [नामक सर्थगुण ] है । जैसे—

रुप झीर मवयोदन के बारम्भ से युक्त यह सबर्ण कन्या है। [ यह म्रपने ही क्षत्रिय बादि वर्ण की होने से समान वर्ण वाली भ्रयवा सुन्दर इस द्मर्थं का बोधक 'सवर्णा' पद कन्या की उपावेयता द्मर्थात् दिवाहयोग्यता का

सम्बद्ध है ]। इसका विषयंव शिभाव होने पर 'प्रपुष्टार्थस्व' धीर 'प्रमधंकाव' डीव हो गाते हैं । उनमें से 'ब्रपुटार्यत्व' का उदाहरण देते हैं ] जैसे---

मेरा हाथ विश्वस भणियों की तगढ़ी के इस स्थान को स्पर्श करे।

इसमें 'काञ्ची पद' इस [कथन] से ही नितम्ब का लक्षणा से बोध ही , जाने से [काञ्ची के साथ दिए हुए विसलमणि ] विद्येषण श्रप्रयोजक [ श्रवि-विकत मत्तर्व अपुष्टार्थ ] है । [ श्रतः इस प्रस्युदाहरण में 'प्रसाद' गुण नहीं ช์ ในจิก

तृतीय प्रथंगुरा रलेए का निरूपए धमले सूत्र में करते हैं---

सूत्र ४ ]

घटना श्लेप: । ३, २, ४ । क्रमकोटिल्यानुल्वण्त्वोपपत्तियोगो घटना । स श्लेप: । यथा—

टार्ष्ट्रे कामनसंभित् विश्वतमे पश्चादुपेत्याद्रसः देकस्या नयने निर्माल्य विहितकीङ्गावनचन्द्रश्लः । ईपद्वकितकन्धरः सपुलकः प्रेमील्लसन्यानसा-मन्दर्शसलसरकपोलफलकां ध्वोऽपरां खुम्बति ॥

श्रद्रकादिरिचेतेषु प्रयन्धेप्यस्य भूगान् प्रपन्नी हस्यते ॥ ।।
[ 'त्रम', 'कोटिन्य', 'धनुस्वणस्य' ब्रोर 'उपपत्ति' के योग को 'धंटना'
कहते हैं । पह धटना 'करेव' [ कहताती ] है ;

प्रता है । यह घटना प्रताय [काहलाता ] है । प्रमा, कीटित्य, अनुत्वयात्व और उपपत्ति का योग [ही यहा ] घटना [कहलाती ] है । यह [विशेष प्रकार से बिसब्ट होने से ] 'क्षेय' हैं । जैसे---

योगीं [ प्रथमों ] प्रियतमाधी [ इन दोनों में से एक नायक की स्वकीया गायिका है और दूसरी सकते हैं निताके अति नायक का अवस्त नहीं स्वारी सकते हैं कि उनके एकासनसंदिवासि सुमझ्त नहीं होंगे हैं अपने एकासनसंदिवासि सुमझ्त नहीं होंगे हैं के उनके एकासनसंदिवासि सुमझ्त नहीं होंगे हैं के एका 'भूने' [ नायक सुपये हों पीछे से साकर सामर से एक [ ध्वयनी स्वकीया पतनी ] की [ दोनों ] आर्थि क्व कर [ धांसनियीकी के ] लोत का बहाना करता हुआ तिनक सोइकर अंग से मार्थिक एवंस अकुनों से तो सामेह हो जाता ] यवेन सोइकर अंग से सामित्र पतन साली और [ धनतहांस ] मुस्कराहट से सुत्रीपित करोलों वासी [ मण्डनन सन्दाता ] हुसरी [ प्रियतमा ] की सुवन्यन करता है।

इसमें 'श्रम' बादर का सर्व धनेक निवासी की वरम्पत है। धंम यहां 'इंप्या, परवादुरेपा, मवर्ग विधान, विदिश्योत्तावृत्तमण्डल, बारिवरम्पर, पृथ्वे हैं प्राप्ति निवासों की वरक्या चार्च बाती है। इसी में 'न्यान' वहते हैं। धोर दूर्म मबदे भोतर धनुस्युत विद्यान-विद्यत को 'कीटिल्य' कहते हैं। धोर धुनिवित्यान का नाम 'उपपाति' है। इस वक्ता मोग निवास है। यह दस्ता में ध्येनवित्यान का नाम 'उपपाति' है। इस वक्ता मोग निवास है। यह दस्ता में धर्मित्यत्वन्त्रम रेतित हैं। इस वक्ता मोग निवास है। यह दस्तान में वर्षित है। रेतित हैं। इस वक्ता मोग निवास है। यह दस्तान में वर्षित के प्रस्तान रेतित है। इस वक्ता हम प्रमुख्यावर्ष, और 'एक्तावाववित्ति, नरमा-देप्य, मवने विधान, विक्तवन्यरः' इस्तादि उपपादक युनिव रूप 'उपपाति' का भीर होने से सह 'क्ताव' इस सर्वेषुण का उसाहरण होता है। अवैपम्य समता। ३, २, ५।

श्रवेषस्यं प्रक्रमाभेदः सम्रता । कचित् क्रमोऽपि भिराते । यथा— च्युतसुमनसः कुन्दाः पुष्पोद्गमेष्यल्ञता द्वागः मलयमकतः सर्वतीमे विद्युक्तपृतिन्द्वदः । श्रव च सर्वितः शीतोल्लासं कुनित मरीवान्य म च सर्वतमालस्यने कल्योग्यरावितीय ॥

न च जरठतामालम्बन्ते क्लमोद्यदायिनीम् ॥
प्रतुसन्धिमतिपादनपरे द्वितीय पादे फ्रमभेदो, मलयमनतामसाधारएएलास् । एवं द्वितीयः पादः पठितन्त्रः—

शूद्रक स्नादि रचित [ मुक्तप्रकटिक स्नादि ] प्रदन्त्यों [ नाटकों समया कास्यों ] में इस [प्रकार के बलेख ] का बहुत दिस्तार वाया जाता है।।  $\forall$ ।।

चतुर्य भर्षमुख 'समता' का भगसे सूत्र में निरूपेश करते हैं— मर्वपम्य [ मर्पात् १. प्रकम के झ सेट स्रोर' २. सुगमत्व का नाम ]

'तमता' है।

अवैषम्य वर्षात् प्रथम का सभेद 'समता' [ नामक कर्षगुण ] हैं।

इस 'प्रत्नमामेद' रूप 'सनता' को सम्भने के पहिलं उसके विरोधी 'प्रत्नम-भेद' को सत्रभना भाषस्यक है। इसलिए पहिले 'प्रत्नमाभेद' रूप 'सनता' ना उदाहरुए देने के बजाय उसके विरोधी 'प्रत्नम-भेद' का उदाहरुए प्रस्वा

'समता' के प्रत्युदाहरण की सबतारणा करते हुए यृत्तिकार लिखते हैं। कहीं कंग का भैद भी होता हैं। जीते विन्त स्त्रीक में 'प्रश्रम-भेद'

कहीं भंगका सेंद भी होता हैं। जैसे [निस्त इसोक में 'प्रथम-भेद' पाया जाता है।]—

[दस इत्तीक में कवि विशिव्य और बसन्त भी 'क्युतानिय' सा वर्णन कर रहा है। जिटिन क्ष्म पूर्व में सिलने वाले ] कुन्द [ विशिद्ध के समाजनात्र होने ] फुन्दों से रहित हो वए हैं, जोर [ बसन्त में सिलने वाले ] यूनों में [क्युड़े की प्रकार में हितने वाले ] यूनों में [क्युड़े की मान के कारण माने ] फुन्द निकल नहीं रहे हैं। [ प्रयो उनका सिलने प्राप्त मन्दि हुमा है ] किमीनियों के पंत्र को नाइ करने बाला मत्रम पबन चल रहा है । मोर सुर्फ की किस्कें वाली को गाड करने बाला मत्रम पबन चल रहा है । मोर सुर्फ की किस्कें वाली को गाड करने बालों है । परन्तु पसीना साने वाली की किसी ] प्राप्त को किस्कें

ऋतु सन्यि [ विशिष्ट और वसन्त की सन्यि ] का प्रसिपादन करने वाले इस [ इसोक ] में द्विसीय पान में [ वॉणत ] यलय पंथन के [ वसन्त ऋतु का ] विशेष [ यमें ] होनें से [ उसका स्पष्ट वर्णन ऋतु सन्यि कें विपरीत होने से ] मनसि च गिरं बध्नन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः। इति ॥ ४ ॥

मुगमत्व वाऽवैपम्यमिति । ३,•२, ६ ।

सुरोन गम्यते ज्ञायत्राक्षत्यर्थः । यथा---

'श्वरत्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा' इत्यादि । यथा था-

स्विद्यगुण्ठमवती मातिपरिस्कृटलायण्या। मध्ये तपोधनानां किससयमिव पारहपत्राखाम्।

२४म-भेव [ रूप दोष ] है। [ मतएव यहां 'शक्रमाभेव' रूप 'समता' मर्थगुणं के न होने से यह 'समता' गुण का प्रत्युदाहरण है । इसको 'समता' गुण का उदाहरण बनाने के लिए ] द्वितीय चरण को इस प्रकार पढना चाहिए---

यह को किल सन में बोलना चाहते है परन्तु [ अट्तु सन्धि के कारण ] ,

सभी बाहर व्यक्त रूप से बोल वहीं रहे हैं ॥ ५ ॥ इस 'समता' गुए के सक्षए में जो 'बर्बयम्य' पद का प्रयोग किया है

उसकी दूसरी प्रकार की व्याख्या कराले सूत्र में करते है। प्रयवा सुगमता [ को ] धर्वपन्य [ कहते ] है ।

प्रत्यदाहरणं मुलभम् ॥ ६ ॥

िजो ] सरलता से समक्ष में आ जावे विह सुगम या श्रवियम कहलाता है ] यह अभिप्राय है। जैसे--

'धरत्यसरस्यां दिशि वेवतातमा' इत्यादि ।

सपवां जैसे---

[ युक्ष के सूखे हुए ] पीले पत्तों के बीख [ नवीन कोमल ] किसलय के ' समान [इन रूलें-सूखें ] तपस्थियों के बीच घुंबट बासी [ धतएव ] जिसका सौन्दर्य स्पष्ट दिलाई नहीं देता ऐसी यह [शकुन्तला] कीन हैं ?

प्रत्यवाहरण । धर्षात् सुगमता रूप 'समता' के प्रत्युदाहरण रूप कठिन दुर्तेय क्लोक ] सुलभ है। [ पाठक उन्हें स्वय समभ सकते है। इसलिए पहां नहीं दिखलाए है 1।

कालिदास के 'प्रभिज्ञानशाबुन्तलम्' नाटक के पञ्चय प्रदू में कथ्य की भोजा से जब 'शारगरव' भौर 'शारद्वत' बकुन्तला को लेकर राजा दुष्यन्त के येहा राजसभा में उपस्थित होते हैं। उस समय भवगुष्टनवती अर्थात् पूपट काढे हुए शकुन्तला को उन तपस्त्रियों के साथ देखकर राजा दुव्यन्त की यह दिवत

१५०] काव्यासङ्कारसञ्जय्तौ [सूत्र ७-६ स्त्रर्थेदृष्टिः समाधिः । ३, २, ७ ।

श्रयस्य दर्शनं दृष्टिः । समाधिकारणस्यात् समाधिः । श्रवहितं हि चित्तमर्थान् परगतीत्यकतं प्ररस्तातः ॥ ७ ॥

चित्तमथान् परगतात्युक्त पुरस्तात् ॥ ७ ॥ स्रथीं द्विविधोऽयोनिरन्यच्छायायोनिर्वा । ३, २, ६ ।

यस्यार्थस्य दर्शनं समाधिः सोऽर्थे द्विचिषः । अयोनिरम्यस्त्राया-योनिर्वेति । अयोनिरकारणः । अवधानमात्रकारणः इत्यर्थः । अन्यस्य काव्यस्य छायाऽन्यच्छायां तथोनिर्वा । तथथा—

सुगमता से समक्ष में धाडाने के कारण 'समता' गुणुका शुन्दर उदाहरण है। समक में साफ् मा जाये फुसाहत इसको कहते हैं। धागर हो गुनने दानों पर चलागृत इसको कहते हैं।। ६॥

पञ्चम प्रयंगुण समाधि' का निरूपण धगके सुत्र में करते है— सर्थ [ विषयक ] युटिट [ विशेष ] 'समाधि' [ सर्थपुण ] है। सर्थ का वर्धन युद्धि [ सब्ब से अभिन्नेत ] है [ उसके ] समाधिमूलक

[ समाधिः कारणे बरब क्रयोत् समाधि क्षयबा क्षयशास जिसका कारण है। इस मकार का यहवीहि समास ] होने से [ कार्य कारण का समेद धान कर समाधि क्षयबां स्रायानसुरूक क्षयंदृदिट को ] 'त्याधि' [ कह दिया ] है। एकाए [ समाहित क्षयहित ] चित्र हो सभी की [ भारी अकार ] देव सकता है [ इससिद पर्यदृद्धिः स्रायधान समया समाधियुक्तक है इससे कार्य-कारण का अभेद नान कर उसी

को 'समाधि' कह दिया है ] यह बात वहले कह चुके है ।। ७ ॥ [ जिल बर्च का वर्धन 'समाधि' कहलाता है वह ] ब्रचे 'प्रयोगि' प्रयवा 'कृत्यच्छायाथीन' [ भेर से ] यो प्रकार का होता है ॥

'क्रस्यच्छायायोनि' [ भेद से ] यो प्रकार का होता है । जिस धर्य का बसेन [ बान ] 'समाथि' [ भामक धर्यगुण कहा जाता ]

हें यह मर्थ दो अकार का होता है। [एक ] भयोनि और [इसरा] 'म्रन्य-च्छावायोनि'। 'म्रम्योनि' प्रयोत् अकारण धर्मात् खब्धानमात्रनिमित्तक [म्पर्येत् कवि किसी दूसरे कवि के वर्णन से स्कृति वा वर नहीं, प्रपित् स्वय जिस प्रयं

काव गंकरा क्षेत्र का के व्याग श्र क्ष्मत या वर नहीं, कारते देवते शिक्ष के का वर्णन करता है वह 'संगोनि' कहलाता है। इसके विषयेत ] दूसरे के काव्य की के काव्य की छाग्य क्षन्यकृष्टमा [चर से अभिते ] है। वह [दूसरे के काव्य की छासा ] जिस का योगि [कारेण] है शह 'सन्यक्छात्योवीनि' [दूसरा मेरे ] है। आरवपेदि मम शीधुमाजनादु यावद्यदशनैने दश्यसे । चन्द्र महशनमण्डलाहितः खं न यास्यसि हि रोहिगीभयात ॥

मा भैः शशाङ्क मम शीधुनि नास्ति राहः खे रोडिणी वसति कातर कि विभेषि। विदग्धवनितानवसङ्ग्रीय पुंसां मनः प्रचलतीति किमन्न चित्रम्॥ पूर्वस्य रलोकस्यार्थोऽयोनिः । द्वितीयस्य च इंद्रायायोजिस्ति ॥ ६॥

भैसे [ ब्रागे विए हुए वो उदाहरणों में से पहिला श्लोक कवि की मूतन कल्पना होने से पहले अर्थात अयोनि भेद का उदाहरण है और उसके आधार पर लिखा गया दसरा इलोक 'कायच्छावायोति' भेद का उदाहरण है ।

िशीधमाजन महिरा पात्र में प्रतिबिध्वत ] हे बारा ! मेरे इस महिरा भाव को छोड कर यहाँ ] से जल्दी भागजामी। जद तक [ श्रिया का या प्रिय का मुख समभ्र कर कि तुन्हें धपने बान्तों से काट न सुं ( उसके पहले ही पहाँ से निकल लाखो तो अच्छा है। नहीं तो फिर ] नेरे बांतों के बिन्हों से मिंदूत होकर [ग्रपनी प्रिया ] रीहिणी [को यह बन्तसत युक्त पुत कैसे विलाझोगे उस ] के भय से [ दुवारा यहाँ से लीट कर ] आकाल की भी न मा सकोगे ।

यह कांव की सपनी मनूठी करपना है । इसको 'समीनि' समें कहते हैं। इनकी छाया को लेकर दूसरे कवि ने जो दूसरा बसोक इसी विभागम का लिखा हैं वह 'मन्यच्छाया' के बाधार लिखा जाने से 'मन्यच्छायायोनि' मर्य का खदाहरण है। जैसे---

[ मदिशापात्र में प्रतिविध्वित ] हे चन्द्र ! शव हरो भत मेरी इस मिंदरा [ पात्र ] में राहु नहीं बैठा है, धौर रोहिणी धाकाश में रहती है [ वह भी मेरे मिंदरा पात्र में स्थित सुमको वैक नहीं सकती है ] जरे कायर किर क्यों रता है । [ अपका ] विशय [ रतिकॅलि-चतुर श्रीश ] वनिताओं के साव [रितिकासीन ] मब सङ्गमों के धवसर पर पुरुषों का मन चञ्चल [ भयभीत ] हो जाता है [इससिए तुन्हारे] इस [डरने] में बया ब्राज्यवं की बात है।

[ इस बोलों इलोकों में से ] यहले दलोक का धर्य [ कवि की स्वयं झनडी

ग्रर्थो व्यक्तः सूक्ष्मश्च । ३, २, ६ ।

यस्यार्थस्य वृत्रीतं समाधिरिति स द्विधा, ज्यक्तः सून्मश्च । ज्यक्तः स्कटः, ज्वाहत एव ॥ ६ ॥

सूदमं व्याख्यातुमा६—

सुक्षमो भाव्यो वासनीयरच । ३, २, १० ।

सूदमी द्विधा अवति आच्यो वासनीयश्च । शीविनिरूपणागम्यो भाज्यः । एकावताप्रकर्षगम्यो वासनीय इति । भाज्यो यया—

श्चन्योग्यसंयं लितमां सलदन्तकान्ति

. सोहलासमाविरलसं चलितार्धतारम् । लीलागृहे प्रतिष्ठलं क्लिकिज्यिनेप

लालायुह् अतिकल किलाकाञ्चनपु द्यायतेमाननयनं मिथुनं चकास्ति॥

करुपना होने से ] 'खबीनि' है और दूसरे का [ इलोक में उस पूर्व इलोक की छाता का शाख्य होने से ] 'छायायोनि' [ सर्व ] है ॥ = ॥

धर्ष [ प्रकारान्तर से ] थे। प्रकार का [ धीर ] होता है । एक स्पनत [ स्थूल, सर्वेश्रमसंबेध ] धीर [ दूसरा ] सुश्म [ सहययमात्रसंबेध ]।

जिस क्षयं का दर्शन 'समाधि' [ रूप प्रायेश्या कहलाता ] है वह स्परत [ स्कून ] और पुलम को अकार का होता है। त्यावत स्पर्ट [ वर्ष ] है। जसकी व्याहरण [ पूर्वोत्तत 'आवयेषिह' तथा 'मा औ तशाकु' आदि बोनो स्लोक ] वे ही 'कुके हैं।। १।।

[ इसरे प्रकार के ] सूक्ष्म [ धर्ष ] की व्याख्या करने के लिए कहते हैं-

सूक्त [ कर्ष ] 'माध्य' ग्रीर 'बासनीय' [ यो प्रकार का ] होता है । सूक्ष्म [ कर्ष ] वो प्रकार का होता है [ एक ] 'भाव्य' श्रीर [ यूतरा ] 'बासनीय' । सरसरी दृष्टि [ श्रीश्र निक्षण ] वे [ ही ] समभ्र में ग्राजानेवासा

'भाष्य' [ होता ] है । और प्रत्यन प्यान देने [ व्याप्रता के प्रकर्व ] से समु-भने योग्य [ प्रयं ] 'यासनीय' [ होता ] है । 'भाष्य' [ का उराहरण ] जैले-{ रतिकास में राजने सीसागृह में नायक-माविका का ओटा ] एक दूसरे से

मिधित ही रही हे गुजर बराकानि विसकते, [इससे वरावर सरिमत संस्ताय घोर प्रपरपान पादि सुधित होते हैं ] जोत्तास [इससे हुई बीम्बूबय] नाम [धादिर सर्ता ] धामस्यपनत [इससे रहिकमं धाद्वाचेर्त्वय सुधित होते हैं ] एवं [र्सन भोड़ा को] अध्येक कता पर [खानव ते] खर्चवृद्धित, और [माविका के] अग्राम्यत्वमुदारता । ३, २, १३ ।

पाम्यत्वमसङ्के क्याम्यत्वमुदारता । यथा--
त्यमेवंसीन्वर्यो स च रुचिरतायां परिचितः

कलानां सीमानं परिमिद्द युवामेव मजयः।

क्राय द्वन्द्वं दिष्टया विदिवे सुभगे संवर्षत वां

क्राय द्वन्द्वं दिष्टया विदिवे सुभगे संवर्षत वां

विपर्ययस्तु--स्विपिति याथवृद्यं निकटे जनः स्विपिति वाबदह् किमपैति ते ।
इति निगद्य रानैरजुमेखलं ममक्तरं स्वकरेण करोध सा ॥ १३ ॥

पाम्यता के स्रक्षाच का नाम 'उबारता' [ सर्थगुण ] है । पाम्यता के प्रसङ्घ में स्थाप्यत्य को 'उबारता' कहते है । जैसे---

षाध्यता के प्रसङ्घ में प्रधास्थाय को 'वहारता' कहते हैं। वैहि—
महाकवि प्रवपृति के मासतीमाध्य नगटक में मासती के प्रति कामगर्थको की यह उदित 'वहारता' का उदाहरएं है। माध्य शुगको पाहता है, तुम भी उद्यको प्यार करो और उसके साथ विधाह कर तो, इस प्रास्थ पर्य के किये ने के मुन्दर क्षमान्य दन से नएंन किया है इससिए यह 'उदारता' क्य अर्थगुरा का उदाहरण होता है।

[हे मास्ति ] तुम ऐसी अपूर्व कृष्टरों हो बीर यह [ मायव भी ] सीम्बर्य के सिए [ मायत भी असिद्ध है । इस्त्रींशेनों कलावी को धीमा को प्राप्त हो रहे ही [तुम नोनों से धार्मिक सोर कोई कलाविधारद नहीं है । सोभाय के इस दोनों का ओड़ा सत्मान [एक दूबरे के ] धरुकर [धीर सुन्दर ] है । [ऐसा सुम्बर जोड़ा सिनने के बात ] जो खुछ [ श्वाह धारि कर्म ] तांच रह गया है मह भी यहि सम्मन हो बाय तो [ अबमुन ] गुलिश्व को विजय बाननो होगी।

[इस उदारता गुण के ] विवर्धय [का उदाहरण ] तो [निम्न क्लोक है ---

वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः । ३, २,१४ । वस्तुनां भावानां स्वभावस्य स्फूटत्यं बद्दसावर्थव्यक्तिः । यथा—

> पृष्ठेषु शङ्खशकलच्छविषु च्छदानां राजीमिर्राङ्कतमलक्तकलोहिनोसिः । गोरोचनाहरितवश्चु बहिःगलाश मामोहेने कमहमम्भति प्रवक्तस्य ॥

यथा वा---

इस इलोक में कोई काभी धपने भित्र से रात्रि की रहस्य-वार्ता की वर्षी कर रहा है। उनके प्रतीन करने की बेली एक दम धान्यतायुक्त है। धतएव इसको 'उदारता' कप प्रयंगुरा के प्रत्यूदाहररा क्य में प्रस्तुत किया गया है है। १९ वा

नवम धर्यगुरा 'धर्यव्यक्ति' का निरूपण धगले मूत्र में करते हैं।

वस्तु के स्वभाव की स्पप्टता 'बर्थस्यक्ति' [ कहताती ] है ।

वस्तुमाँ मर्यात् [वर्ष ] पवार्षों के स्वभाव की जो स्पष्टता है वह 'मर्पय्यवित' [नामक सर्व गृंग ] है । जैसे---

प्रमन्त विशेषतायों का वर्णन कर देने से धर्ष की जो करतला-मसकत्त स्पष्ट प्रतिति होने सतती है, उसको 'पर्यव्यक्ति' कहते हैं और मगने स्पोक में मात: मूर्वोबय के समय तालाव में सिसते हुए कमतो का वर्णन करता हमा कवि सिसता है कि—

सात के दुकड़े के समान [ शुध्र ] कान्ति वाली [ दलों ] पल्डियों के पिछले भाग में [ मूर्य को लास-सात किरणों के पड़ने के कारण, धरतरक ] महावर के लामान लाल रेजाओं ते धरिद्धत गोरीचना के समान हरित स्पेर बाहर की धोर भूरे पर्यों से युवर कुमूब तालाज के जल में सुनन्ध फैला रहा है।

हममें कृमुद्री के विकास का ऐसा मुस्दर मीर स्पष्ट वर्णन कवि ने किसा है हमसित वह 'सर्वव्यक्तित नामक सर्वमुख का जवाहरख है। हवी का दूषरा उदाहरख भीर देते हैं।

प्रपदा जेते---

प्रथममत्तसेः पर्यस्ताभेः स्थित प्रशुकेसरैः चिरत्तिवरत्तेरन्तःपत्रैर्भनाड् मिलितं वतः। तर्मु नत्तनामात्रं किञ्चिद् व्यथायि वहिईतैः मुकुसनियो युद्धान्द्रानां नभून कर्यना॥ १४॥

दीप्तरसत्वं कान्ति । ३, २, १४।

द्दीच्ता रसा शृङ्कारादयो यस्य स दीप्तरसः । तस्य भावो दीप्तरसःय कान्तिः । यथा—

प्रेयान् साथसपाकृतः मरापर्वं पादानतः कान्तवा द्वित्राययेव पदाति वाससवनाद् याचन्त यास्तुमताः। त्रापत् प्रस्तुत पारिणसम्पुदगक्तमीवीनितम्ब भूतो धादिरवेव कृतव्रशासकसद्वो प्रेम्पो विचित्रा गतिः॥

जो कमल के फूल कई दिन तक खिल कर पूराने पढ चुके है उनका मुरफ्ताना एक कटफैनामात्र है उस कटबैना का स्छुट वर्णन कवि इस प्रकार करता है—

पहिला [ सूर्योवय के समय धलस ] शक्ति हील वही-वही [ कमलों को ] केलरों का धलमान मेचे कुक गया, उसके बाद अस्यक विस्तिनियकों प्रवृद्धिया [ एक हुकरे से ] निर्मा । उसके बाद [ कुल को ] बाहरी पंतृद्धियां केवस सर्वित्व सो मुद्दकर रह गर्या [ दूरी वस्त्र नहीं हो सकों इस जकार ] याब होने की प्रक्रिया में पुराने कमलों की [ सड़ी ] करपंता हुई ।। १८४ ।।

सर्थगुणोः भें श्रन्तिम दसम युणं कान्ति'का निकपण सगले सूत्र में करते है—

[ रखना का ] वीत्तरसाव 'कान्ति' [ नामक धर्यपूप कहलाता ] है। जिस [ रचना ] के पृङ्गार ग्रावि रस वीक्त हो यह बीक्तग्स हुई। उसका भाव बीक्तरसाव 'कान्ति' [ नामक धर्यगण ] हैं। जेसे---

सायद्भाल के समय अपनुष्यं [ वुषको छोड़कर धोर कहीं नहीं जाजना सा प्रकार की शवध खाते हुए धीर ] पेरों पड़े प्रिय को [ मानिनां ] कानता में दुक्तार विद्या । अब तक खिलन मन यह वातमयन से वो तीन करम भी नहीं प्रवा था कि उसके बसलें [ नाविका ने स्वय ] जुले जाते हुए अपन मारे का पकड़े हुए वोड़कर नावस्कार कर स्वयं ही उतको पकड़ लिया । यही प्रम की विदिक्त महित्या है। एवं रसान्तरेष्वप्युदाहार्यम् । श्रत्र श्लोकाः—

गुणसुटस्वसाकस्यं भाज्यपायं प्रयस्ते !
नृतस्य परिणामेन म चायगुपमीयते ॥ १॥
सुनिङ्संस्कारसारं यत् निलण्डवस्तुगुणं मवेत् ।
कान्यं वृत्तात्वपायं स्वान्युण्यस्ते जनास्ततः ॥ २॥
गुणानां वृश्तागुभनो यस्यार्थस्यद्यपर्यकम् ।
वादिमानि दशैरयादि न विचारसुमं यनः ॥ ३॥ १४॥

इसमें विश्वलम्भपूर्वक सम्भोगम्पञ्जार का दीव्य वर्शन है इसलिए यह 'कान्ति' नामक भवेगुरा का उदाहरण है।

इसी प्रकार ग्रम्य [ वीर वीभरस ग्रावि ] रसों में भी [ दोग्तरसस्य के ] जवाहरण समभ्य लेने चाहिएं।

इस विषय में [संप्रह] क्लोक [इस प्रकार] है—

गुणों की स्फुटता-बीर पूर्णता को 'काव्य पाक' कहते हैं और 'धान्नपाक' के साथ जरकी उपमा वी जाती हैं।

जिसमें सुप् तिङ्का सस्कारमात्र सार [तस्व] हो धौर बस्तु गुए [ब्रथं गुण] क्लिस्ट [अस्कुड] हो वह कास्य 'युन्ताक पाक' [कडू के पाक के समान पाक वाला] होता है और [सहुब्य] लोग उस से यबकाते हैं।

निस [कास्य] का धर्य [ववर्ष वस्तु] दशों [प्रकार के वाब्द गुणों तथा धर्मगुणों] ते रहित हो वह [काब्य] व्यर्थ है। ['वाडिमानि दश' धार्व पदों की स्थाकरण महाभाष्यकार ने सन्यंक पदों का उदाहरण विदार है। उसी की भीर संकेत करते हुए यून्तिकार कहते हैं कि ] वस धनार इत्यादि [धनयंक पदों] के समान वह [कवि की निर्मुण] वाली [काब्य] विवार के भी योग्य नहीं है।। १४।।

यहा वामन ने काव्यपाको की जो चर्चा उठाई है उसके विषय में राज-संसर ने बहुत किसार के साथ विचार किया है। 'काव्यवीमांडा' में पाकों का वर्षान करते हुए राज्येखर ने नी प्रकार के काव्यपाकों का वर्णुन इस प्रकार किया है—

स [पाकः] च कविग्रामस्य काव्यमभ्यसतो नवधा भवति । तत्र १. पायन्त-

इति पण्डितवरवामनभिरचितकाच्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ 'मुणविवेचने' तृतोग्राऽधिकरणे दितीयोऽध्यायः । प्रमंतुर्णायवेचनम् । समाजङ्मेरं 'मुलविवेचन' तृतीयमधिकरणम् ॥

योरस्वाहु पिनुवान्यानस्, २ श्राबास्त्वाहु परिस्तामे सध्यम यदरपारुम्, २ प्रादा-स्वाहु परिस्तामे स्वाहु मृहीकाराक्व, ४, प्राची मध्यममते बास्ताहु वार्ताक-पारुम्, ४ पारण्योपीसंप्या विभित्तकेवामान्, ६, आदी मध्यमन्ते स्वाहु बहुकार-पानस्, ७, प्रावानुत्तममने वास्त्राहु त्रमुक्ताकम्, ८, प्रावानुत्तममने मध्यम नदुस्ताकम्, ८, प्रावानयो स्वाहु बारिकेवराकियित्।

तेवा नियमि निकेष् पाकाः, प्रयोग स्वाच्या । वरस्कि पुनः कुकादैः स्वाच्या कुकादिवा हि सोम्ब्युवास मरहण्या । सम्काद्या हि स्वाच्या स्वाच्या । सम्कादौ हि सेक्या महण्यास्त्रवित । इयाश्यव्यास्य सुवाविष्यकस्यायेन हैसीम्बर्गति । वेचाः प्राह्माः । स्वभावस्य हि न सस्काश्यक्षति । न मृश्यासण्ये आण्यास्त्रार्थे प्रमाविष्य हि न सस्काश्यक्षति । न मृश्यासण्ये आण्यास्त्रार्थे प्रमाविष्य प्रमाविष्य प्रमाविष्य प्रमाविष्य प्रमाविष्य । प्रमाविष्य प्रमाविष्य प्रमाविष्य । प्रमाविष्य प्रमाविष्य ।

पानवीसन ने इन नी प्रकार के पाकी में वे १, ४, ध मर्वात् १ विषु-मन्यान, ४ बातिकप्रक कोर ७ क्यूक्यांक दन तीन को स्वाप्य, १, ४, स स्वर्षन् ९ स्वर्षात्वक्, १ विभिन्नोक्षता स्वोर ० स्मुन्याक इन तीन नी स्वत्वार्थ तथा १, १, ६ घर्षात् १ मृत्रीकाणक, ६ नहकारपाक भीर १ नारिकेलपाक इन तीन को उपादेद माना है। वामान ने इन नी में ते केवल भाजपाक भीर बृत्वाइ-पाक इन से का ही उन्हेंनी क्यार है।

श्री पण्डितवरवामनविरचितकाच्यानङ्कारमुबद्दित में गुराचिक्रेयन नामक तृतीधार्पिकरस्य में दितीधार्याय समाप्त ह्या । 'द्वर्यमुखिक्यन' समाप्त हुया । इतीर नर्दू 'शुरावियेचन' नामक तृतीय खरिकस्य समाप्त हुया ।

> श्रीसदाचार्वानविवनरविद्धान्तियरोमिण्तिवरचिताया 'काव्यान'द्वारदीपिकाम' हिन्दीच्यास्याया मृतीमाधिकरणे हिनीयोऽप्यायः समाप्तः। समासाञ्चेद 'मृत्तुविवेचन' नाम वृतीयमधिकरणम् ।

### 'त्र्यालङ्कारिकं' नाम चतुर्थमधिकरणम्

# प्रथमोऽध्याय:

### [ शब्दालङ्कारविचारः ]

गुर्णानर्यस्या काव्यशोभा । तस्याभातिशयहतयोऽलङ्काराः । तन्निरूपणार्थमालङ्कारिकमधिकरणमारभ्यते । तत्र शब्दालङ्कारौ हौ यमकानुप्रासी क्रमेण दर्शयितुमाह-पदमनेकार्थमक्षरं वाऽऽवृत्तं स्थाननियमे यमकम् । ४, १, १।

#### चत्रयं द्रधिकरण का प्रथम द्राप्ताय

#### [ शब्बासञ्जारों का विचार ]

त्तीय प्रविकरण के प्रारम्भ में 'गुल् तथा 'प्रलच्दार' का भेद निरूपण करते हुए बार्मन ने लिखा था कि 'काव्य द्योभाषाः कर्तारी धर्मा गुराग' 'तदि-शयहेतवस्त्वलङ्काराः' धर्यात् काम्य शोभा के उत्पादक धर्मी को 'गुरा' घीर उस काव्य शोभा की वृद्धि के हेनुभूत धर्मी की 'धल छूर' कहते हैं। उस तृतीय मधिकरण के साथ इस चतुर्थ मधिकरण की सङ्गति जोड़ते हुए यहा प्रत्यकार उतका स्मरण दिला कर इस धन हुएर निरूप्तापरक चतुर्व प्रधिकरण का प्रारम्भ करते हैं। इस मधिकरण में तीन मध्याय रखे है। प्रयम मध्याय में 'वाब्दालचुहरी' का दिलीय भ्रष्याय में केवल 'उपमा' का, धौर तृतीय भ्रष्याय में शेप मर्यालञ्जारां का वर्णन किया गया है।

काव्य की शोभा गुर्वों से उत्पन्न होती है और चलच्चार उसकी वृद्धि के हेतु होते हैं । [ यह हम तृतीय अधिकरण के प्रारम्भ में कह चुके हैं । इसलिए काय्य द्योभा के उरपादक 'मुणीं' के निरूपण के बाद श्रव उस शोभा के बढ़ाने वाले, ग्रतिशयहेतु ] उन [ ग्रलद्वारों ] के निरूपण के लिए [ यह चतुर्य ] भालजुर्दिक श्रमिकरण प्रारम्भ करते हैं । [ उसमें भी इस प्रथमाध्याय में केवल . शब्दालद्भारों का निरूपण करना है । ] अनमें है [ शब्दालद्भार मुख्य रूप से दी है।] धनक भीर धनुषात रूप बोर्नो ज्ञब्बालङ्कारों को श्रम से दिखलाने के लिए [पहिले यमक की ] कहते हे—

स्यान नियम के लाय प्रानेकार्यक , पद प्रापदा ग्रक्षर की धावृत्ति की 'यमक' कहते हैं।

मूत्र में दिया हुमा मनेकार्य क्षित्रोस्य केवल पद का है अशर का नहीं ।
वयोंकि पर ही मनेकार्य हो सकता है । यमक पद का अर्थ 'यम्यते गुण्यते
प्रान्तरंते पदमार देति यम्म.' । बहुत यहए से कमें में 'व' प्रत्यस करके 'यम'
प्रान्त बना है । उत्यते स्वार्थ में 'क' प्रत्यस करके 'यम'
समक पद की ब्यूप्टीत होती हैं । जितते किलायंक एक धयवा मनेक पदों की
प्राद्धित का 'यमक' कहते हैं । इसका स्वीमाग्रम यह हुआ कि यदि एक धववा
भनेक पूरे पदो की मार्चित होती हैं तो उन दोनों का सर्थ प्रवस्थ मिल होते हों साहिए। सानार्त्य पत्र हों आध्वित हव यमकाच्याह्म का विषय नहीं हैं । यहां
पूर्ण पद की मार्चित न होकर चरके किसी एक देव की साचित हो उसको प्रकर
की पार्चित कहा जाममा। यह एकदेव भूते प्रतर सार्थक न होने से भनवंक हैं
हातिए मूल का मनेकार्य विस्तायण हस अधार साध्वित के साथ सहत नहीं होता
है । केवल परों के साथ सम्बन्ध होता है ।

भामत ने प्रपने काध्यालङ्कार में यमक का सक्षण इस प्रकार किया है—

तुल्यश्रुधीना जिल्लानामृश्विषेयैः परस्परम् । व्याना स पुनर्वादी धनक सन्निगवते ॥

प्रयात मुनने से समान प्रतीत होने वाजे घोर धर्य से भिल्न यणीं की पुनहित या प्राकृति को 'यमक' कहते हैं।

इस लक्ष्या थे पद्यों की खानूनि का उत्कीख नहीं किया है। परातु 'भिल्लानामिभयें परम्बद्ध' ने पब की प्रतीकि हो जाती है। बचीकि केवल बयां सार्यक नहीं होते। पद ही सार्यक होते हैं। इस प्रकार वर्षों की धानुंक्ष में, धानुंक बणों की चार प्रकार की नियति होमकता हूं— १. जहां दोनां मार्यक हो। इस दक्षा वे घोनों पद होगे घोर उनकों सामानार्यक नहीं प्रांक्ष निम्नार्यक ही होना चाहिए। र दूसरो द्वार में दोनों सामानार्यक नहीं प्रांक्ष निम्नार्यक ही होना चाहिए। र दूसरो द्वार में दोनों समर्थक होगे। गढ़ बचा नी नहीं चार्यक निक्त कालों की सार्युत्त कहनार्थिंगों। ३. तीवर कर में प्रथम धार सार्थक धीर उत्तर आब प्रयोध काता है। प्रमुख बिहुता सार्यक आग पद होगा धीर उत्तर काल काल पद्यां पर्याच मार्यक कर होगा। ४ भोभी दिशीन में पूर्वनाम धनर्यक धीर उत्तर आग सार्थक हो परवा है। इसमें सार्थक आग उत्तर सांच धर्मक धीर स्वतर हो । इसमें सार्थक जनर नाम वार्यक हो ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भागह काव्यालजार २, १७ ।

पदमनेकार्यं भिजार्थमेकमनेकं वा, नद्वदत्तरसाधृतं स्थाननियमे सति यमकम् । स्यागुत्या सजातीयेन वा कार्सन्येकदेशाभ्यामनेकपादन्याप्तिः स्याननियम इति ।

स्रयता धंशर कहलावेगा। इस प्रकार पदों स्थवा वस्त्रों की धावृत्ति की 'यमक' कहते हैं। परन्तु जहा पदां की सावृत्ति हो वहा उन दोनो की मिनमार्यकर्ता, स्थपिहार्य है। इसलिए साहित्यदर्गेशकार विद्यवाय ने यमक का सक्ष्मा करते हुए सिता है—

सत्ययं पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसहतेः ।
 क्रमेशा तेनेवावित्यमकं विनिगदते ॥

'यमक' के लक्षण में प्राचीन मामह तथा नवीन विश्वनाथ मादि दौनों के तक्षणों से प्रकृत मध्यकार वामन के तक्षण में यह विशेषता है कि इन्होंने प्रपने लक्ष्म में स्थान-निषम का विगोप रूप से उस्लेख किया है। मीर उन स्थानों का विस्तारपूर्वक विवेचन भी किया है। प्रया भामह मादि प्राचारों ने इस स्थान निपम को स्थ्य समक्ष छेने योख मान कर न उस का उत्सेख प्रपने लक्षण में ही किया है और न उसका अधिक विस्तार ही किया है।

धनेकार्थ प्रयोत् भिन्न प्रथं बाला एक वह प्रयक्ष धनेक पढ, धौर उसी के समान [यक ध्रयक्ष धनेक ] प्रश्नर स्थान नियम के होने पर प्रायुक्त होंगे से प्यापक [नामक प्रकार कराये का प्रवक्त प्रवक्त प्रवक्त प्रवक्त होंगे से प्यापक [नामक प्रवक्त प्रयोव का प्रवक्त प्र

जय ममाववृते कुषुग्रैनवै—स्तमिव सेवितुमेकनराधिपम् ।
 यमकुवेरजलेक्वरविक्यम् ॥

<sup>\*</sup> साहित्य-वर्षण १०, घ ।

<sup>ै</sup> रघवंश ६, २४।

यानि स्वेक्षादभागवृत्तीनि यमकानि दृश्यन्ते तेपु ऋोकान्तरस्थ-संस्थानयमकापेत्तयैव स्थाननियम इति ॥ १ ॥

स्थानकयनार्थमाह----

पादः पादस्यैकस्यानेकस्य चादिमध्यान्तभागाः स्थानानि ।

8, 8, 7 1

पादः, एकस्य च पादस्यादिमध्यान्तभागाः, अनेकस्य च पादस्य त पया, स्थानानि । पाड्यमधं यथा-

श्वसङ्जनवाची यस्य कत्तिकामधुगहितम् । तस्य न स्याद विपत्तरोः कलिकामध् गर्हितम् ॥ १ ॥

इत्याबि भवना "'हमवतीयवतीर्यं बनस्थलीम्" इत्याबि उदाहरणो में पमक का यह लक्ष्मण नही जावेगा वयोकि वह धनेक पादों में नहीं किन्तु एक ही पाद में है। इसलिए इस प्रकार के उदाहरखों में सक्षण की सङ्गति करने भीर प्रव्याप्ति हटाने के लिए वत्तिकार कहते है-

मौर जो किहीं-अहीं ] एक [हो ] पाद के भाग में स्थित यमक विकार वेते है उनमें ब्रन्य ब्लोकों में समिवत स्थान पर विवर्तत भिन्न-भिन्न पार्वी में ] स्थित यमको की अपेक्षा ते [ उनके सजातीय होने से गीणी वृक्ति संभगों के हारा] स्थानभिवम [अनेकवाद व्याप्ति समधी जा सकती] है।। १ ॥

[ यमक में पर कादि की बायुत्ति कहा करनी चाहिए उसके उचित ] स्थानों के कथन [करने] के लिए [अगला सूत्र ] बहते हे---

िएक सम्पूर्ण देवार, और एक बयवा धनेक पार के बारि, सध्य, धन्स भाग [ यमक में भावसि के उवित ] स्थान है।

पाव, और एक पाद के धादि, मध्य, शन्त भाग तथा धनेक पादों के वे हैं। श्रादि मध्य, ग्रन्त, भाग यसक के उचित । स्थान है।

[समस्त ] पाद [की ग्रायृति रूप ] यमक [का उदाहरण ] जते---

प्रसन्दन ∫ द्रष्ट पुरुष ] के किल [युग धथना पाप] की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले [कामधुक् ] वचन जिसके लिए [ झहित ] पूज्य [ मान्य ] हें उसके लिए विषयुक्त की कलिकाको का मधु भी गहित [ निन्दित त्याच्य ] नहीं होगा॥ १ ॥

<sup>&#</sup>x27; रघुवज ६, २६।

एकपादस्थादिमध्यान्तयमकानि—'

इन्त इन्तररातीनां धीर धीर्राचेता तव । कार्मकामन्दकीनीतिरस्या रस्वा दिवानिशम्॥२॥

इस जदाहरला में 'कांतकामगुगहितम्' इस पूरे पाद की मानृति है मौर उसका मर्थ मिना-मिना है। एक जगह 'कांति-कामगुन्ह' मौर 'महिलम्' परच्छेर होता है। मोर हुसरी जगह 'कांतकामगु गहितम्' परच्छेत होता है। मोनागर्क महोक पदो को मानृति होने छे यसक है। मौर वह मानृति स्तोक के एक सम्पूर्ण पाद की है उसकार यह 'पादयनक' का जदाहरण है।

हमीं द्वितीय वाद, जायुं जरण के स्थान पर शानृत्त हुमा है। यह पूर्तिय पाद के स्थान पर भी धावृत्त हो सकता है। इसी प्रकार प्रथम पाद की रू, ह, भे पाद के स्थान पर तीन प्रकार की धावृत्ति हो स्वतं हो हमी पाद की स्वतं पर की एक प्रकार की धावृत्ति कुल छः, और एक भेद इस प्रकार की धावृत्ति कुल छः, और एक भेद इस प्रकार की धावृत्ति कुल छः, और एक भेद इस प्रकार का शिक्त के प्रथम परण ही चारो परणों के स्थ में बादूत हो इस च्वर की मिना कर पाद यमक' के धावृत्ति यह भी हो सकते हैं। यो प्रकार की पाद को धावृत्ति यह भी हो सकते हैं। यो प्रकार की पाद को धावृत्ति यह भी हो सकते हैं। प्रथम प्रथम प्रवार हिंदी स्थान पर भी द हिंदी याद तृत्तीय के स्थान पर भी द हिंदी याद तृतीय के स्थान पर भावृत्त हो। प्रथम प्रथम पाद ज्वर्ष के स्थान पर भावृत्त हो। हम हो हो हो को और जोड देने से नौ प्रकार के पाद यमक' हो। सकते ही दहन बाद प्रकार प्रवार प्रकार के की की की प्रवार प्रवार प्रकार के की की की प्रवार प्रवार प्रकार के की की की स्थान पर प्रवार प्रकार के की की स्थान पर प्रवार प्रकार के की की की स्थान पर प्रवार प्रकार के की की स्थान प्रवार प्रकार के स्थान पर स्थान प्रवार प्रकार की स्थान पर स्थान प्रवार प्रकार की स्थान पर स्थान प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्रकार की स्थान पर स्थान प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्रवार प्रवार प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्रवार प्रवार प्रकार की स्थान प्रवार प्या प्रवार प

एक [ हो ] पाव के खाबि, सध्य खोर कत में स्थित [ पहों की झाबुत्ति रूप ] यमक [ के क्षीन जवाहरण ] जैसे---

है शबुधों के नाश करने वाले [हन्तः धरातीनां ⇒हन्तररातीनां ] धौर कुन्हारी [धीः धाँवता= धौराँचता ] चृद्धि [बडी ग्राँचता] घन्छों है। कामन्वकी [नायक] नेगीत जास्य इत [बुन्हारी चृद्धि ] के लिए रात दिन [सर्वेच] धर्येट [रच्या ] चास्यादन करने सीम्य है।। २॥

इस उदाइरण में चारो पादो के बादि में हन्त हन्तः, २ थीर, धोरोंचता, ३ काम कामन्दको, ४ रस्या [नीतिरस्या] रस्या की मावृति पाई जाती है। इसलिय यह 'याथादि यमक' का उदाहरण है। याद के मध्य भाग में बाए हुए 'विमक' का बगवा उताहरण देते हैं— वसुपरासु परासुमिवोब्फ्ती-व्वविक्तं विक्ताङ्कराशिप्रभम् । प्रियतमं यदमन्तुमनीश्वर्यः रिमिक्तासिकतासिकः (तासु का ॥ ३ ॥ सुदृशो रसरेषकितं पक्तिं भवतीतित्रमस्ति मितं स्तिमतम् । स्रपि दासन्तवस्वक्तत्व क-स्तुत्ववेत्रतु कामधुरां मधुराम् ॥ ४॥ पाइयोशिद्मभणान्तवमकानि यथा—

[ यतमन्तुं --- यत उपरत मन्तुप्पराधो यस्य लं ] निरयराम, निष्कलङ्क ग्रांती के समाम खुन्दर, शनिकलाङ्क किन्तु ऐत्वर्यरहित [ झनीश्चर निर्धन ] सिमान [ पुत्रय ] को मृतक [ परामता सत्तवः प्राणा यस्य लं परामुं ] के समान छोड़ देने यासी, [ सत्तपक ] बार्तु के समान [ स्पेह्हीत ], पन की सोभी [ यतुपरामु ], उन [ केश्यासों ] में क्या राविकता हो सकती है ॥ ३ ॥

इस इलोक में चारो चरागों में पादों के मध्य भाग में [बहु] परासु परासु [मिन], रे. [म्न] विकल विकल [कार्यायामम्], रे. [मि] मतमें परासु [तुमतीरवर], रे [र] विकला-विकला [विचन] पदो की मानुनि की माहै है। मतएक यह 'पावस-व्यवनी-माक' का उदाहरण है। 'पादा-उतनी-माक' का प्रमान बनाइरण है वे

[भवित स्रयोत् स्वयि ] कुन्हरे सित [वत ] मुनवरी [सुद्धाः] का रितेन सन्दर्शानिकारेवा रेबनिवतं सूर्ण रसारेवांकितं ] सन्दर्शा सूर्य, स्वीकत, [ग्वान्कितं भवसन्त्रमारं नोर्स सीर देखा न वे हत सकार के शव सक्षम के पूर्ण ] युवनस्व [तिस्तिनितं निमृतम् ] धीर तानिक सा [मितं शीयम् ] कटाल [भी ] है। मीर पृथ्याप्य के समान [हासमानस्वक्त ] मान मृतकान भी है। इसनिय पुन्हरूपरे [सारान्यमध्ये ] माप्र कामयुद्धा को कीन [यक ] हुटा सकार है। [कोई नहीं हिस्त सत्या । स्वया कोई समस्वे स्वायारी नहीं कर सकता है ] भू शा

इन दलोक के चारो चराणों के अन्त में १. [रे] चिंकत चिंकत रे [प] दिन प्रित निर्तामत, १ हिस्सान ] स्वयक स्थव के, और ४. [का] मधुराम् अधुराम् यदों की आवृत्ति होने से यह पादान्तवर्ती-व्यक्त का चराहरण हुमा।

3, वो पारों के झाबि, सध्य झीर धन्त [में स्थित ] यमक [के तीन उदाहरण झाने वेंसे। उनमें हा सबसे पहिले वो पारों के झाबि में स्थित समक्त का उसहरण बेते हो ] जीने— श्रमर दूमपुष्पाणि श्रम रत्ये पिकत मधु । का कुन्दक्षमुमे ग्रीतिः काकुन्दस्या विरोधि यत् ॥ ४ ॥ श्रष्यशक्यं तथा द्वं दुःख शक्यान्यरासमि । वाणो वाहीकनारीएां वेगवाही कपोलयोः ॥ ६ ॥ सर्वदि कृतपदस्वत्वरीहितेन स्मितशुर्विना स्मरतस्वरीहितेन । भवति वत जनः सचित्वराहो न खल्ल सूषा कुत एव चित्तराहो ॥॥

हे भ्रमर 1 कुनव के फूल में हो ऐसी कोन सी [ विशेष ] प्रोति है जो [ कुनव का फूल विशिष्ट म्हजु में ही जिलता है। विशिष्ट की समानि के बाद बसल महुदु माने पर उसका जिलना नद हो जाता है। इसिल्ट प्रव वसन म्हजु में जब कुन-कुसूम नहीं जिलता है तब 'कालुं 'हत्य' — व्यक्तियार कुरा 'का हुं किया विकारों या शोक भीत्याविभिष्यतें: ] प्यति विगाड़ कर रोता [ विहलं,रीवि चिरोपि ] किर पहा है [ चलन म्हजु में इतने सारे फूल जिल रहे हैं ] जा रिति [ मानवा ] के लिए उनका मधुपान करता हुमा [ मन्य ] पेदो के फूलों पर मंदर 1181

यहा प्रथम दो चरणो के मादि में 'भ्रमर भ्रमर [ स्वे ]' पद भी भीर मन्तिम दोनों चरणों के मादि में 'का कुल और काकुं व [ स्वा ]' पदो की माकुंति होने के यह दो वादो के भादि में उपस्थित यगक का उदाहरण हुमा। दी पादों के मध्यवर्षी यमक का उदाहरण हागों देते हैं।

उस [ रानी ] ने [ शकियों शकास्पत्रनपदस्त्रीणां ] 'शक'-देश वासिनी दिनयों के मन्तरात्मा में बसहा [ अशस्य ] दुःख दिया और वाहीक देश की

हिप्रधों के क्योनों पर वेगवाही घानुधों का प्रवाह दिया ॥६॥ इसमें प्रथम चरण धीर दितीय परण के मध्य में '[ध्र] दावर्ग दानयों [तरास्मिन] पदी की धीर तृतीय तथा चतुर्च चरणी के मध्य में 'वाहीक [बेग] बाही क [पोनयोः] पदो की बाचृति होने से यह दो पादों के मध्य में स्थित पमक का जवाहरण है। दो पादों के धन्त में रहने वाले, उसक की

स्मित से द्रांध धोर काम तात्व की बोधा तिये हुए शुन्हारे कटाश का पात्र हुमा पुरण विस्तवाह बुक्त हो जाता है । [जब बुम्हारे केचल बेसने मात्र से विस्तवाह होने तथाता है तब ] किसी से भी विस्तवाह हो सकता है यह कहना विस्ता नहीं है ॥७॥

च्दाहरल माने देते है--

पकान्तरपादान्तयमकम यथा---

उद्वेजयति भूतानि यस्य राज्ञः कुशासनम् । सिद्दासनवियुक्तस्य तस्य चित्रं कुशासनम् ॥ = ॥

ासहासनावयुक्तस्य तस्य । चूत्रः ह

इस इलोक के प्रथम द्वितीश घरणों के ब्रान्त में '[क्रवपदम्] त्वदीक्षितेम, मीर [इसर त ] च्यदीक्षितेन' यदी की तथा तृतीय चतुर्य चरण के मन्त में 'विकासी' वर्षों के मानृति होने से दो यादों के मन्त में स्थित यमक का च्याकरण है।

एक पाद के झालर से पादान्त में स्थित यमक [का उदाहरणा] जैसे— जिस राजा का बुरा शासन [अला] जनों को दुःजदायक होता है। विहासन दियुक्त होकर [सिहासन को छोड़ कर] उसको शीख ही कुशों पर

बैठना [ घन-वन सारा-मारा फिरना ] होता है ॥ ८ ॥ इस रलोक में 'एकाग्तरित-पादान्त-यनक' है । नयोकि द्वितीय मीर

चतुर्थं चरण के प्रमत्त में 'कूशाधनम्' पद की धावृत्ति हैं। इस सूत्र के उदाहरणो मैं से प्रथम उदाहरण में भी ितीय और चतुर्थं चरण में मार्वृत्ति दिरतनाई थी। गरन्तु वह समस्त पद की मार्वृत्ति थी श्रीर यहा केवत पादान्त की घावृत्ति है यह उन दोनों का भेद हैं।

प्रती प्रकार 'एकान्तरित-वादादि-यमक' का विस्व जवाहरस्य हो

सकता है।

करोऽतितास्रो रामाणा तत्रीतास्तविभ्रमम्।

क्रतीति तेथ्य कालं च अवलीत्यलताडनम् ॥ इसमें त्रथम भीर तृतीय चरण् के बारकम में 'करीति' भीर 'करीति' दह होने से यह 'एकान्त्ररित-पादादि-गमक' का उदाहरख है। 'एकान्त्ररित-पादमच्य-यमक' का निमा उदाहरख हो सकता है---

> थान्ति यस्यान्तिके सर्वेज्यन्तकान्तमृपाधयः। त झान्तवितवसान्त गौरीकान्तमपास्महे ॥

त झान्ताबतवृतान्त याराकान्त्रभुवास्य । इस स्लोक के द्वितीय मीर चतुर्थ चरए के मध्य में 'कान्त' पद की मायृत्ति होने से यह 'एकान्तरित-यादमध्यायमक' का उदाहरख है।

इस प्रकार 'एकान्तरित पाव' के ब्यादि बीर मध्य यमकों [के प्रबाहरणों]

को [स्वय] समभ्र संत्रा चाहिए ॥

समस्त्रपादान्तयमकं यथा--

१६८ ]

नतोन्नतभ्र गतिवद्धतास्यां विलोक्य तन्वीं शशिपेशलास्याम् । . मनः किमुत्ताम्यसि चछालास्यां कृती स्मराज्ञा यदि पुष्कला स्याम् ॥६॥

. एवं समस्तपादादिमुध्ययमकानि व्याख्यातव्यानि । श्रन्ये च

जातिसङ्करभेदाः सुधियोत्त्रेष्ट्याः ।

समस्त [ चारों ] पावों के अन्त में यमक [ का उवाहरण ] जैसे-हे चञ्चल मन ! नत और उन्नत भाँहों की गति से लास्य [नृत्य]

युक्त, चन्द्रमा के समान सुरवर मुख वाली, इस तस्वी को देख कर वयों उसेजित हो रहा है। यदि इस [तन्वो] में कामदेव को ग्राप्ता पुस्कल मात्रा में भाजादे [काम का पूर्ण वेग से प्रभाव हो जावे ] तो [इसके साथ सम्भोग झादि का

मवसर प्राप्त हो शकने से ] में कतार्थ हो जाऊं ।।६॥ इस क्लोफ के चारों चरणों में 'सास्या' पद बाता है इसलिए यह

'तमस्त पादान्त बसक' है । ' इसी प्रकार समस्त पादों के भावि भीर मध्य [ में स्थित ] धमकों की भी

म्यास्या समभ्र लेनी चाहिए । सीर भी [इन भेदों के ] संखूर से उत्पन्त भेद बुद्धिमान् [ पाठक ] स्वयं समभ्र ले ।

समस्त पादों के मादि में होने वाल यमक के लिए निम्नलिवित खरी-हरण दिया जा सकता है---

> सारसाधनकृताकारा सारसामीवनिर्भरा। सारवालवृतप्रान्ता सा रसाद्या सरोजिनी ।।

इसमें नारो पादों के बादि में 'सारसा' की बावित होने से यह 'सनस्त-पादादियमक' का उदाहरख है । 'समस्तपादमध्यमक' के लिए निम्न

बदाहरण दिया जा सकता है-स्थिरायते वतेन्द्रियो न भूयते वतेर्भवान् ।

भगायते यतेज्यमूत् मुखाय ते यतेज्ययम् ॥ इस स्लोक के चारों पादों के मध्य में 'तेमते' की आवृत्ति की गई है। इसितए यह 'समस्तपादमध्य यमक' का चँदाहुरसा हो सकता है। सन्य सकुर जातिमेद के सिए निम्न उदाहरत दिया जा सकता है-

सनाकवनित नितम्बद्धचिरं, चिरं मुनिनदैनंदैव तमसृष्। मता फरावदोऽवदो रसपरा, परास्तवसुधा मपाऽधिवस्ति ।। श्रदारयमकन्त्वेकात्तरमनेकात्तरञ्ज । एकात्तरं यथा---नानाकारेण कान्ताश्चराराधितमनोभुवा । विविक्तेन विलासेन वर्तेच हृदयं नृणाम्॥ १०॥ ू

एवं स्थानान्तरयोगेऽपि द्रष्टव्यः।

सजातीयनैरन्तर्यादस्य प्रकर्षी भवति । स चार्य हरिप्रवीधे दृश्यते । यथा---

इस प्रकार पादयमको का निरूपण कर चुकने के बाद सब ग्रागे सक्षर-यमको का निरूपए। करते है।

प्रभार समक एकाक्षर और बनेकाक्षर [भेद से दो प्रकार का ] होता हैं। [ उनमें 🗟 ] एकाक्षर [ अमक का उदाहरए। ] जंसे---

काम की झाराधना करने वाली कान्ता की भीहों ने नाना प्रकार के सुम्बर विलास ले [ अवने देखने वाले प्रिय ] शोगों के हृदय को चीर दिया ॥ १०।

ें , 'इस इलोक के प्रथम चरएा के बादि में 'नाना' पद के रूप में 'नकार' की मावृत्ति, हितीय चरशं के बादि में उसी प्रकार 'राराधित' में 'र्रकार' की' पापृत्ति, तृतीय करण के बादि में 'विविक्तेन' पद मे 'वि' भी बावृत्ति और मन्तिम चतुर्यं चरख के बादि में 'तेतक्ष' पद में 'तकार' की बावृत्ति होने से यह 'एकाक्षर वमक' का उदाहरण है । वैसे तो यह धनुत्रास का उदाहरण होता, परन्तु इस मावृत्ति में स्थान का नियम है, चारी पाटो के मादि में नियमित रूप से यह वर्ण की बावृत्ति हुई है इसलिए यह 'एकाक्षर यमक' का ही उदाहररा है, **प**नुपास का नहीं।

इती प्रकार स्थानान्तर [ अर्थात् वाद के मध्य प्रथमा् धन्त ] कि योग में भी [ यह 'एकाक्षर धमक' हो सकता है उसे ] समक लेता चाहिए।

स्यानान्तरयोग का उदाहरए। निम्न प्रकार दिया जा सकता है---स्मास् राजम्नसुराहतेष् संसेहीसुरासा वसुराजिते: स्नुता.। न भासूरा यान्ति गुरान्त ते गुराा. प्रजाम रामात्मस राखिता गता ॥ सञातीय [ एक वर्ग के अयवा 'तुल्यास्यप्रयत्ने सवर्णम्' इस पाणिनि सूत्र के ब्रनुमार सवर्णसज्ज वर्णा ] के निरम्तर स्थित होने पर इस [ 'एकास्तर यसक'

या 'भ्रनुप्राम'] का [भ्रधिक] प्रकर्षहोता है। इस प्रकारका [सजातीय नैरन्तर्भपुक्त ] समक हरिश्रबोध [ नामक काव्य ] में देखा जाता है । जैसे-

<sup>1</sup> विविधघवचना नागगद्ध<sup>®</sup> नाना विन्विततगमनाऽनाममञ्ज्ञनाऽमा । रुरुशल्ला नावचन्धुन्धुनाना मम हि हित्तनाऽनाननन्त-स्वनाऽना ॥ ११॥

श्रनया च वर्णयमकमालया पदयमकमाला व्याख्याता ॥ २ ॥

हिर-प्रकोध के इस इलोक में हरि विष्णु, हलवर बलराम से समुद्र के समीय की भूमि का वर्णन कर रहे है। समुद्र के किनारे की भूमि कैसी है कि ] माना प्रकार के कर्जुन ['धयो वृक्षे नरे पत्यावजु'ने च दुमान्तरे'] के बन जिस में है, विविधानि ध्वानामज्ञानाना बनानि यस्यां सा विविध्यवद्या । नागाः कञ्जुराः सर्वा वा तान् गृष्यन्ति अभिलयन्तीति नागगर्दाः । सथाविधा ऋदाः समदा ये मानाविधा वयः पक्षिणः तैविततं व्याप्तं गमनं यस्याः सा नागगर्ददंनानाः वि- विततगननाः ] हाजियों [ पर बैठने ] ग्रथवा [ साने के लिए ] सर्पों के मिलायो जो मियुर माडि ] नाना प्रकार के पक्षी उनसे ज्याप्त है माकाश जिसका, और अनामनज्जजना - न विद्यते नामी नवनं यहमन् कर्मण तत्त्या भज्जन्तो जना यस्थां सा सनाममञ्जञ्जना ] जिसमें विना भूके लोग नहां सकते है, घोर/ घना =न विद्यते नरी यस्यां सा घना अयथा प्रनिति प्राणित स्पुरतीति बना ] जिसमें कोई मनुष्य नहीं है [ बर्थात निजेन ] बरवा [ ब्रनिति प्राणिति स्फुरतीति प्रमा ] संजीव सी [ स्ट्याशनलना ... स्रूप्या मृयाणां श्रासानां च ललने विलासी यस्या सा ववशाशलना ] मुगों और शशकों के विलास से मुक्त, [ घोर नायशयुग्युनामा मी = भावयो. श्रवम्यु शत्रु धुनाना ] हम दोनो [ कृष्ण मीर प्रसराम] के शतुमाँ का नाश करने वाली [हि -यतः, हिततना-आवयोहितं सनोतीति हिततना ] वयोकि अथवा निश्चय से [ हमारे ] हित को करने यासी, [ श्रीर धनानन-स्य-स्वनाऽना = न विद्यते श्राननं यस्यासी अनाननः, स्व श्रात्मीयः -स्पन एव बनः प्राणनं यस्याः सा बनानन-स्व-स्पनाइना ] मुख रहित [ मुख से उच्चारण न किया जाने वाली ] जो घषनी [ पृथिवी के भोतर,को ] माबाउ, वही जिसका जीवन है [ ऐसी समद के समीप की पश्चिमी है ] ॥११॥

इस दलोक में सब जगह संभातीय धदारों का नैरन्तये पाया जाता है इसलिए यह 'एकावर यमक' के श्रुक्ण का उदाहरू है।

इस वर्ण वजक की माला से [ उसी के समान सन्धावित ] प्रवासक-माला की भी व्याक्षा हो गई ॥ २ ॥. भङ्गादुत्कर्पः । ४, १, ३।

उक्टुए' खलु यमकं भङ्गाद् भवति ॥ ३ ॥

यद्भला परिवर्तकश्चूर्णमिति अङ्गमार्गः । ४, १,४ ।
 पते खल यङ्गलादया यमकमङ्गानां प्रकारा मवन्ति ॥ ४ ॥

वर्णविच्छेवचलन श्रृङ्खला। ४, १, ५।

यर्णानां विच्छोदो घर्णविच्छोदा तस्य चलमं यस सा शृह्णता । यथा 'क्रिकामधु' शुरुदे 'काम' शब्दविच्छोदे 'मधु' शब्दविच्छोदे च तस्य चलनम् । लिम-यथेयोर्विच्छेशत् ॥ १॥

ंयमक की ही कुछ ग्रन्य विद्योपनामी को मूचित करने के लिए प्रमुक्ते सुत्र में कहते है—

भक्त से [यमक का अधिक ] उत्कर्ष होता है। [पदों में ] भक्त [विकडेंब कर देनें ] से निश्वय ही यमक [अधिक ] उत्कृत्य हो जाता है।। क।।

उस भक्त के भेदों की दिखलाने के लिए भगता सूत्र लिखते हैं।

१ श्रुह्वला, २ परिवर्तक भीर ३ चूर्ण-[यह तीन] भङ्ग के प्रकार है। यह श्रुह्वला स्नावि [तीन] समक के भङ्ग के प्रकार होते हैं॥ ४॥

उनकी कम से स्यास्या कहते है-

वनका कम संध्याक्या कहत हु--वनों के विक्छेद का किसता साने ] सरकता 'श्रद्धानां [ कहताता ] है।
वर्ण ता तिक्छेद वर्णविक्छेद विद्या का प्रती है। वर्ण [ वर्णविक्छेद ] का
काला [ साने सरकता ] को है वही 'श्रद्धानां [ नामक श्रद्ध का एक प्रकार ]
काला [ साने सरकता ] को है वही 'श्रद्धानां [ नामक श्रद्ध का एक प्रकार ]
की विद्या है। उसे हैं। एक पर उद्दुव 'कितकामधुर्णहितम्' वार्क उदाहरण में ]
'कितकामधुं 'तान में [ विद्वान किस कामधुक्य पह व्यव्छेद करने पर कित पर
के हो जो हा पाना मान को चानन करने पर [ 'ति' पर वर्ण-दैन्य-देव होता है।
'किर 'कितका मधुं ऐता वच्छेद करने पर वह विच्छेद 'ति' हो तर कर 'का' पर प्रा जाता है। इससिय ] और मधु अध्य के विच्छेद करने पर उस
'का' पर प्रा जाता है। इससिय ] और भु अध्य के विच्छेद करने पर उस
'का' पर प्रा जाता है। इससिय ] और प्रां प्रदा के स्वान होता है। [ क्योरि 'किसकामधुं' में वीच के 'का' का एक घोर ] 'ति' घोर [ दूसरो घोर ] 'य' हो तस्य होते हैं। [ व्यव्ह वर्ण विच्छेद के वसन की एक 'श्रद्धाना' वन जाती है। इससिय सङ्गविनिवृत्तौ स्वरूपापत्तिः परिवर्तकः । ४, १, ६ ।

श्रन्यवर्णसंसर्गः सङ्गः । तद्विनिवृत्तौ स्वरूपस्यान्यवर्णतिरस्कृतस्याः पितः प्राप्तिः परिचर्तकः। यथा 'कलिकामधुगहितम्' इत्यत्र 'ऋहितम्' इति पदं गकारस्य व्यक्षनस्य सङ्घाद् 'गहितं' इत्यन्यस्य रूपमापन्नम् । तत्र व्यखनसङ्गे विनिवृत्ते स्वरूपमापद्यते ऋहित्सित् । श्रन्यवर्णसंक्रमेण भिन्नरूपस्य पदस्य ताद्रप्यविधिरयमिति तात्पर्यार्थः । एतेनेतराविष क्याख्याती ॥ ६ ॥

इस प्रकार के वर्णविष्छेद होने पर यमक भङ्क का 'श्राह्मला' नामक विशेष भेद होता है ] ॥ ४ ॥

, यमक भङ्ग के दूसरे 'परिवर्तक' नामक भेद का निरूपण सगले सूत्र में **फरते है**—

िपास के किसी सम्बद्ध घक्षर से ] सङ्क के छट जाने पर िउस वर्ण के सङ्ग के कारण विकृत हुए वर्ण की जो सङ्ग के हटने से पूनः अपने ] स्वरूप की प्राप्ति [ है वह वर्ण को विकृति से स्वरूप भूत प्रकृति की धोर परिवर्तित हो जाने से ] 'परिवर्तक' [ नामक 'यमक-अङ्ग' का उदाहरण होता ] है।

धन्य वर्ण का ससर्ग [ यहां ] सङ्ग [ वद से अभिन्नेत ] हे । उसके छूट जाने पर मन्य वर्ण [के संसर्ग के कारण ] से तिरस्कृत [प्रतीत न होने वाले वर्ण के प्रपते ] स्ववय की प्राप्ति [जिस भक्त प्रकार में हो जाती हैं उसे ] परि-बर्तक' [ कहा जाता ] है । जैसे पु० १६३ पर उद्भुत पूर्वोक्त] 'व तिकामधुर्गाहतम्' इस [ उदाहरण ] में 'महितम्' यह पद व्यञ्जन रूप गकार के सङ्ग से [ मपने महित थेंच्ठ पूत्रम मर्थ प्रतिपादक स्वरूप की छोड़ कर ] 'महितम्' इस [ प्रकार के] सन्य के रूप को प्राप्त हो गया है। उस ['यहितम्'] में से [गकार रूप ] ध्यञ्जन का सङ्ग हट जाने पर [ वह 'गहितम्' एव ] 'ग्रहितम्' इस रूप में घपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। [इसितए यह 'परिवर्तक' नामक दूसरे 'यमक भङ्ग' का उवाहरण है। इसका श्रमिश्राय यह हुआ कि ]श्रम्य भिन्न वर्ण के ससर्ग से भिम्न रूप[ हुए.] पर का [ उस धन्य वर्ण के ससर्ग के छूट जाने पर पुनः] धपने उस [ मूल ] रूप को प्राप्ति का यह विधान [ 'परिवर्तक' नाम से प्रसिट ] हैं। यह तात्वर्याचं हुमा। ['परिवर्तक' की ] इस [ब्यास्था ] से [ 'परिवर्तक' के [ सम्भावित ] ब्रन्य दोनों भेद [ ब्रयांतु १. विष्क्षेद्रयुक्त ब्रनेक पर्दो के मिसाने

पिण्डाक्षरभेदे स्वरूपलोपश्चूर्णम् । ४, १, ७। पिरवात्तरस्य भेदे सति पदस्य स्वरूपलोपरचूर्णम् । यथा---योऽचलकुलमपति चलं, दूरसमुन्मुक्तशुक्तिमीनां कान्तः। साग्नि विभति च सलिलं, दूरतमुन्मुक्शुक्तिमीनाङ्कान्तः॥ १२॥

से स्वरूप की प्राप्ति और २. भिन्न-भिन्न दो हलो चैर्यात् व्यक्तनों के मिलाने से स्वरूपसाभ रूप ] भी व्याख्यात हो गए [ यह समऋना चाहिए ]।

ने परिवर्तक के भीर दो भेद जिनका वृत्तिनार यहा सकेत कर रहे हैं इम प्रकार हो सकते है कि एक में विच्छेदपुरत मनेक पदो के मिला देने पर भौर दूसरे में धलग-मलग स्थित वो ध्यान्जन वर्णों के मिला देने पर जो स्वरूप लाभ हो सकता है ये दोना भी यमक भाइ के परिवर्तक' के उदाहरण हो सकते है। यह प्रश्तिम भेद अगले 'चूएँ' नामक भेद से विपरीत बनेगा ।। ६ ॥

'यमक अक्क' के लुबीय भेद 'बूएएं' का निरूपण करने के लिए प्रगला मूत्र णियते है---

संयुक्ताक्षर [ पिण्डाक्षर ] को शलन कर देने पर [ पद का ] स्वक्रप

का लीप [हो जाना ] 'जूर्ण' [ नामक यसक भेद का तृतीय प्रकार ] है । समुक्ताक्षर [पिण्डाक्षर] का विद्यतेव हो जाने पर पद के स्वक्रप का स्रोप

'बूर्ण' [ नामक यमक भेद का तृतीय प्रकार ]है । जेसे---

[ रंस दलोक में कवि समुद्र का वर्णन कर रहा है। समुद्र संसा है जनका पहला थियोवण है 'दूरसमुन्तुनतशुक्-तिमीना कान्त.' । इतका सम होगा 'दूरे समुन्मुक्ता हुन् होको मेन सः दूरसभून्मुक्तराुक्' और 'तिमीना मत्स्याना कान्तः प्रियः'। श्रयति ] ब्रोक रहित घोर बद्धलियो का प्रिय [ समूह है। यही पार इस क्लोज के चतुर्थ जरण के भी रूप में 'बुरन्तमृत्युवराष्ट्रितमोतां कान्त ' इस रूप में भावत हुन्ना है । वहां उस का धर्य करते समय दूरसम्' धीर 'उन्मुरतःगृस्ति-मीनाद्भान्त' इस प्रकार वो पत्र ग्रसम ग्रसम हो जायेंगे । उसके 'उन्मृश्तपृथ्ति-मीनाद्धान्त.' इत ब्रश का ब्रथं 'उन्मुक्ता उत्यतमृत्ताः पृश्नयः उन्मुक्तग्रहन्यः' जिन सरितयों में से मोती निकल गए है जा जबर निकल रहे हैं । इसे प्रशास की शक्तियाँ और बीन खर्मात् महानियां बाद् प्रयानि वित्त है जिसमें, ऐसर बिसका बात बर्बात प्रान्त भाग है। इस प्रधार का समूत हा। धर्नात ] बाहर निकले हुए मोतियों याली सुवितयो और मछलियों से ब्रिट्स तट वाला नमूद्र 'दुरसम्' प्रयात धारी, ग्रीर 'सामिन' धर्वात् बड्बानल युवत, 'सलिल' जल को

श्रत्र श्रुक्तियदे कीति पिण्डाचरं, तस्य भेदे श्रुक्तियदं लुप्यते ककार-तिकारयोरन्यत्र संक्रमात्।दूरसमुन्मुक्तशुक्, श्रचलकुतं, तिमीनां कान्तः समुद्रः।

श्रत्र रलोकाः—

138 ]

श्वसण्डवर्णीवन्यासनसर्ने शृद्धसाऽमसा । श्रनेन ससु भक्षेन यमकानां विचित्रता ॥ १३ ॥ यरन्यसञ्जमुत्सुरुव नेपध्यनिय नर्तकः । राष्ट्रस्यरूपमारोहेत् स द्वौयः परिवर्तकः ॥ १४ ॥

पारण करता है। भीर जो [समुद्र पवंतों के पहुर काटने वाले इन्द्र के सब से ] [बल ] 'कांपते' हुए, ['स्वचनं' सर्वात् समुद्र के भीतर छिप कर बैठे हुए सरणागत-मेनाक ] पर्वत को [ 'स्वबंति'] रक्षा करता है।। १२।।

यहाँ [ डिलीय करण के ] शुक्त पद में 'दित' यह सयुक्ताक्षर है। इस में मिसस कर देने पर शुक्ति पद का तोन हो नाता है। ककार [ का गुक् कम्मुन्ताक्षर में ] प्रोश तिकार [ 'ति' प्रकर] का [ तिसीनों पद में ] प्राप्त [ 'गुक्' तथा 'तिनीनों पदों में ] संच्या हो जाते से [ शुक्ति पद रहता होते ही हैं। उत्तक्षा सोग हो जाता है। 'गुर्ज' हो जाता है। उत्तित्व पद रहता होते हो अतका होन हो जाता है। 'गुर्ज' हो जाता है। इसका पद है प्रकार होता है ] 'पूर' पामुक्त पदों का अस्वय हह प्रकार होता है ] 'पूर' पामुक्त गुक्त हो को को पूर छोड़ देने वाला घोर 'तियोगों कान्ता' मछितयों का जिस सपूर प्रचल कुत्त [ सेनाशोह पर्वत सपूर ] को [ 'प्रवति' रक्षा करता है ]

इस [ यमकमङ्ग के तीनो प्रकारों ] के विषय में [ निम्नलिदित संप्रह ] स्तोक [ भी ] है—

चपर हैं [पूर्ण ] क्यों के वित्यास का [ प्रस्तृत के स्वयस्य पर स्पर-चपर ] सरक जाना [ गुरुदुत्वा जेसी रचना का जनक हो जाने से ] गुड "गुरुद्धसा" [ कहाताता ] हैं । इस [ गुरुदुत्वा कप ] भद्र से यसकों की विधित्रता [ प्रतीत होने समती ] हैं ॥ १३ ॥

जेते [नाटक में] नट [बन्य रामादि के] बेड़ को छोड़ कर वर्गने स्वरूप को प्राप्त होता है इस प्रकार जो वर्ष [बंबप्यापादक] बन्य [वर्ग] के सङ्ग को छोड़ कर [बपने बससी] डाब्स स्वरूप को प्राप्त हो जावे उस [यमक भेद्र] को 'परिवर्तक' [नामक दूसरा भङ्गानेव] समस्ता चाहिए।। १८॥ पिएडास्तरस्य भेदेन पूर्वापरपदाश्रयात् । वर्षयोः पदलोषो यः स मङ्गरस्पूर्वसंज्ञकः ॥ १४ ॥ । अप्राप्तवसूर्वभङ्गानि यथास्थानस्थितान्यपि । अक्रकानीय नात्यर्थं यमकाति चकासति ॥ १६ ॥ विभक्तिपरिष्णासेन यत्र भङ्गः क्वचित् भनेत् । न निरूक्ष्टिन यात्र यसकोस्वर्षकीनिवाः ॥ १७ ॥ आहद् भूयसा यतु पदं यसकृमिकाम् । दुष्येक्चेनन पुनस्तस्य युक्तानुप्रासकरस्य ॥ १८ ॥

संयुक्ताकर को तोकुने से बोनो संयुक्त वर्णों के [कमशः] पूर्व धीर वत्तर पदों में मिल जाने से जो [संयुक्ताक्षर जन्य ] पव का लोप हो जाता है वस भङ्ग को 'जूर्य' मामक भङ्क समकत्मा चाहिए ॥ १५॥

थेते 'बूर्ण-भङ्ग' [केश्वयाश की रचना विशेष ] ते रहित होने पर स्रपने चित्र स्थान पर रहने पर भी केश कोभित नहीं होते इसी प्रकार 'बूर्ण-भङ्ग' [नामक समक भरें ] के बिना खिता स्थान पर स्थित होने पर भी समक स्रोपक शोभाजनक नहीं होते हैं॥ र६॥

जहाँ कहाँ विभिन्तयों के विपरिणाम से भङ्ग बनता हो यमक के उत्कर्ष को जानने वासे [बिडान्] उस को [उत्कृष्ट ] यमक नहीं सानते हैं ॥१७॥

जो पद बहुत दूर तक यमकरपता को प्राप्त होकर भी दूपित हो जाय [यमक मध्य सके] उसकी फिर धनुपास का उबाहरण मानना भी उचित नहीं है।।१८%।

, इसना प्रदाहरण दण्डी ने इस प्रकार दिया है-

कालकासगसकासकासमृद्यकासकाल, कासकालघनकासकाससगसकासकास । कासकासितवासका ससनिकालकास-कासका, संगतु कासकास ॥

इस उदाइरए में कातकात की झत्यधिक घावृत्ति हो जाने से रक्षा-स्वाद में मशतजा के स्वान पर ध्यवमान उपस्थित हो जाता है। इप्रतिए 'पास्त्र भूपता पत्तु पद यमकभूषिकाम' जो पद पति मात्रा में जयक भूषिका में पहुंच जाव घर्षात् यसक प्रयोजक पर की पतिमात्रा में बागृति हो जाव भीर

### विभवतीतां विभवतत्त्वं संख्यायाः कारकस्य च । अगृतीतः सुन्तिदंदृतात्वं मिथरच यमकाद्भुतम् ॥ १६ ॥

्दसिलए बहु मार्चिए देपियुनेत हो जाय 'दुप्येच्नेत' तो फिर उस को प्रमुगत का भी बराहरएए नहीं भागना, जाहिए। 'न पुनस्तस्य युनतानुप्रासकरूपना'। प्रिंद उससे कान्य की सोभा की वृद्धि होती हो तो वह यमक ही हो सकता है। परन्तु जब वह यमकत्त्रम् होने पर्'भी प्रतिमाना में प्रयुक्त होने से दोपाधायक हो गया है, तब यह प्रमुगन चून प्रसन्द्वार भी नहीं हो सकता है, यह प्रमन-कार का प्रभिप्राय है।

कार् का सामप्राय है।

, वृत्वन्त प्रथम तिक्कत [यवाँ को] को अलब-सलग स्थमा नितकर
भी [ऐसो] प्रापृति जिसमें विभिन्नियो, संख्या [स्वम ] मीर कारकों
का 'भेद हो उसको 'यमकार्मुन' [ स्थमा 'धन्भुत समक' सलङ्कार ]
कार्नेहें।। १६।।

है।। १६।। / ; इनके भम से उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं-

विश्वप्रमात्रा भवता जगन्ति, ' व्याप्तानि मात्रापि न मुज्बति स्वाम् ।

दिस्त के प्रमाता मापंछे सारे जमत स्थाप्त हैं। उसका कोई भी सदा साप से रहित नहीं हैं। इस उदाहरफ में 'विस्तप्रमामा' और 'माना'र' इन दोनों में 'मामा' इस अब की आयृत्ति होने से यह 'यसकाद्भृत' का उदाहरफ होता है।

इनी प्रकार-

एताः सन्नाभयो वाला यासा सन्नाभयः त्रियः ।

इस उदाहरण में 'सम्तामना' इस पद की झावृत्ति है। परम्नु, पहली जगह 'एता: मन्तानची बाला' में 'रम्नाभस.' यद बहुवचनास्त 'एता: बाता.' का विरोपण है। सौर दूसरी बगह 'सम्तामता' यह, एकवचनास्त 'रिवा' की विरोपण है। दौने पत्रे में प्रचमा विम्तित हो। होने के यह विभिन्तः भेद की नहीं सिंग्डु सब्याभेद रहते हुए पद की झावृत्ति का उदाहरए हैं। 'रामाभन बाला: में 'एम्नामन' का सर्व मुन्दर नाभि बाली बालाएं हैं।

हरी प्रतार--

, यनस्तवः प्राप्तगृहाः प्रभावे, यतस्यनुद्देवसि भासवेऽयम् ।

# चतुर्वाधिकरणे प्रथमोञ्च्यायः शेषः सरूपोऽनुपासः । १,११६- ।

पदमेकार्थमनेकार्थं च स्थानानियतं तृद्धिघमचुरं च शेपः । सहपो-· ऽन्येन प्रयुक्तेन तुल्यखपोऽनुपासः ।

इस उदाहरण में 'यतस्ततः' पद की बावृत्ति है । यह पद साविविधनितक 'तित' प्रत्यय करके बना है। इसमें पहली जगह प्रज्वस्पर्य में घीर दूसरी जगह सप्तम्ययं में 'तिमि' प्रत्यय हुवा है। इसलिए यह 'कारक भेद' का उदाहरण 🛊 सासात् विभवित का प्रयोग न होकर 'तसिल्' प्रत्यय के डारा प्रयोग' होने से 

सरति सरति कान्तस्ते सलामो ललामः।

यह मुक्त और तिडन्त पदो की मिश्रित आवृत्ति का उदाहरण है।, इसमें 'सरित सरित' तथा 'ललामो ललामः' पदो की पातृत्ति है। इनमें 'सरित सरित' पदो में से एक 'सरित' पद शतुप्रस्थयान्त 'सरत्' सन्द का सन्तम्यन्त या सित सन्तमी का रूप है झोर दूसरा तिडम्त का लट् लकार का रूप होने से सुबन्त . बोर तिडन्त की मिया बावृत्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार 'ललामी ललामां' में एक 'सलामः' पद प्रथमांका एक बचन घोर दूसरा सद लकार के उत्तम पुरुष का बहुबचन होने से यह भी सुबन्त तथा तिइन्त पदो की मिथ भावृत्ति का उदाहरण है।

इन उदाहरणो में यदि केवल विभिन्तविपरिणाममात्र माने तो अपर दिये हुए इलोक के श्रनुसार यमकत्व की हानि माननी होगी। परन्तु केदल विभक्तिविपरिराहम न मान कर प्रकृति का भी भेद घानते हैं तो यमकाद्भूत मलकुर होता है। यह यमकरवहानि ग्रीर यमकादभुत का भेद समफना चाहिये ॥ ७ ॥

इस प्रकार यमक का निरूपण कर चुकने के बाद दूसरे शब्दालङ्कार का निरूपण प्रायम्भ करते हैं।

[ यसक से भिन्त ] धन्य सारूप्य को 'धनुप्रास' कहते हैं है

यमक में स्थान नियत होता है। ग्रीर शावृत्त पदों में भिन्नार्यकता मनिवायं होती है। इसलिए रोप अनुवास से वास्पर्य धनियत स्थान उपा एकायं भ्रथवा भ्रतेकार्थक पदो की आवृत्ति से हैं। इसी को वृत्तिकार कहते हैं। एकार्यक भीर धनेकायक [ बोनों प्रकार के ] स्रोर सनियत स्थान

नाले पर तथा जली प्रकार के सानियत स्थान वाले सक्षर दोष [पर iii प्रभिन

नन च 'शेपोऽनुप्रासः' इत्येतावदेव सूत्रं कस्मान्न कृतम्। श्रावृत्तिशेपोऽसुप्रास इत्येव हि व्याख्यास्यते ।

सत्यम् । सिद्धत्येवा वृत्तिशेषे कि त्वब्याप्तिप्रसङ्घः । विशेषार्थे च सरूप-प्रहराप । कारस्यें नैवाव निः कारस्यें कदेशाभ्यां त सारूप्यमिति ॥=॥

प्रेत ] है। [इस प्रकार जो शेंय ] सरूप [ग्रयीत् ] धन्य प्रयुक्त [हुए पर ] के तुल्य रूप [पद को ] अनुप्रात किहा जाता ] है। बिर्यात एकार्य अथवा द्यनेकार्य स्थानानियत पर के अन्य अयुक्त हुए पर के साथ सावत्य प्रथना प्रावृत्ति को 'प्रमुप्रास' कहते हैं । यह 'प्रमुप्रास' का सकाण हथा ]।

[ प्रश्त ] 'शेपोऽनुप्रासः' इतना ही सुत्र क्यों नहीं बनाया । ियमक से भिन्न ] शेष [ बन्य प्रकार ] की ब्रावृत्ति को 'ब्रनुप्रास' कहते हैं । यह इस प्रकार

की उस सूत्र की ब्याख्या हो जावेगी !

१७८ |

[ उत्तर ] बायका कयन ठीक है। बायुत्ति शेय बनुप्रास होता है [यह सक्षए ] यन ही सकता है। किन्तु [ उतना लक्षण रखने से ] ग्रन्थाप्ति की सन्भा-वता हो सकती है : [ इसलिए ] विशेष [ रूप से ब्रब्यान्ति वीप रहित धनुप्रास का लक्षण करने ] के लिए [ सूत्र में ] 'सरूप' पर का प्रहण किया है। [ इस 'सरूप पद के प्रहण करने से भेद यह हो जाता है कि यमक में अभिनेत आवृत्ति स्वर-ब्यञ्जन संघात की] सम्पूर्ण रूप से 'प्रायृत्ति' होती है स्रीर [सनुप्रात में स्वरध्यञ्चन संयात रूप] सम्पूर्ण अथवा एकदेश [ दोनो प्रकार ] से सावस्य हो सकता है।

इसका धनिप्राय यह हुमा कि यमक में पूर्ण रूप से स्वर-स्वर-ज्यान-सङ्खात की ब्रावृत्ति ब्रावस्यक है। परन्तु बनुवास में स्वरभेद होने पर भी केवल व्यञ्जन की भी धायुशि हो सकती हैं। यही यमक धौर धनुप्राप्त का भेद हैं। इसी लिए श्री विश्वनाय ने अपने साहित्यदर्पण में इन दोनों के नक्षण इस प्रकार किए है ---

 सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर्ध्यञ्जनसंहतेः। प्रमेश तेनीवावृत्तियमक विनियदाते ॥

मर्वात् सार्थक होने पर भिन्नार्थक स्वरव्यञ्जनसङ्घात की उसी कम से भावृत्ति को 'यमक' कहते हैं। इनके विषरीत-

<sup>६</sup> **धनु**प्रासः सम्दसाम्यं वैदम्येऽपि स्वरस्य यत् । म्बर का भेद होने पर धब्द का साम्बनात्र धनुषास कहवाता है।। 🖙 🛭

साहित्यवर्षण १०, ८ ३ व साहित्यवर्षण १०, ७ ३

स्रनुत्वणी वर्णाऽनुप्रासः श्रेयान्,। ४, १, ६ । पर्णानामनुश्रामः स सल्वनुत्वणोऽकीनः श्रेयान्। यथा— भ्वचिन्मसृणमांसलं क्वचिदतीव तारास्वरं प्रसन्तसुश्रमं शुद्धः त्वरतङ्गलीलाङ्कितम्। इतं हि नव वन्तकीरिणनोनमेगुन्मितः मनो मद्यतीव मे किमपि सासु सङ्गीतकम्॥ २०॥ उल्यणस्त म श्रेयान्। यथा—

वल्लीयद्धोऽर्वजूटोद्धटमटित रटत्कोटिकोटरबद्दरबम् ॥ २१ ॥ इति ॥ ६॥

इति ॥ ६

हलका [ अरनुस्वयः), जनुष ] वर्णों का बनुप्रास [ प्रथिक ] प्रपद्या होता है। वर्णों का अनुप्रास वर्णानुस्रस्य [ यस्त्री तरपुत्रय समस्य से कहसाता ]

वर्णों का भनुशास वर्णानुश्रस [धर्टी तर्रुव्य समस्स से कहसाता] है। यह प्रमुख्यण धर्थात् [सोन ] हरूका [होने पर ] प्रच्छा होता है। जैसे. [निस्न उदाहरण सें ]—

[ निम्न उदाहरण में ]—

कहीं किनाय स्रीर गम्भीर, कहीं सरयन्त उच्च किर [कहीं ] स्पट्ट
स्रीर हुवर स्वरतरङ्कों [के उतार-पड़ाय]की लीला से युवत, बीणा की

निकलतो हुई स्विन से मिला हुमा, यह तुन्तुरस सुन्यर सङ्गीत भेरे मन को मला [ भरतन ब्राह्मावित ] सा करता है। २०॥ इस स्वानेक के अपन परएगें 'महुग्यामानवम्' दूवरे परएगें 'स्वरदरङ्गे जीलावित्रक्ष' महीग करणा में 'निर्मार्थम' किक्स 'सा कर्या करणा में 'मनी मर-

स्व स्ताक के प्रथम वर्रण में 'मनुष्पमानवम्' दूतरे वरण में 'स्वर्तरङ्गे वीताद्वितम्', तृतीय वरण में 'निगंधे' किया वर्षे वरण में 'मनो मर-मेरीय में', तथा 'साधु धङ्कातकम्' इत वदो में मनुक्कण मनुषास पाया जाता है स्वतिष् वह उत्तम मनुप्रास जा उदाहरण है।

चप्र [ वर्णानुभास ] सो धरुक्षा नहीं होता । जैसे [ निम्माङ्कित उदाहरण

म ]---शिस [ धनुष ] के [ दोनो ] किनारे [ प्रत्यब्ना के धायात से ] शब्दाय-मान हैं इस प्रकार चाप-दश्य को लिये हुए और लता से -बटाओं को उत्पर सोधे

मान है इस प्रकार चाप-दण्ड को लिये हुए हुए भयकर रूप से घूम रहा है ॥ २१ ॥

इस उदाहरण में मारे पद में उम्र वर्णानुवास वामा जाता है। वह कृष्य का बोभाभायक न होने के कषित्र बच्छा नहीं नमका आधा है। अन्य बोगो ने मनुस्वरा मनुवास का निम्म उदाहरण दिया है।

मपसारसंघनसार कुरु हार दूर एव किंकमलै। मलमसमासि मृणालैरिति वदित दिवानिश वासः॥ ६॥ पादानुप्रासः पादयमकवत् । ४, १, १० ॥ .

ये पादयमकस्य भेदास्ते पादानुशासस्येत्ययेः । तेपासुदाहरणानि यथा-

कविराजमिवज्ञाय कुतः काव्यकियाऽऽद्ररः । कविराजं च विज्ञाय कुतः काव्यकिया-दरः ॥ २२ ॥

पाद यमक के समान पादानुवास [ भी होता ] हैं।

जो पाव यमक के [ धनेक ] भैद [ पहले ४, ६, २ में किए ] है वे पावानुप्रास के [ भी भेद हो सकते ] है यह सारपर्य है। उनके [ हुछ ] उवाहरण [ नीचे देते हैं ] जैले---

[गुड के बच में किसी कविराह ] ओटड कविय को जाने बिना सिरकियों की उदासना किए बिना ] कास्य निर्माण में आदर केसे प्राप्त हो सकता है। और [किसी-किसी ] कविराज [सरकिव ] को [गुड कव में ] प्राप्त करके कास्य निर्माण में बर मानीह गुग्न कहां रह सकता है। [बरजारी भीतिभी: साम्बर्स असन ] 1929)

इस उवाहरण में समस्त पायों के वर्णों की प्रावृत्ति है। नवीन प्रावारों ने इस प्रकार के धनुप्रास की 'लादानुप्रास' कहा है। 'लादानुप्रास' का सम्रण कहते हुए साहित्यदर्शणकार श्री विश्वनाथ ने निया है—

ै चन्दार्ययो. पीनरुक्त्य भेदे वास्पर्यमात्रतः । लाटानुत्रास इत्युक्ताऽनुत्रामः पञ्चधा ततः ॥

प्रपांत जहां वारवयं मात्र के भेद से सब्द तथा सर्व दोनों की पुनर्शनेत हो उसको 'ताटानुप्राय' कहते हि । यह धनुप्रास एक-पदगत भी हो सकता है स्रोर सनेक-पदगत भी । एक-पदगत शाटानुप्रास का उबाहरए——

स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीतिते । पश्य निजितकन्दर्ये बन्दर्यवनय प्रियम् ॥

भ्रमना 'नवने सस्येव नयने प' इत्यादि उदाहरुए दिए गए हैं। इन दोनो उदाहरुएों में 'नयने' पद की धावृत्ति है परन्तु उसके तारपने में दोनों

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> साहित्यदर्पण १०, ७ ३

श्राखगड्यन्ति मुहुगमलकीफलानि
 यालानि वालकपिलोचनिपङ्गलानि ॥ २३ ॥

जगह भेद है। इसलिए यह 'लाटानुप्राल' का उदाहरसा है। घनेक पद विषयक साटानुप्रास का उदाहरसा निम्न क्लोक दिया गया है—

> यस्य न सविवे दयिता दवदहनस्तुहिनदीवितिस्तस्य । यस्य च प्रविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥

जिसकी दिविता पास नहीं है उसके लिए बन्द्रमा भी दावाग्नि के समान सन्ताप वासक है धोर विवक्ती प्रिया उसके पास है उसके लिए वावाग्नि भी जन्मा के बमान शीतक धोर धानन्य दायक हैं। ठीक श्मी प्रकार का ग्रक्त व्याहरण बामन में दिवा है।

कविराजमिकताय कुतः काव्यक्रियादरः।

कविराज च विज्ञाय कुतः काव्यक्रियादर ॥

छोडे बग्दर [बालकिय ] के नेवों के समान [कुछ लाल घोरपीले रङ्ग के ] पिङ्गल वर्ण छोटे-छोडे खांवलों के फलों को [सोले खाबि] बार-बार काट रहे हैं ॥ २३॥

इस जवाहरण में 'फलानि', 'बासानि' बीर 'पिञ्चलानि' इन तीनो स्थलो पर 'लानि' इन ब्रख्यों को सामृति होने से यह दूसरा बनुसान का भेद होता है। नबीन सामार्थ इस प्रकार के धनुसास को पृत्यनुसास नाम से कहते हैं। पियलान ने वस्थनसास का लक्षण करते हुए सिखा है—

भ्रमेकस्यैकथा साम्यमसङ्ख् वाप्यनेकथा।

एकस्य सङ्घयोप वृत्यनुप्रास उभ्यते ॥

सर्पात् सनेक व्यञ्जनो की एक ही प्रकार से सर्पात् केवल स्वरूप से, कम हे नहीं, सरवा सनेक व्यञ्जनों की सनेक बार उसी स्वरूप, स्रोर उसी कम से साब्ति, सबसा एक ही वर्ण की एक ही बार साल्यित होने पर 'क्स्यनु-प्रायं कड़वाता है। जैसे—

उन्मीलन्मधुन्यसुरुषमधुष्याधृतचूताकुरा श्रीहतुकोक्तिकाकतीकतकनैरद्गीर्शकराउंवराः । नीमन्ते प्रविक्तं कथञ्जवसपि ध्यानावधानसराउ-प्रास्तद्वारासमा समागमरमोल्लामरमी नासराः ॥

¹साहित्यवर्षण १ १०, ४ **॥** 

वस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमपराः शकसङ्कारा काशाः काशाभा भान्ति वासां नवपुलिनगताः श्रीनदीईसईसाः। इंसाभोऽम्भोदगुक्तः स्फुर्द्मलक्षिमीदिनीचन्द्रं चन्द्रः चन्द्राङ्कः शास्त्रसे जयकृदुपनवो विद्विपां कालः कालः॥ २४॥

इस उदाहरएए में 'रखोल्लासंरमी' इस संक्ष में 'र' तथा 'स' का एकबा सर्पात् केवल स्वरूप से सान्य है जम से नहीं । पहले 'रखो' में 'र' पूर्व भीर 'प' पोछे प्रयुक्त द्वमा है। उत्तको सार्वृत्त कर 'क्लासंरमी' में यह प्रम बदल गमा है। उत्तमें 'स' का पहले भीर 'र' का पीछे प्रयोग हुमा है। इसलिए यह केवल 'प्रकार' साम्य का उदाहरएए हैं। इस पे क्या में 'को कान्यका को कवकते' हैं से 'र' का पीछे प्रयोग हुमा है। इसलिए यह केवल 'प्रकार' साम्य का उदाहरएए हैं। इसपे क्या भी सार्वृत्त हुई हैं द्वित्त प्रह 'प्रतेकधा' साम्य का उदाहरएए हैं। प्रयम चरण में 'प्रकार' की एक वार भीर स्वकार की स्वेत वार भावृत्ति हुई हैं। इस प्रकार यह वृत्यनुप्रात का उदाहरएए हैं। वामम के प्रकृत उदाहरूए में 'सार्वि' इस प्रकार से इस्टुक्त सार्व प्रयोग प्रमान के प्रकृत उदाहरूए में 'सार्वि' इस देवा प्रयोग के समार यह भी 'वृत्यनुप्रात' का उदाहरूए हो वामम के प्रकृत उदाहरूए संवित्त कर के सार्व प्रवृत्त हुई है। इसलिए 'कोकिक करने के सक्त करी 'वृत्यनुप्रात' का उदाहरूए हैं सम्य प्रवृत्त के समार यह भी 'वृत्यनुप्रात' का उदाहरूए हैं स्वार्त प्रवृत्त के समार यह भी 'वृत्यनुप्रात' का उदाहरूए हैं सम्बन्ध स्वार्त के समार यह भी 'वृत्यनुप्रात' का उदाहरूए हैं।

विद्यवनाथ ने धनुष्रास का तीसरा भेद 'धन्त्यानुप्रास' नाम में किया है। उसका सक्ष्या उन्होंने इस प्रकार किया है—

> श्यञ्जन चेद् यथावस्य सहारोन स्वरेण तु । भावस्पेतेज्ययोजिस्वाहस्यायाम् सन् पर

भावस्पंतेऽन्त्ययोजिस्वादन्त्यानुत्रास एव सत् ॥

पहले स्वर के साथ यदि व्यव्यान की ययावस्य प्रावृत्ति हो तो वह 'फल्यानुप्रास' कहलाता है। इसका उदाहरण साहित्यदर्पण में निम्न स्तोक दिया है—

> कराः कामस्तवकविकायः काय प्रकटितकरभविलासः । चसुर्देग्यवराटककरूप स्वचति न चेत काममनस्यम् ॥

श्री वामन ने जो धमला उदाहरण दिया है वह इसी प्रकार का उदाहरण है मतप्त उसकी नवीन घानायों के सन्द्रों में 'सन्त्यानुपास' का उदाहरण कहा जा सकता है।

है [ जनमंकाज ] इन्त्र तुत्य राजन् सफेब पुथ्यों की धारण किए हुए

<sup>&#</sup>x27;साहित्यदर्वण । १०, ६ ।

' कुवलयदलश्यामा मेघा विहाय दिवं गताः कुवलयदलश्यामो निद्रां विमुद्धचित केशवः । कुवलयद्लश्यामा श्यामात्तवाद्य विज्ञम्भवे कुचलदलश्यामं चन्द्रो नमः पविगादते ॥ २४ ॥

कास [इस दारदृष्टमुर्ने जिले हुए ] नदियों के [स्वच्छ सफेंद] बहत्रों के समान प्रतीत होते हैं। हे राज्यलक्ष्मी रूप नदी के हुंस [ तुल्य राजन् ] उनके [ वर्षा के बाद पानी हट जाने से निकले हुए ] नये किनारों पर [ विचरने वाले ] हंस कादा के समान [स्वच्छ एवं सुन्दर ] शोभित होते हैं। हे पृथ्वी के चन्द्र [स्वरूप राजन्] बादलो से मुक्त हुम्रा, खमकती हुई निर्मल कान्ति से युक्त चन्द्रमा हंस के समान झोभित हो रहा है। [इस प्रकार ] हे समुमों के विनाश करने थाले [ विद्विपां काल ] तुन्हारी विजय [ यात्रा को सफल ] करने बाला चन्द्र से युक्त दारत्काल छ। नवा है ॥ २४ ॥

इस इलोक के चारो चरसों के मन्त में 'सकाश काशाः', [नदी] 'इस हसा.', [ मेदिनी ] 'चन्द्र चन्द्र.', बीर [ विद्विषा ] 'कास कालः' इस प्रकार की मावृत्ति होने से वामन ने इसे 'समस्तपादान्त प्रनुप्रास' का जवाहरण दिया है। पादान्त के पद्दों को ही अगले अवस्तु के ब्रादि में उपादान किए जाने से उसकी 'मृनतपदप्रह' नामक अनुप्रास भेद भी कहा का सकता है ।

'समस्तपादान्त मनुप्रास' के समान 'समस्त पादादि धनुप्रास' का अभी

बामन बगला उदाहरण देते हैं।

नील कमल [ कुबलय ] की पंजुब्जियों के समान काले मेय [ द्याज इस सरद् ऋतु में ] झाकाश की छोड़ कर [कहीं] चले गए। कुनलय दल के समान इपास वर्ण बिष्णु [ वर्षा ऋतु बीत जाने से ] निक्रा छोड़ [ कर बठ ] रहे हैं। कुबलय दल के समान इयाम वर्ण प्रियङ्गु [ इयामा ] को लला भाज फूल रही है। भीर दुवलय दल के समान नील ग्राकाश में [ शरव् का स्वन्छ ] भन्द्रमा फिर दिखाई वे रहा है।। २५।।

इस श्लोक के वाधी वरत्तों के धादि में 'कुदलयदनश्याम' इस एक ही पद की तीनो लिल्लो में बावृत्ति की गई है इसलिए यह 'समस्त पदादि सन्-प्रास' का जदाहरण है।

नवीन पाचायों ने इस प्रकार के भेंद न करके १. छेकानुप्रास, २. वृश्यनुपास, ३. श्रृत्यनुपास, ४. धन्त्यानुप्रास घोर ४. लाटानुप्रास इस

## काध्यालङ्कारसूत्रवृत्ती

एवसन्येऽपि द्रष्टव्याः ॥ १० ॥ इति पण्डितवरबामनविर्त्तितकाव्यालङ्कारसूत्रवृत्ती 'म्रालङ्कारिके' चतुर्वेऽधिकरणे अवमोऽध्यायः । शब्दालङ्कारिबचारः ॥

----

प्रकार के पा<del>प</del> भेद किए है। वासन के थेवों के साम उनका केवल माधिक समन्वय सम्भव है पूर्ण समन्वय सम्भव नहीं हैं।

इस प्रकार [ धनुप्रात के ] धन्य [ भेद ] भी समभ्ते चाहिएं॥ १०॥

इति श्री पण्डितवरवामनविर्याचत काव्यालङ्कारमूत्रपृति में चनुषं 'मालङ्कारिक' प्रथिकरण में प्रथम् अध्याय समान्त हुमा

गन्दातन्द्वार विचार समान्त हुमा ।

श्रीमदाचार्भविष्वेषयस्यातः । 'काव्यातकुरदीपिकाया' हिन्दीव्याक्याया चनुर्वे 'शालद्वारिकाधिकरखे' प्रवसोऽध्यायः समाप्तः ।

## 'त्रालङ्कारिक' नाम्नि चनुर्थेऽधिकरखे द्वितीयोऽध्याय.

ि उपमाविचारः ी

सम्प्रस्थर्शलङ्काराखां प्रस्तावः । वन्मूलं चोपमेति सैव विचा-षते ।

उपमानेनोपमेयस्य गुणलेश्वतः साम्यमुपमा । ४, २, १ ।

#### 'चतुर्ध श्रधिकरण्' का द्वितीय अध्याय उपका विचार ।

नहस्याधिकरए 'धालक्षारिक श्रीधकरए' है । इसमें धलक्षारी का निकस्य कर रहे हैं । इस ध्रीधकरए। के रिएके प्रथम प्रध्याम में एक्ट्रोस का निकस्य किया गया था । उनके बाद धन धर्माण्यारी का निकस्य कराते हारों का निकस्य कराते हारों का निकस्य कराते हरों का निकस्य प्राप्त कराते हैं । इसिए धने पहिले उथ 'वनमाल्यार' का निकस्य प्राप्त करते हैं । इस ध्रीधकरण के इसि द्वितीय प्रध्याय में केवल उपसालद्वार का विषेवन क्या कामा । उपमालद्वार के एक्ट दिवीय प्रध्याय में केवल उपसालद्वार का विषेवन प्रमालद्वार के प्रथम के दोयों का निकस्य क्षाया में किया है । धर्म निवास के प्री निकस्य में का निकस्य में का प्री निकस्य का निकस्य है । वस्त निकस्य का निकस्य के प्रवास के दोयों का निकस्य के प्रवास के दीयों का निकस्य के प्रवास के प्रथम के प्रयास के प्रथम के प्रयास के प्रथम के प्रयास के प्यास के प्रयास के प्

सन सर्थालक्कारों कि निकषण के सनसर है ह सौर उन [सर्यालक्कारों] का मूल उपमा है इसलिए उस हो का शियम] विधार किया जाता है।

गुण के सेंश से उपमान के साथ उपमेव का साम्य उपमा [बहुसाता] है।

ष्ठपमीयते सादस्यमानीयते येनोत्कृष्ट्यायोनान्यत् तदुपमानम् । यदुपमीयते न्यूनगुणं तदुपमैयम् । जपमानेनोपमैयस्य गुणलेशतः सान्य यदसादुपमीतः ।

ननुष्मानमित्युपमेयमिति च सम्बन्धराज्यावेती, तयोरेकतरो पादानेनैदान्यतरसिद्धिति । यथा भैजपितं ब्याज्ञादिमिः सामान्या-प्रयोगे इत्ययोपमितमहर्यामेय कृतं नोषमानमहर्यामिति । तहद्वसेभय-महर्यं न कर्तव्यम् ।

सत्यम् । तत् कृतं लोकप्रसिद्धिपरिप्रहाधम् । यहैवोयमेयमुपमानम्न लोकप्रसिद्धं तदेव परिगृद्धते नेतरत् । न हि यथा 'मुखं कमलिय' इति, तथा 'कुमुदमिय' इत्यपि भवति ॥ १॥

जिस प्रीपंक [ उन्हर्स्ट ] गुण वाले के साथ [ ध्यून गुण वाला ] प्राथ [ प्रामं ] उपनित् ध्वति हा वृष्य को प्राप्त होता है वह [ प्रियंक गुण वाला प्रवापों ] उपनानं [ कहलाता ] है । ध्रीर को गुल गुण वाला ववायें ] उपनित [ प्राप्त होता है हह [ गूल गुण वाला ववायें ] अपनित [ प्राप्त होता है है । 'वाणानां ] होता है वह [ गूल गुण वाला ववायें ] ' उपनित गुण वाले | का गुणलें को है | [ ध्यून गुण वाले ] का गुणलें को है | [ ध्यून गुण वाले ] है वह उपना प्रसंद हा स्वयंत ] है वह उपना प्रसंद हा स्वयंत ] है वह उपना प्रसंद हा स्वयंत्र ] है ।

[प्रस्त ] 'उपमान' धौर 'उपमेव' यह बोनों [तो ] सम्बन्धि-सस्ब है । [इसिंदिए 'एकसम्बन्धिम्यानमप्रसम्बन्धिस्मारकम्' इस निवम के धनुसार ] उन बोनों में से किसी एक के प्रकृत के ही तुबरे की सिद्ध हो सकती है। इस निए जैसे [पांणिन मृनि ने धनते ] 'उपमिद्ध' स्थाध्मादिशः सामायमियोगें इस गुत्र में [केवल ] 'उपभिद्ध ' [उपमेष्य ] का प्रकृत्य किया है 'उपमान' का मही इसी प्रकार यहाँ भी [उपमान उपमेष ] योनों का प्रकृत न करना चाहिए।

[ उत्तर ] ठीक है। [ दोनों के बनाय केवल किसी एक का पहण करने से भी काम चल सकता है किन्तु विशेष रूप से ] लोकप्रसिद्धि के परिषह के लिए ही उस [ उपमान उपमेय दोनों के पहण ] को किया है। [ इसका प्रांभप्राय यह है कि ] जो उपमान धीर उपमेय सोकप्रसिद्ध हों उन्हों का घहण [ उपमा

#### गुणवाहुल्यतश्च कल्पिता । ४, २, २ ।

गुणानां बाहुल्यं गुणबाहुल्यम् । तत उपमानोपमेययोः साम्यात् किंगतोपमा । कविभिः कल्पितत्वात् कल्पिता । पूर्वा त लौकिकी ।

नन् कल्पितायाः लोकप्रसिद्धयभावात् कथमप्रमानोपमेयनियमः ?

के लिए ] करना चाहिए बन्य [ लोकप्रतिद्धि के विपरोत उपमान उपमेय ] का [पहुएा] नहीं [करना चाहिए]। जैसे कमल के समान मुख [लोकप्रसिद्धि के धनुसार ] यह [ उपमा ] होती है इस प्रकार कुमुद के समान [ मूख ] यह भी [ उपमा सोकमसिद्ध न होने से ] नहीं होती । [ इस प्रकार लोकप्रसिद्धि के विपरीत उपनान उपनेय का ग्रहन उपना में न किया जाय इस बात के सबन के लिए सुत्रकार ने उपमान और उपमेव दोनों वहीं का प्रहण किया है। यह प्रभिन्नाय हुमा कि १ ॥

वामन ने जपमा के दो मेद किए है एक 'लौकिकी' मीर दूसरी 'कल्पिता'। लौकिकी उपमा में उपमान भीर उपमय दोनो सोकप्रसिद ही होने चाहिए। लोकप्रसिद्धि के विपरीत उदमान प्रयंवा उपमेय नहीं होने वाहिए। परन्तु कत्तियता उपमा में तो उपमान लोकप्रसिद्ध नही धरित केवल कविकरियत होता

है। वसी करियता वयमा का निरूपता बगते मूत्र में करते हैं।

ग्रोर गुणों के बाहुत्य से [कल्पित उपनान बना कर]किल्पता

ि उपमा दिशेशी है।

गणों का बाहरूय [ इस प्रकार के यथ्ठी तत्पुक्य समास से ] गुणबाहरूय [कहलाता ] है। उस [ गुणवाहत्य ] से उपमान उपमेव के सस्य [ के वर्णन ] से कल्पिता उपमा होती है। कवियों के द्वारा कल्पित होते 🖥 [ वह ] कल्पिता [ जपमा कहनाती ] है । [ इस कल्पिता उपमा से भिन्न ] पहिली [ पूर्व प्रवितित

उपना ] लीकिकी [ उपना कहलाती ] है।

[प्रक्त] कल्पिता [ उपमा ] के [कविकल्पित होने के कारण ] लोक-प्रसिद्धि के सभाव से [ उसमें ] उपमान उपनेय का नियम केंसे बनेया ? [ प्रयांत सीकिको उपमाधों में तो सोकप्रसिद्धि से ही उपमान भीर उपमेव का निर्णय हो जाता है। परन्तु कल्पिता उपमा तो केवल कवि की कल्पना पर निभंद होती हैं। सोकप्रसिद्धिका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। फिर उसमें यह 'उपमान' है यह 'उपमेय' है इस प्रकार का नियम की निश्चित हो सकेगा । यह प्रश्नकर्ता का धाशय है ]।

गुणवाहुल्यस्योक्तोत्कर्पापकर्पकल्पनाम्याम् । तद्यथा-चद्रभेहुएतरुणीरमणोपमर्द-सुग्नोन्नतिस्वननिवेशनिभं हिमांशोः । विम्यं कठोरविसकाण्डकडारगौरैर्विष्णोः पदं प्रथममप्रकरैर्व्यवक्ति॥ १॥

[ उत्तर ] गुण बाहुत्य से उबत उत्कर्ष ग्रीर ध्रपर्कर्ष की कल्पना से [ उपमान उपमेय भाव का निर्णय होगा । जिसमें गुणवाहत्य मृतक उत्कर्ण है वही उपमान मौर जिसमें गुणवाहत्य की धपेक्षा से भपकर्य है वही उपमेय कहलावेगा। ] जैसे---

व्यवतमभौहण तदणी के [रचण] पति के द्वारा किए गए [उपमर्द] गाढ़ मालिज्ञन से [ भुग्नोम्नित ] बबा [ पिचका ] हुमा जो [ उस तरणी का ] स्तन, इसके सन्निवेश के समान [ व्यथिक फैला द्वया गील और बीच में कृष्ण-वर्ण] चन्द्रमा का विस्य, पके कुए बिल काण्ड [ असींडे या मृणालदण्ड ] के समान पीत ग्रीर शुश्च उदयकालीन [ ग्रग्न ] किरणों से आकाश [ विदणोः पर्व ] को प्रकाशित कर रहा है।। ११।।

्रस ज्वाहरण में चग्राविस्व की उपमा 'जुन्गमेंहूणतरुणी' के 'रमणोषमर्वभुग्नोन्नतिहरून' छे की गई है। चग्राविस्य खपमेग हैं मौर 'हूण तरुणी'का स्तन' उपमान है। इस प्रकार का उपमान-उपमेयभाव लोक में कही प्रसिद्ध नहीं है। केंग्रल कवि की कल्पना से कल्पित हुआ है। इसलिए यह 'कल्पिता' उपमा है, लीकिकी नहीं । उदय होता हुमा चन्द्रमा लाल होता है। हुए। देशवासी धर्यात् पठान लोगो का वर्ए बत्यधिक लाम होता है। इसलिए किसी भन्य तरुएी के बजाय कवि ने विद्येषकर 'हुए। तुरुए।' का प्रहुए। किया है। उदय होते हुए चन्द्रमाका विम्ब लाल होने के साथ बड़ा भी प्रथिक होता हैं। भीर साधारण तरुणी की अपेशा 'व्यक्तगर्भातरुणी' का स्तन शर्थिक बड़ा होता है इसलिए कवि ने केवल 'हुए। तब्सी' के बजाय 'उदगर्भ हुस्स-तब्सी' का ग्रह्मा किया है। स्तन का आकार चक्रनाक पक्षी के समान कहा जाताहै परन्तु चदय होते हुए चन्द्रमा का विम्ब याली के समान चपटा होता है। प्रतएव उस चन्द्रमा का उपमान बनने के लिए स्तन को चपटा गोल करने की मावस्यकता हैं। इसलिए कवि ने उसे पति के गाढालिङ्गन 'रमखोपमर्व' से 'भुग्नोन्नति' धर्मात् दबा कर पाली के समान गोल किया है। चन्द्रमा के बीच में काला चिन्ह होता है। स्तन के गाढालिङ्गन में दब जाने पर उसके बीच में भी कुछ काला भाग चन्द्र-कलक्क के समान दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार उदय कालीन चन्द्रमा का उक्त प्रकार के स्त्रन के साथ सादश्य दिलाकर अपनी कल्पना के बश से उस

सरो मुख्डितमचहूण्चिबुकप्रस्थि बारङ्गकम् ॥ २॥ श्रमिनयकुरास्चिस्पर्धि कर्णे शिरीपम् । इति ॥ ३॥

स्तन को चन्द्रमा का उपमान धनाया है। सत्तप्त यह कित्यता उपमा का उदाहरण हुमा। इसी प्रकार का कित्यता उपमा का दूसरा उदाहरण कासिदास के रमुक्स से देते हैं।

तुरन्त मूं के बए मल हूण की डोड़ी के समान नारङ्गी [का फल] है।। २।।

हतमें नारक्षी की उपमा 'सघोमुण्डवमतहूण्विकृत' हैं दी गई है। नारक्षी का रक्ष नहरू जावा होता हैं। हुण देश के रहने वाले रक्षानों का रक्ष भी लाम होता है। परन्तु वह सपने स्वामाधिक रूप में कवाधित् नारक्षी के रक्ष की बरावर्ष ने एतन्तु वह सपने स्वामाधिक रूप में कवाधित् नारक्षी के रक्ष की बरावर्ष न कर तुके हमिलार किंव ने उपके साव 'पार्व' पर निरोपण रूप हे सीर जोड़ा है। 'मदमत' की सबस्या में बहुरे पर लाजिया प्रविक्त माजाती है। 'हराने भी आधी नतानों के तुरन्त वार्द प्रार्थ में आधी नतानों के तुरन्त वार्द प्रीरं भी शाकी कालाने हैं। जाती है इस्तित्य भी हम किंवर कर रहानित्य कि मुण्यन के बाद वो रोपक्ष दिन्ता की तमते हैं, उनते उस 'सदीमुण्यतनत्तृण्यिकृत' का नारक्षी के साय साम्य भीर प्रविक्त सर्व हो जाता है। इस्तित्य कीव ने उसते से बात नारक्ष का को उपमा है। सर्व प्रवार्भ ना स्वार्भ प्रवार्भ की का स्वार्थ की का स्वार्थ प्रवार्भ में ना स्वार्थ प्रवार्भ की स्वार्थ स्वार्थ प्रवार्भ में ना स्वार्थ प्रवार्भ की स्वार्थ में ना स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ में मारक्ष की स्वार्थ की स्वार्थ में मारक्ष प्रवार्थ की स्वार्थ में स्वार्थ की स्वार्थ प्रवार्थ में स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ क्ष प्रवार्थ के स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ प्रवार्थ में स्वार्थ स्वर्थ के स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ स्वार्थ से देश है।

नई कुशसूची से स्पर्धा करने वाला [कुशसूची के समान ] शिरीप [का पूर्व ] कान में [धारण किया हुआ ] हैं ॥ ३ ॥

इरानी प्राचाणां अस्तद्वाचिरत्वेषचतुर-सित्रभीनामानब्रह्मुरिख्युक्चचन्तुयुदनिमम् । ततः स्त्रीयां इन्त चम्मपर्यक्तिनित्तं त्विवर्युं समन्तान्नियोति स्कृत्रसुभगरागं किसलयम् ॥ ४ ॥ २ ॥ तद्दुर्विक्त्यं पदवाक्यार्थवन्तिभेदात् । ४ , २, ३ ।

इस समय [बसन्त क्यु में ] दुराने पत्तों के गिर जाने से [जरह-स्तामां जीणंपणीनां विश्लेषेण चतुरा मनोजाः स्तिमयोऽक्ट्रूरा येषां तैयाम् ! ] मुन्द लगने वाले [नवीन ] अंकुरों से नुक्तंं गिस्तानश्च स्तिभिया सुङ्गोऽन्यूरोऽन्यूरं एव चं इति हलायुवा ] बरगरों [न्यका ] के, वन्य किंगु फड़कती हुई [तिक से जुली हुई ] सी तोते की वार्यों के समान स्वय्य प्रोर पुन्दर राग वाले [किसत्तव ] नए कोमत पत्ते चारों बोर निकत रहे हैं । जिससे [यह ] रिक्यों के प्रचर कारित की वरावरी करने में समय होते हैं । भिधा

इसमें क्षियों की घ्रधर कांनित उपमेव है धौर वराय के नवीन किसलय उपमान है। वैसे तो सामान्यत: स्वयं की उपमा किसलय राग से दी ही आर्थी है। 'प्रस्य किसलय प्राप्त के विकास किसलय किस

इस प्रकार उपमा के लोकिको भीर कल्पिता यह दो प्रकार के भेद इन दो भूत्रों में दिखाए हैं। दूखरे प्रकार से उपमा के पदार्थवृत्ति' उपमा भीर प्यास्तर्यवृत्ति' वपमा इस प्रकार के दो भेद प्रस्पकार भीर दिखाते हैं।

वह [ उपमा ] 'परायंपृति' श्रीर वास्वायंयुत्ति' होने से वो प्रकार की

तस्या उपमाया द्वैविष्यं, पदवाक्यार्थवृत्तिभेदात् । एका पदार्थ-षृत्तिः, अन्या षाक्यार्थवृत्तिरिति । पदार्थवृत्तिर्यथा—

हरिततनुषु चभ्रुत्वन्विमुक्तासु यासां कतककशसधर्मा मान्मथो रोमभेदः ॥ ४॥

वाक्यार्थवित्तर्यथा--पारङ्गोऽयमंसापितलम्बहारः क्लुप्राङ्गरागो हरिचन्दनेन । श्राभाति वालातपरक्तसानुः सनिमेरोदुगार इवाद्रिरातः ॥ ६ ॥ ३ ॥

उस उपमा के दो प्रकार होते हैं। पर [ पदार्थ ] ग्रीर बाक्य के ग्रथ में रहने के भेद से [ ग्रवांत् ] एक पदार्थ में रहने वाली [ पदार्यवृत्ति ] ग्रीर दूसरी वाक्यार्थ में रहने वाली [ बाक्यार्थवृत्ति ] होती है । [ उनमें से ] पदार्थवृत्ति

[ उपमा का उदाहरण ] जैसे [ निम्न सिखित इलोक में हैं ]— जिनका मटेली खाल से रहित हरित देहीं पर स्वर्थकण के समान सम्मय सम्बन्धी रोमाञ्च [ रोमभेद दिखाई देता ] है ॥४॥

बाक्यार्थ वृत्ति [ उपमा का उवाहरण ] जेसे--

काथे पर सम्बा हार बारण किए बीर सास चन्दन का ब्रङ्गरान समाए यह पाण्डच [देश का राजा] प्रांत कालीन [लाल-लाल] बालातप से रस्त शिखर वाले ग्रीर भरने के प्रवाह से युक्त पर्वतराज 🖩 समान सुशोभित हो रहा है।

इस उदाहरल में पाण्डच देश के राजा की उपमा कालिदास ने घड़िराज से दी है। परन्तु बहु केवल पाण्डच सीर पड़िराज का ही उपमेय उपमान भाव नहीं है, बांपत पाण्डप के साथ 'झसापितलम्बहार:' ग्रीर 'हरिचन्दनेन क्लुप्ता-प्तराग' यह दो विशेषण जुडे हुए है। इसलिए उसके साम्य को पूर्ण करने के निए प्रदिराज रूप उपमान में भी 'बासातपरनतसानु:' घोर 'सनिफरोदगार.' पह दो विशेषणा जोडे गए हैं। धन्यमा उन दोनो का उपमानोपमेय भाव प्रपूर्ण ही रहता। इस प्रकार धनेक पदो में व्यान्त-धनेक पदो में पूर्ण-होने के कारण 'बान्यापंनति' उपमा कहलाती है । इसके निपरीत प्रथम उदाहरस में उपमा का सम्बन्ध इतना व्यापक नहीं है । वह केवल कानकक्षणसम्मा रोमभेदर में समाप्त हो यह है। इसतिए यह बान्यायंतृत्ति नही घरितु 'पदार्पनृत्ति' उपमा का उदाहरण है। यदापि जपमा में उपमान, जपमेय, सादृश्य भीर जपमा वाचक इवादि पदों की स्पिति झावस्यक होने से उसका सम्बन्ध धनेक पदो से होता

सापूर्णालप्ताच।४,२,४। सा उपमा पूर्णी लुप्तां च मवति ॥ ४ ॥

गुणद्योतकोपमानोपमेयशब्दानां सामग्रुये पूर्णा । ४, २, ४ । गुणादिशब्दानां साममये साकल्ये पूर्णा । येघा—

कमलमिच मुखे मनोझमैचत् ॥ ७ ॥ इति ॥ ४ ॥

ही है। वह केवल एक पद में समान्त नहीं हो सकती है। फिर भी यह उमान उपमेयादि धनेक पद मिल कर भी पूर्ण वाक्य नहीं होते है । इसलिए इस प्रकार की उपमा को 'पदार्थेवृत्ति' उपमा हो कहा है। जहां यह सब मिलकर पूरा

बाक्य बन जाता है वहां उपमा को 'वाक्यायंवृत्ति' उपमा कहा जाता है। इसी से 'पाण्डपोऽपमंसापितलम्बहारः' इत्यादि श्लोक में वाक्यार्यवृत्ति उपमा है ॥३॥ पहिले उपमा के 'सौकिकी' भौर 'कल्पिता' यह दो भेद किए थे। उसके बाद प्रकारान्तर से उसके 'पदायंवृत्ति' और 'वान्यार्थवृत्ति' यह दो भेद किए हैं।

इसके बाद तीसरे प्रकार से उपमा के 'पूर्णा' और 'सुप्ता' उपमा इस प्रकार के दो भेद करते है। बामन के पहिले दोनो प्रकारो को उत्तरवर्ती माचार्यों ने विद्येष महत्व नहीं दिया है। परन्तु इस 'पूर्णा' घीर 'स्प्ता' जपना वाले भेद, को उत्तरवर्ती झालझारिक बाचार्यो ने बपनाया है।

बहु [ उपमा ] पूर्णा घोर लग्ता [ दो प्रकार की ] होती है । बहु उपमा पूर्णा और लुप्ता [ भेद से हो प्रकार कः ] होती है ॥ ४ ॥ १. गुण [ सर्यात उपमान उपमेश का साधारण धर्म ], २. स्रोतक.

वियात उपमा का द्योतक हवादि शब्दी, हे, उपमान विन्द्र द्यादि विमीर-४. उपमेय [ मुझाबि, इन बारों के बावक ] शब्दों के पूर्ण [ क्य से उपस्थित ] होने पर पूर्णा [ उपमा ] होती है।

गुणाबि [ १. साधारण धर्म, ३. उपमावाजक इवाबि शब्द, ३. उपमान भीर ४. उपमेय इन चारों के बाचक ] बब्बों के वर्ण [ इव से उपस्थित ] होने

पर 'पूर्ण' [ उपमा होतो ] है। जैसे—

यह मुख कमल के समान सुन्दर है।

इस उदाहरण में १. 'कमल' 'उपमान', २.'मुख'' उपमेव', ३. 'मनोज' गह इन दोनो का 'साधारण धर्म', तया ४. 'इव' यह उपमा 'वाचक' पद है। इन

पारों के उपस्पित होने से यह 'पूर्णोबमा' का उदाहरल है ॥ ५ ॥

## लोपे लुप्ता । ४, २, ६ ।

 गुणादिशन्दानां चैकल्ये लोपे लुमा । गुणशन्द्रलोपे यथा 'शशीव राजा' इति । योतकशन्द्रलोपे यथा 'बूर्वाश्यामेयम्' । उभयलोपे यथा 'शशिगुली' इति । उपमानोपमेयलोपस्तु उपमानपञ्चे द्वष्टन्यः ॥ ६ ॥

४. जहाँ इन चारों में हे किसी एक की मी कमी हो बही लुक्तोपमा का जबाहरता हो जायमा। श्रुक्तीपमा में कही एक का, कही दो का घीर कही तीन का भी लोग हो मकता है। उन मब बदायों में 'पुण्तीपमा' ही मानी जावेगी। घांगे मनकार 'लुक्तोपमा का' निकल्य करते हैं।

[ उपमान, उपमेय, साधारणधर्म और वासक शब्द इन सारो में ति किसी

का भी ] जोप होने पर 'लुग्त।' [ उपना ] होती है ।

्णादि (१. उवणान, २. जवमेज, ३ साधारण वर्ष तथा ४. बाबत ] समर्थों के कैकल्य प्रयांत् तोच होने पर (बृदता' [ उपमा ] होती हैं। [ उन में से ] गुण [ साधारण वर्ष बोचल ] साथ के तोव होने पर [ 'धर्मसूनता' उपमा . का उदाहरण ] केले—

चन्द्रमाके समान राजः।

इस उदाहरएा में 'राजा' 'उपमेय', 'श्रजी' 'उपमान' भौर 'इव' (उपमान पायक, प्राव्य यह प्रांत तो उपस्थित है परन्तु साधारण धर्म का बोधक कोई सन्द नहीं है। इसलिए यह 'धर्मलुला' उपमा का उदाहरण है।

बामन ने यद्यपि पूर्णोपमा तथा नृष्टोपमा का प्रविक्त विस्तार नहीं किया है परस्तु विश्वनाथ प्राधि नबीन प्राथायों ने उनका बहुत विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। पूर्णोपमा के ६ घीर तृष्टोपमा के २६ भेद करके उन्होंने वरमा के २७ भेद विश्वनाए है। निजनत स्विक्त्य विक्त्य इस प्रसार है—

भा ५ एक विश्वनार है। जिनमें शास्त्र विश्वन्य देव करार हु—
भा पूर्णी यदि तामान्यभर्भ ओक्स्ययाधि च।
स्रुपंत्र चोपमान च नवेद् वाच्य, इस पुनः ॥ १४ ॥
श्रीतो सर्वद वा सब्दो इसाओं सा विवर्गद ।
साधी तुन्यस्थानासास्तृद्धार्थी यत्र वा स्वि. ॥ १६ ॥
हे जदिते समाक्षेत्र वास्त्रे, यूर्णी पवेब तत्।
सर्वात यूर्ण्याना कं चहिल्ले 'श्रीती' सीर 'साधी यद्द दो भेद होते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>साहित्यदर्पण १०, १६-१७ ।

भीर उसमें से प्रत्येक के 'तदितगत', 'समासगत' भीर 'वावयगत' यह जीन मेद हो जाने से पूर्णोपमा के ६ मेद हो जाते हैं। 'श्रीती' तथा 'आर्ची' उपमा के भेद भौर उसके कारए। का प्रदर्शन करने के लिए विश्वनाय ने तिसा है—

यया, इब, वा. झादव: शहरा उपमानानन्तरप्रयुवतत्त्वादिवदशाधारणा षपि भूतिमानेस्प्रोपमानोपमेयगतसादुश्यतसास्प्रसम्बद्धः बोधयन्तीति तत्त्यद्भावे श्रीरपुरमा । एवं भत्तव तस्येवं इरयनेन इवापें विहितस्य बतेरणादाने ।

त्व्यादयस्तु 'कमलेन तृत्य मुखम्' इत्यादी उपमेव एव, 'कमल मुग्रस्य तृत्यम्' इत्यादी उपमान एव. 'कमल मुखं च तृत्यम् इत्यादी उपमान विका-सम्पत्तीठ सर्पोतृत्यभानांदेव साम्य प्रतिपादयन्तीति तत्त्वद्भावि प्रार्थी। एवं च वेतन तृत्यों[ किया वेद वृति: ]' इत्यादिना तृत्याम्' विश्वितस्य वृत्तेपतायाने ।

द्रवका भावायं यह हुया कि यया, इब, यह उपमावायक राज्य उपमान के मनत्वर प्रमुख होते हे जैदे 'च-प्रमिय क्यम्' धादि स्वतो पर इवादि सायक ग्रास्त्री का प्रयोग सदा उपमान के . ाह होता है और उनके सुनने मात्र से साध्यों की प्रतीति हो जाती है । इविचिए इन ग्रास्त्रों के प्रयोग करने पर 'कौरी उपमा माननी बाहिए। तुस्यादि खब्दों का प्रयोग नियदा कर है उपमान के साथ ही नहीं होता है धियु द्यानमेंद्र है उपमान, उपमेय, दोनों के साथ ही करता है । जैदें 'कम्मेन तृत्व मुखम्' में तृत्य पवस म प्रयोग 'उपमान' क्य कमम के बाद हुआ है । परन्तु इसी को बदल कर 'कमल मुखस तृत्वम्' ऐया प्रयोग भी क्या जा बकता है उस दवा में तृत्य ग्राह्म का प्रयोग 'उपमेय' क्य मुख के साथ होता है। और तीकर प्रकार से 'कमस मुखं क तृत्य' इस प्रकार का प्रयोग करने पर तृत्व का होनों के साथ सम्बन्ध होता है । प्रयाय तृत्यादि श्राह्म का प्रयोग होने पर क्रिटिश साइत्य के प्रयोग के साथ सम्बन्ध होता है। इसर स्वान्त्यमान से साइत्य की प्रयोग होने पर क्रिटिश साइत्य क्रियादि म होकर स्वान्त्यमान से साइत्य की प्रयोग होने पर क्रिटिश साइत्य क्रियादि का स्वान्त स्वान्त्य होता है।

च चांचूर का जात होता है। इसावद इनक प्रयाम में क्षायों उपमा हाता है।
उपमान कोई उपपेस में क्षाइद्य के बोधन का एक धोर प्रकार भी है
जिसमें 'वित' प्रथय करके 'बण्डवन्मुखन्' इस रूप में सादूदय का बोध कराया
जाता है। इस 'वितं प्रथय का विधान पाणिति मृति ने सपने न्याकरण में दो
जगह किया है। एक सी 'प्रथम का विधान पाणिति मृति ने सपने न्याकरण में दो
जगह किया है। एक सी 'प्रथम का विधान स्वतं में स्वीर द्वारा पर्वतं किया
वेदा हिंदा है स्वाप्त में विश्व विद्या 'द्वार मुझ से जहां 'बति' प्रयाम
होता हैं वह 'दम' के सप्ते में होता है। सौर 'बत' के प्रयोग में होने वाली

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सरटाच्यायी, ४, १, ११६ । <sup>व</sup>सव्टाच्यायी ४, १, ११४ ।

उपमा 'श्रीती' उपमा कहलावेगी। इसके विपरीत 'तेन तुल्य किया चेद् वति.' इस सूत्र से होने वाला 'बर्ति' प्रत्यय 'तुल्यार्थ' में होता है। इस तृल्य पद के , प्रयोग होने पर जसे 'बार्थी' उपमा कही जाती है इसी प्रकार 'तृत्यार्थ' में किए 'वित' प्रस्थय के योग में भी 'धार्थी' उपमा ही कही जाती है।

इस प्रकार पूर्णोपमा के पहिले श्रोती तथा प्राची दी भेद करके फिर चन दोनो के सद्भित, समास तथा वानयगत तीन भेद करने से 'पूर्णोपमा' के छ: भेद हो जाते है। इन छहा जेदों के खदाहरण दो बलोकों में दिए है। शौती उपमा के तीनों भेदों के उवाहरण इस रखोक में दिए है-

सौरभमम्मोरुह्वन्युखस्य, कुम्भाविव स्तनौ पीतौ हृदय मदयति वदन तव धरदिन्दयंशः शाले॥

इस उदाहर्ण में 'ग्रम्भोव्हस्य इव इति ग्रम्भोव्हब्त' यहा 'तत्र तस्येव' सूत्र से 'वित' प्रत्यय किया गया है इसलिए यह 'लदितगत थौती' उपमा का उदाहरण है। 'कूम्भी इव' यह 'समासगत श्रीती' उपमा का उदाहरण है। 'देवेन सह समास्रो विभक्त्यलोपस्थ' इस वार्तिक के बनसार यहा समास्रोते पर भी विभवित का सोप नही हमा है। 'धरदिन्दु 'बा' यह 'वावयगृत शौती' उपमा का उदाहरता है : इन तीनो उदाहरता में उपमान, उपमेय बादि चारो बर्म विद्यमान होने से यह सब 'पूर्णोपनाए' है । 'सोरममन्भोरहवन्मुलस्य' इस उदा-हरण में 'मुख' उपमेब, 'मरुभोरुह' उपमान, 'सीरभ' साधारण धर्म, तथा 'बति प्रत्यय' उपमानाचक है। इसलिए यह पूर्णीवमा है। 'कुम्भी इव स्तनी पीनी' इस उदा-हरण में 'स्तन' उपमय, 'कूम्भ' उपमान. 'पीतश्व' साधारण धर्म धीर 'इव' उपमा बाचक शब्द है। इन बारों के विद्यमान होने से यह भी प्रश्निमा है । 'हदस मदयति बदन तथ दारदिन्दर्यका बाले' इस उदाहरण में 'बदने' उपमेम, 'शरदिन्दः' उपमान, 'मदयति' साधारण धर्म गौर 'यथा' उपमानाचक धन्द है । इन चारो के विद्यमान होने से यह भी पूर्णोतमा का उदाहरण है । इस प्रकार दिवसत. समासगत और बाब्यगत सीनो प्रकार की शीतो पूर्णीपमा के जटाहरुए इस रतोक में बागए हैं।

प्रार्थी पूर्णीयमा के तीना भेदी के उदाहरशा निम्न दलोक में मिल सकते हैं।

> मध्रः मुधावदधरः वल्लवतुल्योऽतिवेलवः पास्ति. । चित्रवातीवनाम्यां सदसी चाने च लोचने तस्याः ॥

इस उदाहराए में 'मधुर गुपावदपरा' यह 'वद्धितगत बामी' पूर्णीपना' का उदाहराए हैं। 'पुपाय तुज्यं 'इस दि ह में 'तेन तुज्यं किमा चेत् बिटा' हस मूत्र से तृतीयान्त गुवा पद ते 'विते' प्रत्य मुक्त एं तृतीयान्त गुवा पद ते 'विते' प्रत्य मुक्त एं तृतीयान्त गुवा पद ते 'विते' प्रत्य मुक्त एं वृतीयान्त गुवा पद ते 'विते' प्रत्य होकर 'सुपावत्' प्रयोग वनता है। इसित्य यह 'वदित्यत्त आर्थी' उपमान का उदाहराए है। यहां प्रत्याचा करवय है। इन बारों के विषयान होने से यह पूर्णीचा है। 'वह्तत्वनुद्धार्थितत्त वार्णीए' । इस सास में 'वार्णि.' उद्ययेत 'परत्यन' उपयान, 'पेतवत' सायारण्यमं, बीर 'तृत्यां उपयानात्त्रक पह है। इन बारों के विषयान होने से पूर्णिपमा हुई। यहां 'तृत्यार्थत्तृत्वां प्रत्य है। मत्त्र 'वित्यायंत्रतृत्वं।प्रत्यायंत्रक्तेप्ताच्या तृतीयाय्तरह्याम् 'एत सूच के विकत्य से पर्धी विभित्त होने के समास होकर 'प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य त्वाह हा है। मत्त्र 'वित्य वह 'वित्य वह 'वित्य वह 'वह साम का वह हा एत् है। मीर 'व्यक्तित हो से क्ष्य के सोचन' उपनेप, 'विकतमृत्ति।चा' उपमान, 'वपलत्व' साधारस्य धर्म बीर चेर 'वह 'यह उपनेप, 'विकतमृत्ति।चा' के उपनित्तं होने से यह 'वाव्यत्त साधी पूर्णीपमा' का उराहरस्य है। इन बारों के उपहित्यत होने से यह 'वाव्यत्त साधी पूर्णीपमा' का उराहरस्य है।

चा प्रकार नवीन धावायी ने पूर्णीनमा के १. बाक्यनत श्रीती, २. वाक्य-गठ चारी, ३ समातगठ श्रीती, ४. समावगट प्रायी, ४. तदितास श्रीती, तथा १. तदितास प्रायी इस प्रकार ६ भेव किए है। परन्तु वानव इत विकार नहीं गए हैं। ३ च्होंने कैवल क्षामान्य कर से पूर्णीनमा का निर्वेद्यमात्र किया हैं।

इसी प्रकार वानन ने जुन्तोपमा का भी केवल निर्देशमान किया है। यसका दिल्लार नहीं दिराताया है। एरन्तु विश्वनाय पादि ने उसका विस्तार दिल्लानों का प्रयत्न किया है। उत्तर जो पूर्णपमा के छः भेर किए है उनमें छें प्रतिदानात भीतीं को ओड़कर बोच याच भेर 'धर्मसुप्ता' के भी हो सकते हैं। यह विश्वनाय ने प्रतिपादन किया है—

<sup>3</sup>पूर्णावद् धर्मलोपे सा विना श्रीती सु वदिते । धर्मलच्दा के उन पांचो जेदों के उदाहरू जिल्ल क्लोक में मित

सन्तं रे----

मुखमिन्दुर्यया, पास्तिः पन्तवेन समः प्रिये । वाचः सुधा इव, मोष्ठस्ते बिम्बतुत्यो, मनोऽज्ञमनत् ।

<sup>&#</sup>x27;सप्टाब्बायो २, ३, ७२ । वहाटा० २, २, ८३ वसाहित्यवदव १०, १८ ।

१ 'मुखमिन्द्यंथा' में 'मुख' उपमेय, इन्द्र' उपमान,'यथा' उपमावाचक शब्द यह तीन तो है परन्तु साधारए धर्म का प्रदर्शक कोई शब्द नहीं है इसलिए यह 'बावयगत श्रीती धर्मलुप्ता' उपमा का उदाहरू है । २. 'पाणि: पल्लवेन समः' इस में 'पालि.' उपमेय, 'पल्लव' उपमान, 'सम ' उपमावाचक शब्द है परन्तु साधा-रए। धर्म का बोधक कोई सब्द नहीं है। इसलिए यह धर्मसुप्ता' का छदाहरए। हुमा। ग्रीर यहा उपमावाचक जब्द 'समः' है इसलिए यह 'सार्थी अमेलुस्ता' उपमा का उदाहरए। हुन्ना । ३ 'वाच मुधा इव' इस भाग में 'वाच ' उपमेय, 'स्घा' उपमान, 'इव' उपमानाचक जन्द है धर्मनोधक कोई शब्द नहीं है। 'इवेन नित्य-समासो विभक्त्यलोयस्व' इस वार्तिक के धनुमार 'इव' शब्द के साथ समास होने में यह 'समामगत धर्मलुष्ता श्रोती' का उदाहरश हुवा । 'घोष्ठस्ते बिम्बतुन्यः' में 'बोव्ड' उपमेय, 'बिन्ब' उपमान, 'तुल्य, उपमानायक सन्द है परन्तु साधारण वर्में का बोधक शब्द नहीं है और उपनावाचक 'तुल्य' शब्द हैं। इसलिए यह 'प्रार्थी धर्मलुक्ता' का रवाहरण हुआ। 'धनीऽस्मवत्' १स भाग में 'मन.' उपमेय, 'महमा' उपमान, बत्' उपमानाचक है, परन्तु साधारराधमं का बोधक कोई सन्द नहीं है। स्रोर 'बित' प्रत्यय 'तेन तुल्य क्रिया चेव् वित.' इस सूत्र से हुसा है इसलिए यह 'तद्भितगत आधीं धमैल्प्ता' का उदाहरण है।

धर्मलुप्ता,के पाथ भेद तो यह हुए। इनके ग्रतिरिक्त पाच भेद सीर भी

होते हैं। प्राधारकमंतिहिते द्वितिधे च वयचि स्पंडि । कर्मकत्रोंग्रंमृति व स्यादेव पञ्चवा पुनः॥

'इन पाची प्रकार की' धर्मेलुप्ता के उदाहरण निम्नाष्ट्रित एक ही श्लोक

में दिखाए गए हैं, श्चन्त पुरीयसि रखेषु, गुनीयमि स्व

पौरंजन, तब सदा रमणीयते श्रीः। प्रियाभिरमृतवृतिदर्शमिन्द्र-सङ्चारमत्र मृवि सङ्चरमि क्षितीदा ॥

यहाँ 'घन्त पुरे इव घाषरसि' इस निग्रह में 'घधिकरणाच्य' इस वार्तिक से प्रधिकरणाम 'वयव्' प्रत्यय होकर धन्त-पुरीयनि' रूप वनता है। इसमें 'रण' उपमेय, 'मन्त पुर' उपमान, इब' उपमावाचक सन्द तो है परन्तु उपमान-उपमेय के साधारण धर्म 'स्वच्छन्दविहार' का उपादान नहीं किया गया है

इसलिए यह 'ब्राधार नयच् मूलक धर्मेलुप्ता' का उदाहररण हुँ । इसी प्रकार 'मुतमि**र प्रा**चरसि' इस वित्रह<sup>ा</sup> ढिसीयान्त सुत से °'उपमानादाचारे' इस सूत्र से 'स्यच्' प्रस्यय होकर 'सुतीयसि' प्रयोग बनता है । यहाँ भी 'पौर जन' उपमेप, 'मृत' उपमान, 'इव' उपमा वाचक का तो उपादान है परन्तु 'प्रेमपापत्व' रूप 'साथारए। धर्म' का उपादान न होने से यह 'कर्मविहित नयप्गत धर्मसुप्ता' का चदाहरण है। 'तन सदा रमणीयते औ:' इस माम में 'रमणी इवाचरति' इस विग्रह में 'वेकतु": वयङ् सलोपरच' इस सूत्र से 'वयङ्' प्रत्यय होकर 'रमणीयते' पद बनता है। इसमें 'खो' उपमेय, 'रमसी' उपमान, 'इब' उपमानाचक शब्द यह तीनो तो है परन्तु 'अनन्यभावेन सुखसाधनत्व' रूप 'साधारण धर्म' का दर्शक कोई राव्द न होने से यह 'अयड् प्रत्ययनत चर्मलुप्ता' का तीसरा उदाहरए। हुमा । घगले चरण में 'घमूतशुतिरिव दृष्टः' इस विग्रह में 'घमूतशुति' पर उपपर रहते दृष् धातु से 'अउपमाने कमीएा च' इस मूत्र से 'खमूल्' प्रस्यय होकर "'क्यादियु मपाविष्यनुप्रयोगः भूत्र से उसी दृश धार्नु का अनुप्रयोग होकर 'समृतसृतिरिव दुष्टः इति प्रमृतश्वतिदर्भं दृष्टः' यह प्रयोग बनता है । इतलिए यहां 'राजा' उपमेव, 'समृतशुति' चन्द्रमा उपमान, 'इव' उपमावाचक बहु तीनो हो है परन्तु 'माह्नादकरव' रूप 'साधारण धर्म' नही पाया जाता है । इसलिए यह 'कर्म एमुल्गत धर्मलुप्ता' का उदाहरए। है। इसी प्रकार सगले 'इन्ड इव संवरित' इस विश्रह में उपमानभूत इन्द्र उपपद होने पर सम् पूर्वक 'कर' घातु से कर्ता में णमुल होकर सीर पूर्ववत् मनुप्रयोग होकर 'इन्द्रसञ्चार सञ्चरित' प्रयोग बनता है । इसमें भी 'राजा' उपमेय, 'इन्द्र' उपमान, 'इब' उपमावाचक सन्द यह बीनो तो है परन्तु 'परमैदवर्ययुग्तत्व' रूप माधारण धर्म के न होने से यह 'कर्ता में शुमुन्प्रत्यममूलक वर्मलुष्ता' उपमा का उदाहरशा हुमा। इस प्रकार धर्ममुख्ता के कुल दम भेद धीर पूर्णी के ६ भेद कुल १६ भेद

इस प्रकार धर्ममुखा के कुल दम भेद धीर पूणी के ६ भेद कुल १६ भेद यहां तक हुए । इनके धांतिरिक्त मुप्ता के ११ भेद धीर होते हैं । जिनका विच-रण इस प्रचार हैं :—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ब्राप्टास्थायी है, है, हेहें० 1

<sup>&</sup>quot; बव्हाध्यायी ३, १०, ११।

<sup>\*</sup> मध्डाध्यायो ३, ४, ४५ ३ प्रव्हाध्यायो ३, ४, ४६ ।

उपमान ल्प्ता २

धर्नोपमानल्या र

धमंबाचकल्प्ता २

धर्मोपमेयल्प्ता १

उपमेयल्प्ता १

त्रिलोपलुप्ता १

६ भेड

२७ भेट

वाचकलुप्सा २

स्तुतिनिन्दातत्त्वास्यानेषु । ४, २, ७ । स्ततौ निन्दायां तस्याख्याने चास्याः प्रयोगः । स्तुतिनिन्दयोर्थया-

स्निग्धं भवत्यमतकल्पमहो कलई हालाहलं चिपसियापगुर्वं तदेव ॥

उपमानानपदाने दिया बाक्यसमासयो. । घौपम्यवाचिनो लोपे समासे विविध च दिशा ॥

दिया बाक्ये समारा च लोपे धर्मोपशानयो । निवप् समासगता देधा घर्मेवादिविज्ञोपने ॥ उपमेयस्य लोपे त स्यादेका प्रस्यये क्याचि ।

धर्मीय सेय लोवे प्रका त्रिलोचे च समासमा ।

धर्मलुप्ता पूर्वपरिमण्डित लस्सोपमा के कुल भेद

पर्गोपमा के कुल लप्तोपमाकेकुल २१ भेड

खपमा के क्ल तेनोपमाया भेदा स्यु सप्तविशतिसक्यकाः ॥

इस प्रकार वामन ने उपमा के पूर्णा ग्रीहर सुप्ता केवल यह दो मौलिक भेद दिखाए थे। परन्तु जनके उत्तरवर्ती नवीन ग्रावायों ने उनका विस्तार कर

२० भेदो का प्रतिपादन किया है।। ६।। इस प्रकार उपमा के मेदी का निरूपण करके प्रश्वकार गांगे उपमा 😹 प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए ग्रमला संग लिखते हैं। प्रश्नसा, निन्दा तथा सथार्थता [के प्रदर्शन करने ] में [उपमा का

प्रयोग होता है ] १ रै. स्तुति, २. लिन्दा, छौर तस्त्व का कथन करने में इस [ उपना ] का प्रयोग [होता] है। [उनमें से ] स्तृति तथा निन्दा में [उपना के प्रयोग का

उदाहरण ] जैसे--स्मेहयक्त पत्नी धमृत के समान होती है । परन्तु [स्नेह सादि ] गणी

से रहित वही [ पत्नी ] हालाहल विष के समान हो जाती है।

तत्त्वाख्याने यथा—

तां रोहियों विज्ञानीहि ज्योतिपामत्र मरहले । यस्तन्वि तारकन्यासः शकटाकारमाश्रितः ॥ ७ ॥

इस स्लोक के पूर्वार्ट में पत्नी की जपमा धमूत से दी गई है। यह उतकी प्रशता की घोतक हैं। धीर उत्तरार्ट में उसकी उपमा हालाहत दिप मे दी गई है। यही उतकी निग्दा का घोतक है। प्रतएब इम एक ही स्लीक में स्तृति और निग्दा कप उपमा के दोनों प्रकार के प्रयोजनों का उदाहरण मिल जाता है। शीसरे मेद तस्वाक्यान का उदाहरण धार्ग देते हैं:—

तस्वाहयान [ थयार्थता के कयन ] में [ उपमा के प्रयोग का उदाहरण ]

र्णसे---

हे तिन्त, इस ज्योसिमंज्डल में जो तारो की रखना [ शकट ] गाड़ी के प्राकार को पारण किए हुए हैं उसी को रोहिणो समस्तो ।

यहाँ तारकस्थास की उपना शकटाकार से वी है। परन्तु यह साधुस्य उनकी स्त्रुति प्रथवा निन्दा के लिए नहीं। यशितु केवल रोहिस्सी के यथार्थ स्वरूप के प्रदर्शन प्रथवा 'तरवास्थान' के लिए ही किया गया है। प्रतर्थ यह तत्वाक्यानपरक उपमा का उदाहरसा है॥ ।।

इस प्रकार उपमा के मेदों धीर उपमा के प्रयोजनों का प्रतिपादन करने के बाद, उपमा में सम्भावित दीयों का निरूपण करने के लिए समले प्रकरण का प्रारम्भ करते हूं। वामन ने उपमा के दौयों की यहा उपमा के प्रकरण में दिखताया है। परन्तु उनके उत्तरवर्ती ननीन धाषायों ने इन दौयों को जामान्य दौयों के मन्तर्गत है। माना है। उनका प्रलय निरूपण नहीं किया है। विश्वनान्य ने निता है—

े एम्यः पृथालङ्कारतीयात्मा नेव सम्प्रवः । परन्तु वामन उपमालङ्कार के महस्व को ध्यान में रखते हुए जेवे धन्य मलङ्कारों से सबन एक प्रध्याय में उसी का निक्पण करते हैं । इसी प्रकार उन्होंने उपमा के रोगों का भी सबन निक्यण किया हैं। इस्य दोशों के साप नहीं। माने प्रत्यकार उन्हों उपमान्योयों का निस्पल करते हैं।

¹ साहित्यदर्पण ७, १६ ६

हीनत्वाधिकत्वलिङ्गवचनभेदासादश्या—

सम्भवास्तहोषाः । ४, २, ८ ।

तस्या उपमाया दोपा भवन्ति । हीनत्वम्, अधिकस्वम्, लिङ्गभेदो. बचनभेदो, बसादृश्यम्, बसम्भव इति ॥ ८॥

तान् क्रमेग्र स्थाख्यातमाह---जातित्रमाणधर्मन्युनतोपमानस्य हीनत्वम् । ४, २, ६ ।

जास्या प्रमाणेन धर्मेण चौपमानस्य न्यूनता या तद्वीनस्यमिति । जातिन्युनस्यक्षयं हीनत्यं यथा--

> चारहालैरिय यदमाभिः साहसं परमं इतम । प्रमासान्युनत्यरूपं हीतत्य यथा---

1. हीनरक, २. श्रधिकरक, ३ लिञ्जभेद, ४. वचनभेद, ६. प्रसादश्य भीर ६. घसम्भव [घह छः] उस [बब्रमा] के बोब है।

उस उपना के [ छ: प्रकार के ] दोध होते है-- १. होनस्व, २. प्रधिकस्व, रै लिज्जभेद, ४, वस्तनभेद, ४. [ उपमान और उपमेव का ] झसादृश्य तथा

६. धसम्भवाद यह [ छः प्रकार के बीय होते हैं ] 11 = 11 उनकी बन से प्यास्था करने के लिए बहते है-

उपमान की आहि. परिमाण घीर धर्म की स्पृतता हीनत्व' कह-

लाती देते। जाति से, परिमाण से या धर्म से जो उपमान की न्यूनता है उसकी

'होनस्ब' [ बोप ] शहते हैं । जातिन्युगस्य कप होनस्य [ का उदाहरण ] असे-तुम [ सैतिकों ] ने भाण्डालों के समान बढ़ा साहस किया ।

इसमें युव्यत्पदवाच्य 'बोर पृथ्य' उपमेय, ग्रीर 'लाण्डाल' उपमान है। 'पाण्डाल' जाति की दृष्टि से होन स्यक्ति है। उसके साथ वीरो की उपमा देने में उनकी स्तृति नही होती प्रतितु प्रवसान होता है । इसलिए उपमान-भृत 'पाण्डात' में आदिगत व्यनता होने के कारण यह 'जातिगत हीनस्व' का पदाहरण ह्या ।

परिपाणस्वतत्व रूप होनत्व [ का उदाहरण ] जेंसे---

चहिस्फुलिङ्ग इव भागुरयं चकास्ति । उपमेयादुपमानस्य धर्मतो न्यूनत्वं यत् तद्धमैन्यूनत्वम् । तद्र पं

हीनस्यं यथा— स सुनिर्लाञ्खितो मौज्या इप्यानिनयर वहत् । स्याजनीत्रजीमनप्रामाणिकणः स्वांगमान ।

स मुनिलाञ्कितो मीञ्ज्या कृष्णाजितपट वहन् । च्यराजन्तीलजीमृतमागारिलष्ट इचांग्रुमान् । श्रत्र मोञ्जी प्रतिवस्तु तङ्गिरस्युपमाने, इति हीनस्वम् । न च

. वह सूर्य प्राप्ति को चिनवारों के समान चयक रहा है। इस उदाहरण में 'मूर्य' की उपमा 'शानि की विनवारी' से दी गई है। प्राप्ति की चिनवारी उपमान हुं, और मूर्य उपमंत्र है। उपमानभूत चिनवारी परिसारा में उपमानभू कर मूर्य की घरीका अस्पन्त लुक्क है। इसिन्। उपमान से

परिमाणगत न्यूनता होने से यह 'होनत्व' दोप का उदाहरण है। उपसेय से उपमान का जो धर्मगत न्यूनस्व है वह धर्मन्यूनस्व [ कप

उपमेय से उपमान का जो धर्मगत ग्यूनस्व है वह धर्मन्यूनस्व [रूप उपमा दोष ] है । उस [धर्मन्यूनस्व ] रूप हीनस्व [का उदाहरण ] जेते—

कृष्यामृत के वर्म को धारण किए हुन ग्रोर [मोङको ] मूंज की बनी हुई मेलना से पुक्त वह [नारव ] मुनि तीले मेच से चिरे हुए [धादिनच्ड]

पूर्व के समान हुवाभिता हुए । पूर्व के समान हुवाभिता हुए । इस में 'मृति' उपमेव कोर 'धरामान् वर्षात् मूर्य' उपमान है। सृति सूर्य के समान चोभिता हुए मुक्त वात्रामं है। वरन्तु उपमेव सूर्य वसमान होंगे में

के समान चीमित हुए मुख्य बानवाये हैं। यरन्तु उपनेय सूर्य वार्यान दोनी में कुछ विचेषण जुके हुए हैं। उपनेय स्व चूल मौका के युक्त भोर करणामृत के समें को धारण किए हुए हैं। धोर उपमानमृत सूर्य भोताबोमूतमामाशित्यर है। इस प्रकार उपमेय में दो धर्म विचेषण स्व से जुके हुए हैं धोर रक्ता एक पर्य विचेषण स्व से जुके हुए हैं धोर रक्ता एक पर्य विचेषण स्व से जुके हुए हैं। धूनि से कृष्णानिय यर के समान उपमानमृत भूम में भीताबीमृत का योग तो है परन्तु मृति तो कृष्णानिय पर के साथ मौक्यों को भी धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार नौका जोम्तुत के साथ सौक्यों को भी धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार नौका जोम्तुत के साथ सौक्यों को सम्बन्ध में चार्या के परन्तु तित्तु का वर्णन स्वी उपमान सीर अपनेय सोने से स्वी को स्वमान में चपनेय को घरणा परन्तु तित्तु का वर्णन सही स्वा वर्णन प्रमान में चपनेय को घरणा प्रमान न्यूनता होने से यह 'हीनरव' का वर्णक प्रही है सत्य प्रयान सुत्ति जा वर्णन मही स्व वर्णन प्रमान में चपनेय को घरणा प्रमान न्यूनता होने से यह 'हीनरव' का वर्णक प्रही है स्वी बत्त जूनिकार धार्य कहते हैं।

का उबाहररा है। यहां बात वृश्तकार आग कहत है। यहां मोठजों के सबुदा कोई प्रतिवस्तु उपमान [ भूत मूर्य ] में नहीं [ वर्णित ] है हासिए [ उपयेश को क्ष्मेशा उपमान में म्यूनहा होने के कारण ] कृष्णाजिनपटमात्रस्थोपमेयस्त्रं युक्तम्, मौक्क्या व्यर्थस्वश्रसद्गात् । नतु नीलजीमृतप्रदृष्णेनैत्र तहित्प्रतिपाद्यते । तन्त । व्यभिषारात् ॥ ६॥

श्रव्यभिचारे तु भवन्ती प्रतिपत्तिः केन वार्यते तदाह—

धर्मयोरेकनिर्देशेऽन्यस्य सवित् साहचयत् । ४, २, १० ।

प्रमेथोरेकस्वापि धर्मस्य निर्देशेऽन्यस्य धर्मस्य संवित् प्रतिपत्ति-भैवति । छुतः । साइचर्यात् । सहपरितस्यन प्रसिद्धयोरबश्यमेकस्य निर्देशेऽन्यस्य प्रतिपत्तिर्भवति । तद्यथा—

शोनत्थं [ बोय ] है। [ इस शोनत्य बोय को बचाने के लिए यदि यह कहा जाय कि ] कृष्णाजिन वटमाज [ युवत मृति ] उपनेय हैं, [ तो ] यह [ कहना ] उचित महीं है। 'मोञ्जा' [ ताज्यितः ] इस [ विशेषण ] के व्ययं ही जाने से । [ केदल कृष्णाजिनयद्वारा [ ताज्यितः ] इस [ विशेषण ] के व्ययं ही जाने से । [ केदल कृष्णाजिनयद्वारा नि हो उपनेय नहीं है अपित उपने साथ 'मोञ्ज्या लागिता' यह विशेषण भी जुडा हुमा है। उसका प्रतिकृष उपमान में कृष्ण नहीं है इसित्य यह धर्म-यूनतामुका 'हीनत्य' बोय है ही ]।

[इस ही मत्य बोध के परिहार के लिए हारा मार्ग विकासने के लिए पूर्वरक्षी किर प्रश्न करता है कि ] भीलजीवार के उत्तर प्राचित्र के हिए प्रोची ने प्रश्न करता है कि ] भीलजीवार के उत्तर विचार के प्रमंभूतका नहीं रहता है [इसिवर्स ज्याम में धर्मभूतका नहीं रहता !] बहु [स्पावका कथन भी ] छोत्र मही है । [सिवर्स के रहित नील मेय भी सिवाह के है । इसिवर तिवस्त तथा मीतवेध का ] अधिकार होने के [इस मन्यार के भी धर्मभूतता का परिहार नहीं हो कता है सत्य यहाँ से स्पेम्प्यता-मुनक होतर बोच है ही ] ॥ ॥ ॥

[किन्तु इसके अध्याव स्थक्य अविशासूत यथीं ये] ध्यभिचार न होने पर तो [केवल एक के ध्रुण से दुसरे को अवाध्य ]होती हुई स्तोति का कोन निषय कर सकता है [ खर्यात् कोई नियंथ नहीं कर तकता है। और हल भी नियंथ नहीं करते हैं] यह [ बात अपने गुत्र में] कहते हैं।

्र प्रितनाभूत प्रमात् पूम घोर बह्नि के समान नित्यसम्बद्ध ] दो धर्मों में ते एक का नो निर्वेश होने पर दूसरे [धर्निविट्ट पर्म ] की [घ्रताब्व ] भरोति साहबर्ध के कारण होती हैं।

[ प्रविनाभूत या नित्यसम्बद्ध ] दो घमों में से [किसी ] एक धर्म के निर्देश होने पर भी [ 'एकसम्बन्धिसनकपरसम्बन्धिस्मारकम्' इस नियम के निष्टेटिए यहिष्ने न विरमन्यन्तर्जरिद्वेरमनो स्तावन्तुवीतिच्छरो मधुप्रपरिष्काः प्योविन्दयः। चृडावर्षेरके निषद्ध किषकामावेन जाताः शिशो-रङ्गास्फालनममनिद्रमृहिणीचिच्चयथादायिनः॥

• काव्यासङ्कारमुधवृत्ती

सित्र १०

₹08 ]

प्रमुक्तार प्रनिदिन्द ] प्रत्य पर्म को सिन्द धर्मात कान [ प्रतिपांत ] होता है ! वर्धो [ होता है यह पदन हो तो उनका उत्तर देते हैं ] । साहखर्म के कारण । [ प्रविनाभूत या निरण ] सहबरित [ प्रविनाभूत ] कर से, श्रीस्ट दो धर्मों में से

एक का कथन होने पर दूसरे का शान अवस्य होता है जैसे [ तिम्नतिवित हलोक में ]— [ इस हलोक में किसी गरीय के, दूबे छल्पर या छत वाले पर

का बर्णन कवि करता है। जिसमें ] बाहर वर्षा वाव हो जाने पर भी [निर्मत वृद्ध वर्षण मस्मात् तावृद्धे सस्यपि धने—वाहर बादल के वृद्धिकृत्य हो जाने पर भी ] जोर्ण [छत के ] घर के भीतर [छत अयवा छप्पर में सगे हुए पूर्ण के कारण उससे भिल कर ] छहद के समाल पोले [और गोल-गोल ] तथा

भूएं से कारण उससे निल कर ] ग्राहव से समान पोले [ मोर गोल-गोल ] तथा [ यर में सगे हुए ] ककड़ियों के जालों [ यर निरासी हुई देन ] को तोड देने बासी, जल की ] [ गोल-गोल ] जूनों [ गिरने से ] कक्सी नहीं है। [ मोर शॉज में माता के पास तथेए हुए बातक के ] चुड़ा या वालों में करियका एवं से गिरकर

उस [बासका] के बन्नों [हाथ बारिर] के दिसाने से जगी हुई गृहिएीं [बासक की माता] के जिस को कब्द देने बाली हो जाती हूं। ' बहां [छत पर से टपकने वाली पानी की बृत्वों की उपमा शहद की बुन्दों से थी गई हैं। पानी की बृत्दुं उपनेस घोर 'मधुनिय' उपनाम हैं। इस

दोगों उपमान भीर उपमेबों का वाममंत्र केवत [ पिन्नस्व ] पोलापन दिवताया गया है। यहद की यूद पीलों सो होती है और छव के वाले मादि में लगने के काराए जात की बुदें की ख़दर की बूद धामा पीलों हो गई हैं। यहीं 'मधुपप्रियानाः पयोजिन्दा' इस उपमा का मानार्य है। 'महद भीर अत की यू दो का पिन्नस्व 'यह पाइयर तो किंव ने दिवताया है परन्तु उसके सात है। वह दोगों हो यह सीर अत की यू दो का पिन्नस्व 'यह पाइयर तो किंव ने दिवताया है परन्तु उसके सात है। वह दोगों हो यू दें भीत होती है इसलिए उनका पूर्व स्व के वाममंत्र भी है। जितकों यह सामग्री की पाममंत्र है। 'सिन्नस्व से विज्ञास की स्व से में पिन्नस्व के

साथ बृत्तत्व 'बर्तु'लस्व' भी धवरव रहता है। इसलिए उसके कहे विना भी

श्वत्र मधुषपतां युत्तत्विपङ्गस्वे सहचरिते । तत्र पिङ्गशब्देन पिङ्गत्वे शतिपन्ने युत्तत्वश्रतीतिसेवति ।

एतेन 'कनकक्तकचतुरस्रं श्रीणिविम्यम्' इति व्याज्यातम् । कनकक्तकस्य गीरस्यन्तुरस्रस्ययोः साहचर्याञ्चतुरस्रस्यशुस्यैय गीरस्य-मतिपत्तिरिति ।

ननु च यदि धर्मेन्यूनस्यमुपमानस्य दोपः, कथमय प्रयोगः--

उमनी प्रतीति होजाती है। यह इन उदाहरण के देने का अभिभाग है। इसी पनिप्राय को प्रत्यकार बस्तिभाग में स्पष्ट करते है।

यहां शहब की कूंबों के कुलाव और पिल्लाब [ गोलाई और पीलापन ] सहबारित [ यमं ] है ! [ इसलिए ] उस में पिल्ला बाब से पिल्लाय के प्रहण हैं। आने पर [ उससे सहबारित, प्रविनाभूत ] बुलस्व [ गोलाई ] की श्रतीति भी होती हैं।

इक्षी [ जबाहरए। की व्याख्या ] से [ नायिका का ] 'मितरबा देश सोनें की तकती के समान वीरस हैं।' इस [ जबाहरण ] की भी ब्याख्या हो गई [ समभनी चाहिए ]। सोने की पट्टी में गौरत्य कीर [ चतुरस्त्त ] धीरस्त्रम का [ प्रवितासाव कप ] साहबर्ध होने से [ यहा केवल ] 'बतुरस्त्त की [ गब्ता: ] भृति हैं हैं। व वहें पए ] 'गौरत्य' [ क्प निस्प सहचरित धर्म ] की प्रतीति सोना है। व वहें पए ] 'गौरत्य' [ क्प निस्प सहचरित धर्म ] की प्रतीति

. होजाती हैं। जपर ग्रन्थकार ने यह बतलाया है कि यदि उपमेय की प्रपेक्षा उपमान मैं भर्मों की न्युनता हो तो 'हीनस्व' दोष घा जाता है। इस पर पूर्वपक्षी यह

महाकरता है कि—

[ प्रक्त ] यदि धर्म की श्यूनता उपमान का वोच है तो [ निम्नलिखित इसीक में उपमान की धर्मन्यूनता का ] यह प्रयोग की हुसा—

सह स्त्रोक सरद् ऋषु के वर्णन के प्रशङ्ख में वे लिखा गया है। वर्षा ऋषु में मोर बोबते हैं, कमल नम्ट हो जाते हैं, और सूर्य मेचों में किया रहता है। इसके विपत्न कार्य ऋषु माने पर पूर्व प्रकान सेवा है, कमल तालाबों में किया है। किया तालाबों में जितने तमते हैं है। मोरो की केका स्वित्त करने के हिया है होने का वर्णन करने के लिए किये ने एक उपया दी भी केका स्वित्त करने के लिए किये ने एक उपया दी है। जेते पितक्त किया गर्णि के बाइर जो जो नहीं स्वाह पत्रा ना स्वत्त के पति- विव्वता किया गर्णि के बाइर जो जो नहीं स्वाह पत्रा मर जाने से पति- विव्वता हिंग होने एर सपने पर में हो भीन हो आती हैं बाहर नहीं निकतती हैं।

सूर्याश्चसम्मीलितलोचनेषु दीनेषु पद्मानिलिनमंदेषु । साध्वयः स्वगेहेष्विच भर्त्र हीनाः केका विनेशुः शिखिनां मुखेषु ॥

श्वत्र बहुत्वमुषमेयधर्माणामुषमानात् । न, विशिष्टानामेव मुखानामुषमेयस्वात् । तादशेष्वेवः केकाविमा-शस्य सम्भवातः ॥ १० ॥

इसी प्रकार वर्षा ऋतु के बीत जाने पर भोरो की केका व्वति उनके मुखों में ही सीन हो गई। इसी बात को कवि कहता है—

[ शरद ख्यु में ] सूर्य की किरणों [ के बातहा होने ] से मुंबी हुई सांचों वाले और कमली [ को क्यां कर के वाले वाली शरहकल ] की बायु से मद रहित [ मताएव ] बीन मयूरों के मुखों मं [ उनकी ] केका [ व्यक्ति ] इस महार मुला [ गड़ सबरों ने ] हो गई जैसे अर्जु किहोना चतिवता किया धयने परों में हो कीन हो जाती है [ बाहुर नहीं निकलतों । इसी प्रकार मोरों की केका व्यक्ति उनके मुकों में ही लीन हो गई बाहुर नहीं निकलत रही है ] ।

[शक्रा] इस ['साध्य्यः स्वगेहेष्टिय भतुंहीनाः'] में उपमान की स्रोक्षा उपमेय के धर्मों का बहुःव [१, 'यूर्वामुसम्मीतितकोचनेषु, २. 'यद्मानित्तिमचेषु' छोर १ 'योनेषु' इन तीन विशेषण युक्त होने से ] है। [ सर्थान उपमान में धर्म-यूनता होने से इसको भी 'होनरव' बोय परत मानना चारिय]।

्रितर—प्रग्वकार इस प्रध्न का उत्तर देते हैं] यह कहना ठीक नहीं हैं। [ यहा सीमों विद्यारणी के विधीयत्र मुखां का हो उबसेयस्य है । उसी प्रकार के [ 'कुपीतुतम्मीसितकोषनंत्र' कार्दि सीमों विद्येवश्यों को युक्त ] युक्तों में केका वर्षीन का दिनाश सम्भव होने से [ यह बीच नहीं हैं ] ।

ग्रन्थकार का यह महाधान धराञ्चल का अतील होता हूं। अवनकरों ने भी मही कहा या कि यहा उपनेस धनेक पत्तों ने बिनिस्ट हूं परन्तु उपनात उन वर्षों के जिल्हिट नहीं है ट्यनिष्ठ उपनात में पर्यन्तृतता होने के कारण यहां रोष्ट्र मानता चाहिए। धमाधान करते समय यह दिल्लाना चाहिए था कि उपमात भी उन धर्मों से युक्त हैं इक्लिए कोई चोर नहीं है। अर्थात् उपनेस के जो तीन बिदोयए। दिये ग हूं उनको उपनात पक्ष में भी लगाने का प्रवास किया जात तब तो इरको धमाधान हो संकता है। चरन्तु जनकर उस मार्ग का

भवलम्बन न करके कुछ भीर ही बात कह रहे हैं। यह तो 'साम्रान्

तेनाधिकत्वं व्याख्यातम् । ४, २, ११।

तेन द्वीनत्वेनाधिकत्वं न्याख्यातम् । ज्ञातिप्रमाणुपर्माधिनयमधि-कत्वमिति । ज्ञात्याधिक्यक्रपमधिकत्वं यथा—

विशन्तु विष्टयः शीष्ठ" स्ट्रा हेच महीतसः । प्रमारमध्यस्यस्यं यथा—

प्रमाखाधक्यस्य यया— पातासमिय नामिस्ते स्तनी सिनिधरोपमी।

वेसीवरण्डा पुनर्यं कासिन्दीपातसन्तिभः॥

पुष्टः कोविदाशानावण्टे' के समान बात हुई । इदलिए यह उत्तर ठीक नहीं है।। १०॥

उपमानत हीनत्व दोय की स्थावया कर चुकने के बाद प्रम्यकार दूसरे उपमावीय 'मधिकत्व' का निक्यण मनसे सूत्र में करते हैं----

इस [होतरव दोय की व्याक्या ] से कविकश्य [ योय ] की क्याक्या [भी ] हो गई [समभाग चाहिए ]।

जस होनत्व [को भ्याच्या ] से अध्यक्ष्य की व्याच्या हो गई। [यपीत् जैसे होनव सीम्र प्रकार का होता है इसी प्रकार ] जाति, प्रमाज धीर धर्म के [यपीय की घरेका यच्यान में ] स्रीयक होने पर स्रीयक्तर [शेष ] होता है। जाल्यास्थिक क्य क्षाध्यक्ष [का उत्पाहकों लेले—

षद [किव] के समान महापराक्रमी कहार ['विध्वः कारी कर्मकरे'] इति वैजयन्ती ] क्षीत्र श्रीतर श्रा वार्वे ।

या है 'कहार' उपमेज है 'क्ट उपमान है। 'शही नक्कर' जाधारण धर्म त्या 'श्रम' उपमा सम्बक्त सब्द है। इन चारो के विकासन होने से यह गुर्णोसना है। इसमें 'उपमानशुक कर्य' 'पे उपयोगपुक कहार' की परेशक जाविकत प्राधिक्य होने से 'स्थिकत्य' पोच है। यो तो उपमान में उपसेय की भगेसा प्राधिक्य होना ही है परन्तु जह मर्थाय के प्रिकल नही होना चाहिए। जिल से कहार की उपमा देने से सर्वाच का स्रतिक्रमण कर दिया गया है। इसिंग् दोव हैं।

प्रमाशाधिकम रूप [ समिकत्व दोष का उदाहरण ] जैसे---बुम्हारी नामि पाताल के समान [ गहरी ], स्तन पहाड़ के समान 3

धर्माधिक्यरूपं यथा— सरिश्म चुछलं चक्र\* दृषद् देवो व्यराजत । सवाडवाग्निः सावतैः खोतसामिव नायकः ॥ सवाडवाग्निः(स्वर्योपमेथेऽभावान्द्र धर्माधिक्यमिति ।

[अर्जें ] प्रोर यह देणो दण्ड [केडापास ] यमुना की धारा के समान [कालें ]हैं।

[ इन तीमों उपमानों में उपमान में परिमाणात आधिक्य है। वाताल से साभि की, यौर पर्यत से हतन को प्रथम देश आयस्त प्रतङ्गत है। इसीवर उपमान में मर्मोडा को अतिक्रमण करने जाला परिमाण्यात आधिनय होने के कारण 'मंधिकस्व' कुन उपमानोध हैं ]।

धर्माधिश्य इप [ स्रधिकत्व दोव का उदाहरण ] जंसे---

रिश्वचो से युक्त चाञ्चल चाक को धारण किए विष्णु, प्रवेशनस प्रोर [पायतं] भंबर से युक्त [नवीशीत] ससुद्र के समान नुशीभित हुए।

इसने 'बिच्छु' उपनेय घोर 'बानुन' उपनान है। विरुष्ण कक को घारछ किए है, घोर समुद्र धानवर मुनत है। वक के वो विनेयन 'खरिक' घोर 'बच्चित' उपनेय पदा में है। पर उपनान पदा में किश्त 'बावबानि' एक विशेषण है बहु भी वपनयानीय 'धानवें' का नही घरिषु त्वय उपनागभूत समुद्र का। इसतिष्ण सास्तव में यही उपनानगत पर्वाधिक को मुतता अतीत होनी है। परन्तु त्यकार ने इने उपनानगत पर्वाधिक का उदाहरण दिया है। उनकी सहिति इस मकार सनती है कि उपनेय पत्र में 'बादिक' तथा 'बक्चित यह दोनो विने-प्रण केस पत्र में मुख्य उपनामभूत वेद का केदल एक विशेषण है। परन्तु उपनान पत्र में मुख्य उपनामभूत समुद्र के हो विशेषण है। इनमें ते प्रणात के पानवें के स्वान पर उपनेय पत्र में अपने है। वरन्तु उपनान के इन्हें विरोपण 'सवादवाधिन' के स्वान पर उपनेय पत्र में अप है। वरन्तु उपनान के इन्हें विरोपण 'सवादवाधिन' के स्वान पर उपनेय पत्र में अप है। वरन्तु उपनान के इन्हें वर्षाण 'सवादवाधिन' के स्वान पर उपनेय पत्र में अपने है। इसी वान को स्वितार स्वाट करें हो। इसी बान को विकार स्वाट करें हो। इसी बान को

मबाहबानि इस [ उपमानगत वर्ष के सबक्ध किसी वर्ष ] के उपमेव [देव पक्ष ] में न होने से [ उपमान में ] वर्ष का चावित्व है ३ [ चतप्व यहाँ 'विचिक्त' क्य उपमा दोव विकासन है ] ३ अन्योदेषियोविपर्ययाख्यस्य द्वापस्यान्तमोवान्न पृथगुपादानम्। अत एवासमान्तं मते पह् दोषा इति ॥ ११ ॥

द्स प्रकार यायकार ने 'होनत्य' और 'प्रधिकत्य' दोव की यह व्यास्त्र की है कि उपमार की वार्ति, प्रमाग्ध धीर प्रमंतत न्यूनता होने पर 'होनत्य' तया प्रधिकता होने पर 'प्रधिकत्य' दोव होता है। प्रधांत 'होनत्य' तया प्रधिकता होने पर 'प्रधिकत्य' दोवो होता है। प्रधांत 'होनत्य तया 'प्रधिकत्य' दोनो जगह उपमान में हो धर्म प्रधिक ने मूनता या प्रधिकत्व कि मान में यह सङ्घ हो। क्षत्री है कि उपमेयगत होनत्व और प्रधिकत्य के माधार पर ही यो दोच धीर भी मानने वाहिए। इस प्रकार उपमा दोगों की सहसा ६ के स्थान पर धाठ हो जानी चाहिए। इस प्रकुत का खमधान गण्यकार प्रगति प्रधान पर धाठ हो जानी चाहिए। इस प्रकुत का खमधान गण्यकार प्रगति कि स्थान पर हो। इस प्रदूष हो के सम में प्रधान हो। हो। इस प्रधान उपमान वी स्थानत की होनता करी होगी कब उपमेय में प्रधिकता हो। इसी प्रधान उपमान में होनता करी होगी कब उपमेय में प्रधिकता को साम प्रधान हो हो। इसी स्थान प्रवास हो। इसी प्रधान हो हो। इसी साम प्रधान हो। है। धीर उपमा के छ. दोष प्रधान वी विवस की प्रधान हो है। इसी साम प्रधान हो। है धीर उपमा के छ. दोष प्रधान वा है। विवत है। प्रधान विवस की प्रधान की प्रधान की प्रधान हो है। इसी साल की दुनि में कहते हैं। प्रधान वीच स्थान की प्रधान की सावस्थकता नहीं है। उपसा के छ. दोष प्रधान वी विवत ही है। प्रधान की प्रधान की की प्रधान की की प्रधान की की प्रधान की सावस्थकता की ही है। इसी बात की दुनि में कहते हैं। प्रधान वीच की प्रधान की की प्रधान की सावस्थकता की प्रधान की

हम दोनों दोधों के विचर्धव [ बर्धात् व्यवेषयतः होनरथ तथा उपमेवगतः प्राविक्तः ] मामक दोष का इन्हीं [ उपभानताः होनरव तथा प्राविक्तः ] में प्रन्तानां हो जाने के प्रवाद पहण [ प्रतिचादन ] करने की सायव्यकता नहीं हैं। इसोबिए हमारे मत हैं [ क्रपर गिनाए हुए ] छः [ ही उपमा के ] दोव हैं [ स्विप्त नहीं ]।

इस प्रकार बानन ने हीनत्व और प्रांपकत्व नाम से को उपमा के शोप प्रतिपादन किए हैं उनको बानन के उत्तरवर्ती प्राव्याये विश्वनाय आदि सक्ता मानने की प्रावस्थला नहीं सनमते हैं। विश्वनाथ ने इन दोनो दोयों का मन्त्रमांव 'सन्वित्याक्ता' दोय में कर लिया है। इसिनएन केवल इन दोनों का प्राप्त समाद्व तथा प्रतम्बद दोयों का भी सन्वितायेल दोय में मन्त्रभांव करते हुए यह लिखते हैं—

अपना यामसाब्द्याराष्ट्रमनमो', जातिप्रमारागतन्युनस्नः धिकस्वयो'.

भयान्तरन्यासे उद्देखितार्थंसमर्थने चानुचितार्थंस्यम् ।" ॥ ११ ॥

¹ साहित्यदर्पम् ७-१६ ३

उपमानोपमेययोलिङ्गव्यत्यासो लिङ्गभेदः । ४, २, १२ ।

उपमानस्वोपमेयस्य च बिङ्गयोर्व्यत्यासो विपर्ययो बिङ्गभेदः । यथा—

सॅन्यानि नद्य इव जग्मुरनर्गेळानि ॥ १२ ॥

· प्टः पुन्नपुंसकयोः प्रायेण । ४, २, १३ ।

इस प्रकार हीमस्य तथा प्रधिकत्व इन दो प्रकार के उपमा-धोयों का फिल्पणु करने के बाद प्रश्यकार सिङ्ग भेद रूप तृतीय उपमा-दोप का प्रसिपादन प्रगते तम में करते हैं।

.. उदमान धौर उपमेम के लिङ्ग का परिवर्तन लिङ्गभेर [बोर्ष] है।

उपमान और उपमेय के लिङ्ग का परिवर्तन बदल जाना लिङ्गभेद [ उपमा-दोव कहलाता ] है। जैते---

सेनाएं नहियों के समान प्रयाधित इप से चलने लगीं।

इन उदाहरण में 'केन्यानि' उपमेश है धौर 'नवा' उपमान है। 'मनगैज गमन' उत्तक साधारण धर्म है भौर 'दव' उपमाना कन हरे है। इन वारों के होने से यह भूषोंचमा का उदाहरण है परन्तु हहमें उपनेश स्वर 'संग्यानि' पद नष्टुं सकति हुन का धौर उपनानभूत 'नवा' पद स्त्रीतिन्त्र का है। इस सिन्नोब हो जाने के कारल यहाँ 'शिज्ञ भेद' नायक उपना-दोप हो जाता है। १२।

हम प्रकार निष्क्ष भेव दोप का वाधारतः निक्षण किया। परन्तु कहो-कही दक्क धपवाद भी वामा जाता है धर्मान् इस प्रकार का निष्क्षभेद होने पर भी दोप नहीं भागा जाता है। इस प्रकार के धपवादों को धगले दो सूत्रों में दिस्ताते हैं।

ु सिद्ध और नर्युवक सिद्ध को [सिद्ध विषयं वाद्य इति है। [ सर्वात वचनान और उपनेष में से एक पु सिद्ध हो नर दूसरा नर्युवक सिद्ध हो इस बकार का सिद्ध नेया हम्द होता है सर्वात नोम नहीं भाना नाता है।]

पुन्नपु सक्योरुपमानोपमेययोर्लिङ्गभेदः प्रायेण वाहल्येनेष्टः । यथा 'चन्द्रमिव मुखं पश्यति' इति । 'इन्दुरिव मुखं भाति', एवन्त्रायन्तु मेच्छन्ति॥ १३॥

लौकिक्यां समासाभिहितायामुपमाप्रपञ्चे । ४, २, १४ । लीकिक्यामुपमायां समासाभिद्वितायामुपमायामुपमाप्रपद्भवे चेष्टो लिङ्गभेदः प्रायेखेति । सीकिक्यां यथा 'छायेथ 🖬 तस्याः', 'पुरुप इव स्त्री' इति ।

पुॅलिङ्ग झौर नपुँसक लिङ्ग उपमान झौर उपनेय का लिङ्गभेद बहुवा इष्ट होता [ दोव नहीं माना जाता ] है। जैसे 'चन्द्रमिव ुसं पश्यति'-चन्द्रमा के समान मुख को देखता है। यहाँ ि उपमानभूत 'चन्त्र' सम्ब पुलिङ्ग है प्रीर उपमेवभूत मुख सम्ब निष्कु स्थान लिङ्ग है। ऐसा लिङ्गभेव होने पर भी कबियों में इस प्रकार का बहुल प्रयोग होने के कारण उसकी दीय नहीं माना जाता। उस प्रकार का प्रयोग कवियों को इस्ट है परन्तु उसी के झाधार पर ] 'इन्दुरिक्ष मुद्धाम्' इस प्रकार के प्रयोग को प्रायः [ कवि गण ] प्रसन्द नहीं करते है। [इसमें भी 'इन्दु' बाब्द पु"तिङ्ग ब्रीर 'मृत्यम्' बाब्द मपु"सक तिङ्ग है। परम्तु इस प्रयोग को कविमण नहीं प्रसन्त करते है । इसलिये इसमें लिख्नभेड दोप होगा। इसी के बोधन के लिए अपनाद सूत्र में 'प्रावेण' पद का ग्रहण किया है । १३ स

इसी प्रकार लि हुभेद दोष के ग्रीर भी श्रपवाद ग्रएले सूत्र में दिख-लाते है।

१. सौकिकी [उपमा] में, २. समासाभिहित [उपमा] में मौर ३ उपमा के [प्रतिवस्तुषमा धादि धन्य] भेदों में [भी लिङ्गभेद इस्ट हैं। बोष नहीं होता है ]।

लौकिकी उपमा में, समासामिहित उपमा में ग्रौर उपमा के [प्रति-वस्तुपमा ग्रादि ] भेदों में लिङ्गभेद प्रायः इष्ट होता है । [ दोष नहीं होता ]। जैसे लौकिकी [उपमा] में 'स तस्याः छाया इव' वह [पुरुव] उस [स्वी] की छाया के समान हूं । [ इसमें उपनेय 'सः' पुॅक्लिझ धीर उपनानभूत 'छाया' स्त्रीलिङ्ग है। परन्तु यह लिङ्गभेद दोष नहीं माना जाता। [ भववा इसी का दूसरा जदाहरण जंसे यह ] स्त्री पुष्प के समान है । [ यहाँ उपमेव 'स्त्री' स्त्री- .समासाभिद्वितायां यथा—'भुजनता नीनोत्सनसदशी' इति । त्रप्राप्यक्तचे स्था—

शुद्धान्तदुर्लेभमिदं वपुराथमवासिनो यदि जनत्य । दरीकताः खल गर्धोरुद्यानलता बनलताभिः॥

एवमन्यद्रपि प्रयोगजातं द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

लिङ्ग में झीर उपमान पुरुष पुलिङ्ग में हैं। परन्तु यहाँ भी लिङ्गभेद को दीव नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि लोक में इस प्रकार के प्रयोग के प्रचुर मात्रा में पाए जाने से इस प्रकार के प्रयोग को इब्ट ही धानना पड़ता है ]।

समासाभिहित [ उपमा ] में [ लिजू भेद की श्रदोवता का उदाहरण ] वैसे-'भुजलता नीलोत्पलसङ्गी' [ इस उदाहरण में उपमेव 'भुजलता' हन्नी-लिख्न है और उपनानभूत 'नोसोत्पल' नव् सक्तिख्न है । परन्त 'नीलोत्पलसदशी' इस समास में का जाने से नीलोश्यन का नपु सकत्व बब जाता है इसलिए वह दीय बाधक नहीं रहता है े।

उपमा के [ प्रतिवस्तुपमा घावि ] भेवों में लिखु भेव की घवोषता का उदाहरण ] जैसे--

महलों में भी दुर्लभ यह शरीर यृदि शाक्षमवासी [इस शकुसाला क्रय] जन का हो सकता है [ यदि एक तपश्चिमी बनवासिनी को भी रानियों से बड़ कर इस प्रकार का मलीकिक देह-सीन्दर्य प्राप्त हो सकता है ] तो [ निरुचय ही ] बन की [ जगसी ] सतामों से उद्यान की सताएँ सिरस्कृत हो गई ।

कासिदास के शकुन्तला नाटक में शकुन्तला को देखकर पहु राजा

दुप्यन्त की उवित है । इसमें 'प्रतिवस्तूपमा' बल द्वार है । 'प्रतिवस्नूपमा' का लक्षस विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है :---

<sup>9</sup>प्रतिवस्तुषमा सा स्याद वाश्ययोगंम्यसाम्ययो<sup>.</sup>।

एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निव्धियते पृथक् ॥

इस प्रकार | प्रतिवस्तुपमा के खदाहरणमृत | मन्य प्रयोग भी समक्ष लेंभे चाहिए ॥ १४ ॥

इस प्रकार लिल्लुमेंद बौर उसके अपवाद स्पत्नों को दिलनाने के बाद ग्रन्यकार चतुर्थ उपमादोप 'बचनमेद' की व्याख्या धगते भूत्र में करते हैं।

<sup>&#</sup>x27;साहित्यवर्षण १०,५० ३

..

तेन वचनभेदो व्याख्यातः । ४, २, १५ । " तेनं तिज्ञभेदेन चचनभेदो व्याख्यातः । यया—

पास्यामि लोचने तस्याः पुष्पं मधुलिहो यथा ॥ १४ ॥ स्रप्रतीतगुणसादृक्यमसादृक्यम् । ४, २, १६ ।

श्वप्रतीतेरेच गुणिर्वन् साहर्यं तदप्रतीतगुणसाहरयम् । यथा— प्रथ्तामि काञ्यराशिनं विततार्थरियम् । काञ्यस्य शरिगना सद्द् यन् साहर्यं तदप्रतीर्वरेच गुणैरिति ।

उस [ लिझुभेद रण दोय के निरुपण ] से वयनभेद [ रूप उपमा-दोष ] को ध्यारवा [ ओ ] हो गई।

उत्त लिङ्गभेव के बचनभेद की व्याक्टस [भी] हो गईः [ध्रयातृ उपमान और उपमेय में यदि यचन का भेद हो तो वहां वचनभेद नामक उपमा-वैषि होता है]। जैसे---

भीरों के समान उस [ नायिका ] के नेजों का [ पान ] कुम्बन कहना । वहीं प्यास्थानिं पत्त हो उपनेय में एकनवन मुख्ति होता है परन्तु उपमानमूत 'मपुरिह्त' यद बहुवनमारत हैं। इसिस्ए उपनेय में एकनवन साम उपमान में महम्बन होने से सह जबनोध सामक उपमानीय होता है। १४॥

प्रमासे मूत्र में 'घंसाहृद्य' कव पञ्चम उपमादोव का निक्यण करते हैं— [जोक में ] प्रतीत न होने वाले पुनों से सावृद्य [ विस्ताना ]

मसावृत्रम [ रूप उपमा-दोव ] है।

प्रतीत न होने वाले गुणों से ही बो सावुर्य दिखलाया आवे यह प्रप्रतीत-गुणसादुर्य [यद वा प्रयं द्वसा और ] प्रसादुर्य [भामक उपमायोग कहलाता] हैं। जैसे---

र्फली हुई झर्य रूप रहिमयों से युक्त काच्य [रूप ] पन्द्रमा को प्रथित करता [बनाता—निर्माण करता ] हूं।

[ इस जराहरण में ] काज्य का चल्यमा के साथ जो सानुष्य [ दिशलाया गया ] है वह प्रनुष्य में न धाने वाले [ ग्रम्योतेदेव ] गुणों से हो [ दिमलाया गया ] है दुसलिए [ यहां क्लावृद्ध क्य उपमानोव हैं ] नतु चार्यानां रसिमुहस्यत्वे सर्वि काव्यस्य शशितुहय्यत्वं भविष्यति । नैवम् ! काव्यस्य शशितुल्यत्वे सिद्धेऽर्यानां रश्मिनुल्यत्वं सिद्धस्यति । न धर्यानां रसीनां च कश्चित्त साहरयहेतुः श्रतीतो गुणोऽस्ति । तदेयमितरेतराश्रयदोषो दक्त्वर इति ॥ १६ ॥

श्रसादृश्यहता ह्युपमा तन्निष्ठाश्च कवयः। ४, २, १७ ।

त्रसाहरथेन हता जसाहरथहता उपमा। तन्निष्ठा, उपमानिष्ठाश्च कषयः इति ॥ १७॥

[ प्रश्न ] धार्थ में रिक्सतुत्वता मान लेने पर [ उस प्रतीव सादृष्य के प्रामार पर ] काव्य में जीक्षतुत्यता हो जावेगी [ धतः बोव नहीं रहेग्प ]।

[ उत्तर ] आपका यह कहना ठीक नहीं हैं [ वयोशिक प्रयं में एहिमहुव्यता—रिम-सायृत्य भी तो ध्रमतीत हैं। उत अर्थ के रहिम के साथ सावृत्य का उपायान करने के लिए आप यह कहोगे कि ] काव्य की राशिषुठ्यता सिद्ध हो जाने पर क्यों की रिकानुत्यता कित हो जावेगी [ इस प्रकार तो अग्यो-स्थाप्त्रय दोव होगा। काव्य में श्रीष्ठुव्यता होने पर आयों भी रिमनुत्यता होनी। यह स्थाप्त्रय दोव होगा। काव्य में श्रीष्ठ्यता होने पर काव्य को व्यवस्थात होनी। यह स्थाप्त्राच्याय्य दोव हो जावेगा। क्योंकि ] अर्थों कोर रहिमयों के सावृत्य का कोई हेंतु क्य गुण अतीत नहीं होता है। इसलिए [ जिल तीनो से आप काव्य का कोता के साथ सावृत्य का उपयादन करना वाहते हैं उसमें ] प्रायोग्याध्य दोव का साध्यान नहीं हो सकता है। [ अत्यय इस उश्वहरण में स्नसावृत्य क्य उपया दोव हो।। १६।।

जनमा कानद्वार का जीवन हो साद्स्य पर प्रवसन्तित है। माद्स्य हो जनमा का सार है। इससिए यदि उनका में भी साद्स्य का यथोजित निर्वाह न क्लिया जार सी साद्म्यमिद्दीन उपमा हो कहा रहती हैं। इस नकार प्रसादका मूलक उपमा भी नहीं बनती और उतका प्रवस्तवन करने त्यंत सीर्य का भी गौरव नष्ट होता हैं। इस बात को उत्यकार प्रगत्ने तृत में दिखतारी हैं:—

साबुदय के सभाव में जपमा नष्ट हो जाती है स्रोर उस [साबुदय-विहोन उपमा] में संये 🌃 [ उस प्रकार को साबुदयविहीन उपमा का प्रयोग उपमानाधिक्यात् तरपोह इत्येके । ४, २, १८ । उपमानाधिक्यात् वस्थाऽसाहरवस्याऽपोह इत्येके मन्यन्ते। यमा— कर्ष रहारहरहासचितं यरास्वे।

करने वाले] कवि भी मारे बाते हैं [यह स्नौर व्रतिष्ठा से विज्ञत रहते हैं]॥१७॥

इस प्रकार के ससाद्रश्य दोष के निवारण के लिए कुछ लोग यह कहते हैं कि कहा एक उपमान से साद्रश्य प्रतीक नहीं होता है बहुत विष् सनेक उपमान रख दिए जायें तो बहु अतीन न होने वाला शाद्रश्य स्टूड कर से प्रतीत होते लगता है पीर यह समाद्रश्य योग नहीं रहता। वैट्रे—वण को उपमा कोई कर्यू र वे ये तो तायद काव्य सीर चाति के लाद्रश्य के स्मान कर्यू र धीर यण ना साद्रश्य भी अतीत न हो। परन्तु उसी शाद्रश्य के स्मान क्यू र विष्य यदि केमल कर्यू र के बनाय उसी प्रकार के भनेक उपमान एक साथ जोड कर 'क्यू रहारहर हासियं स्वारसे' कहा जाय तो सनेक उपमानो से उनका मुस्स्वता क्य साद्रश्य सरद्य हो जायता।

इसी विषय का शिवणादन करने के जिए यन्यकार ने समझे दो सूक्ष लिखे हैं। पहिले सूत्र में पूर्वपक्ष विखाया है और ब्खरे सूत्र में उसका उत्तर दिया है।

उपमानो [की संख्या ] के बाधिक्य से उस [ ब्रम्रसील-सादृश्यमुमक प्रसादृश्य रूप उपमानोय ] का परिमार्जन [ ब्रपीह-दूरीकरण ] हो जाता है यह कुछ लोग कहते हैं।

उपमान के [संस्थाकृत ] ग्राधिक्य से उस ग्रसावृत्य [रूप उपमादोय] का [ग्रपोह] परिमार्जन [ब्ररोकरण] हो जाता है ऐसा कुछ विद्वान् मानते कपूँरादिभिरुपमानैर्वेद्धभिः साहरयं यशसः सुस्थापितं भवति । तेपां शुक्लगुरुपातिरेकात् ॥ १८ ॥

नापुप्टार्थत्वात् । ४, २, १६ ।

उपमानाधिक्यात् तद्गोहं इति गदुक्तं तन्त । खपुछार्थत्वात् । एक-स्मिन्तुपमाने प्रयुक्ते उपमानान्तरप्रयोगो न कञ्चिद्यविशोपं पुष्णाति । तेन

'बलसिन्धुः सिन्धुरिव चुमितः'

इति प्रत्युक्तम् ।

हें। जैसा—सुन्हारायक्ष कर्यूर, [सुक्तस ] हार, धीर क्षिवहास के समान मुभ्र है।

[इस जवाहरण में ] कपूंर शाबि ग्रनेक जपमानों से यस का [ जनके साप मुननारिताय कर ] सायुव्य भसी प्रकार स्थापित होता है। उन [ पण्डूंर, मुननाहार ग्रीर हरहास-प्रिवहास्य ] में जुनन गुण का वाहुत्य होने से [ यश में भी जसी प्रकार का क्षान्यतिवाय है यह बात प्रतीत होती है। इस प्रकार जपनान के झामिनय से प्रसायुव्य का अपोह हो जाता है यह पूर्ववस का अमिन्नय हा १ १ ८ ।

इस पूर्वपक्ष का उत्तर धगले सूत्र में करते हैं।

[भ्रापका कहना] ठीक नहीं है। [उपमानों की संख्या में भ्राधिया कर वेने पर भी ] भ्रवं की पुष्टि [सन्भव] न होने से।

उपमान [को संस्था में ] का ब्राधिक्य होने से उस [ ब्राप्तीत गुण-मूचक श्रतादृत्य क्या उपमान्त्रीय ] का परिसार्जन [ ययोह, दूरीकरण ] हो काता है यह लो [ पूर्वपको ने ] कहा है, वह ठीक नहीं है। [ उपमानों को करवाय्दित हैं] क्ये की पुष्टि न होने से। एक उपशान के प्रमुक्त होने पर [ यहि साद्वर स्थयह क्या के प्रतीत नहीं होता है तो उसी प्रकार के ] प्रमा उपमानों का प्रयोग भी किसी क्यंवित्रीय का पोषक नहीं होता । [ उन उपमानों को उस सद्यापृद्धि से भी कोई व्योजन सिद्ध नहीं हो सकता है ] दसिए—

'सैन्यसागर, सागर के समान कुटब हो गया ।'

वह [ उदाहरण भी ] सम्बद्धा हो गया ।

इसका प्रभिन्नाय यह है कि इस उदाहरूए में वल प्रपत्ति सैन्य की उपमा सिन्यु प्रपत्ति सायर से दी गई है। धर्बात् 'वल' उपमेग है और 'सिन्यु' उपमान है। परन्तु सिन्यु रूप उपमान का दो कार प्रयोग किया गया है। इतिलए इसमें ननु सिन्धुशब्दस्य द्विः प्रयोगात् पीनकक्त्यम् ।

न । व्यर्थिवरोषात् । वहं सिन्धुरिय वैपुत्याद् वहासिन्धुः । सिन्धुरिय जिस्तः इति द्वीससाहरूयात् । तस्माद्येभेदान्न पीनकल्यम् । व्यर्थेपुष्टियु नास्ति । सिन्धुरिय जिस्त इत्यनैतेव वैपुत्यं प्रतिपस्यते । उत्तरं हि 'पैभर्मयोरेकनिर्देशेज्यस्य संवित्त साहचर्यात' ॥ १८ ॥

जपमान का सक्ष्यागत आधिक्य हुआ दसलिए यहाँ प्रसाद्व्य कर जपमा-दोव नहीं दोसा है! सर्पात् यहाँ पसाद्व्य के प्रपोह या निकारण के लिए ही सिन्धु का जपमान का बो बार प्रदोश किया क्या है! यह पूर्व पक्ष का आपन हुमा। क्यार पक्ष का कहना यह है कि यहाँ सिन्धु शब्द के दुबारा प्रयोग से प्रपं की कीई पुष्टि नहीं हों से हैं इसलिए सिन्धु शब्द का दुबारा प्रयोग व्ययं मीर दोय-प्रस्त हो है।

देस पर संद्वा यह होती हैं कि बच्छा विर सिन्धु बब्द के प्रयोग में योप है तो वस पुनकित योग हो बकता है। व्यवस्था योग नहीं हो सकता है। दसका भी सिद्धान्त वहा की छोर छे सम्बन्ध निक्या वा रहा है। वसका मोत्र याग यह है कि यही सिन्धु पक्ष का दो बार प्रयोग होने पर भी पुनकित दोव नहीं होता है स्योकि उन दोनों के अबं में नेद है। पहिलो बार के प्रयोग छे 'क्स सिन्धुरिव बलिन्धु,' इस से बन की विद्युत्तता सुचित होती है। धीर 'सिन्धु-पित सुनित,' इस स्वस से छोअ बाहर्य सुनित होता है इसिन्ध संयोग होने से पुत्रपत्ति योग तो नहीं है। किन्तु सपुट्यापैता दोप प्रयवा तन्मुक्स प्रसाद्य योग हो कहा जा मकता है।

[ प्रकल ] 'सिन्धू' शब्ब का [ 'बलसिन्धु: सिन्धुरिव क्षुभिसः' इस जवा-हरण में ] दो बार प्रयोग होने से [ इस क्लोक के स्रंत में ] पुनर्रानत बोप हो सकता है ]

[ जतर ] नहीं [ यहां पुनवंकित दोय ] स्रयंभेद के कारण नहीं हो सकता हैं 1 'क्क सिम्पूरिय' [ इस विग्रह में ] विग्रवता [ के मूर्चिक ] होने हो 'क्क-सिम्पू' [ क्क समित् संग्य को विज्ञानता को बोधित करता है ] होरे 'स्किन् रिय क्षंभित्र' में [ यह दूसरी गर सिन्धु अब्द का अयोग ] कोभक्त्यता [ का मूचक होते ] के 1 [ जन बोगो में क्यंभेद है ] सिन्धु स्थित कहीं है 1 किन्दु [ उस अनुपपत्तिरसम्भवः ४, २, २० ।

श्रनुपपत्तिरतुपन्नत्वमुपमानस्यासम्भवः । यथा— चकास्ति वदनस्यान्तः स्मितच्छायाविकासिनः । चन्निदस्यार्यान्दस्य मध्ये मुग्वेव चन्द्रिका ॥

चान्त्रद्रस्थाराजन्दस्य मध्य ग्रुग्धृत् चान्द्रस्य ॥ चन्द्रिकायामुन्तिद्रस्वमराबन्दस्येत्यनुपपत्तिः । नन्वर्यावराधोऽयमस्तु किमपमादोपकन्तन्याः । तः । उपभाषामतिशयायेष्टस्सातः ॥ २० ॥

दो बार के प्रयोग से ] अर्थ को पुष्टि नहीं होती है। [इन दोनों में से पहली बार का सिन्यू दावर का प्रयोग क्या है क्योंकि ] शिवाप्तिय क्यांनित है सो ही [संग्य की ] विष्युत्तता [धोर कोच बोनों ] की प्रतीति [प्रतियत्ति ]हो जावेगी । जेता कि 'पर्यमीरेकानिवेडाअस्य संवित्त साद्ययोत् [प्र. २, १० सुप्र में प्रभी] कह चुके हैं। [समुद्र का वेपुत्य और क्षीभ वोगों सहस्रित धर्म है। उनमें ते 'तिम्पृत्ति कृषित' कह कर कथ कोभ का प्रतियत्त्व करते हैं तो उसके साम क्युत्य भी स्वयं प्रतीत हो जाता है। अत्यय्व वेपुत्य क्षम के लिए प्रथम सिम्यु दावर का प्रयोग क्यां है और स्वयुव्य श्रेषम के लिए प्रथम सिम्यु दावर का प्रयोग क्यां है और स्वयुव्य श्रेषम हैं। ११ १६ ।।

मगले थे सूत्रों में छठ वरमा-दोव 'सहस्वय' का निरुपण करते हैं। [वयमान की ]ध्युप्यति [हो] 'शहस्मव' [नासक उपमा-दोव] हैं। सन्पर्यति [सर्वात् ] वयमान का सन्वयस्वत्व 'ससस्मय' [नासक उठा वयमा-दोव ] है। जैसे—

ियते हुए कमल के भीतर सन्दर चांदनी के समान िनायिका है ]ियते

हुए मुझ के भीतर मुस्कराहट की छाया खमक रही है ।

[ इस जराहुरण में जिले हुएं कमल के जीतर वांचनी का वर्णन है। परानु वांचनों में तो कमल जिलता हो नहीं। कमल तो दिल में जिलता है राति में नहीं। ऐसे में वांचनी का सम्बग्ध बताना अनुपपन्त है। स्पोकि ] बांचनों [ जिलने के समय प्रयत्ति राणि ] में कमल का जिलना अनुपपन्त है [ इसलिए इस जपमा में असम्जवत्व बोय हैं ]।

[प्रस्त ] यहाँ मर्थ-विरोध [ नामक सामान्य दोव ] मान सो, [ प्रस-स्थव नामक [ उ.भा-दोव की कस्पना से बवा लाभ ?

[ उत्तर ] यह फहना ठोक नहीं है। वर्धीकि [ हत प्रयोग से कवि को प्रवती ] उपमा में विजेवता [ प्रतिवादन करना ] इट्ट है। [ इत्तरिए इसकी सामान्य दोव न मान कर उपमा-डोव हो कहना वाहिए ] ॥ २०॥ कर्ध तर्हि दोष इत्यत आह—

न विरुद्धोऽतिशयः। ४, २, २१।

विरुद्धस्यातिशयस्य संब्रहो न कर्तव्य इति, श्रस्य सूत्रस्य वात्पर्यार्थः । नानेतान् यद्वपमान्दोपान् ज्ञात्वा कविः परित्यजेतः ॥ २१ ॥

इति पश्चितवरवामनविर्यानतकाव्यालकुारसूत्रवृती 'मालङ्कारिके' चतुर्येऽधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः । जयमानिकारः।

अमावसार:।

[प्रश्न] यदि 'उन्निहस्यारिकन्सस्य मध्ये भूगधेव सन्दिका' कह कर किय भयनो उपना में कुछ वीनिवस्य प्रतियातन कर रहा हैं] तो किर [ यह ] दोव कैसे होगा। [ तथ तो वह दोव नहीं मुन होवा। बाय उसको दोव कैडे कहते हैं ?]

[ उत्तर ] विश्व व्यतिप्रय [ का अवर्शन ] नहीं [ करना ] चाहिए ।

[अनुभव झववा प्रकृति के ] विश्द श्रातिसम् का वर्णन नहीं करना चाहिए। [यहाँ कृषि ने उपका में प्रतिकाय लाने के लिए प्रकृतिविदद बात का सप्रकृत्वाम वे कर दिया है इतिवाद यह वेषय हो गया है और बहु उपमा वेष हो है ] यह इत सुत्र का तात्वमें हैं।

इन छः प्रकार के उपमा-कोयों को जान कर कवि उनका परिस्थात [करने का प्रयस्त ] करेश २१ ॥

इति श्री पण्डितवरमामनविरचित काव्यासङ्कारनुमन्ति में बतुर्य 'सालङ्कारिक' अधिकरण में द्वितीय अध्याय समाप्त हुमा । जनभा-विचार समाप्त हमा ।

--

श्रीमदानार्येषिस्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमगि विरचिताया 'काव्यासङ्कारदोपिकाया' हिन्दीव्यास्याया चतुर्षे 'श्रासङ्कारिकायिकरणे' हितीयोऽघ्यायः मनाप्त ।

## 'श्रालङ्कारिक' नाम्नि चतुर्थेऽधिकरणे वृतीयोऽम्यायः ि उपमान्नपञ्चितवारः

## चतुर्याधिकरण में तृतीयाध्याय [ उपमान्त्रपञ्च का विचार ]

चतुर्थं प्रियक्तरण के प्रथम घष्याय में पनुमाय तथा यसक रूप हो तावा-सद्धारों का धौर दिनीधान्याय में उपमानकपुर का दिवार करने के बाद घव इस तीवर प्रध्माप में बालन धपने प्राप्तिम का तिकारण प्राप्त्रम करने जा रहे हैं। इन जब चल द्वारों को वह उपमा का ही प्रश्रक्तमान मानते हैं। इसिनए इत बध्याय में उन्होंने ज्याम के प्रश्रक्तमत इन धनन्द्वारों के निरूपण की प्रतिक्रा को हैं। बालन के ध्रिम्मन इन धनद्वारों को संख्या ३० हैं। उनका सहह काव्यालक्षार-धूनवृत्ति के टीकाकार गीपेन्द्र निपुरहर-मुपाल ने इस प्रकार किया हैं—

प्रविचल्तुमन्त्रयः व्यद्भवन्ते ययात्रमम् ।
प्रतिचल्तु समाधीस्तरमाप्रस्तृतामनम् ॥ ३
प्रपञ्जती 'स्प्रकृत्व स्वेषो वर्गनस्वकृतिः। ४
प्रमानित्रवानित्रवानित्रव सम्बेहः विवरोजकः।
धिमानानान्त्रवयः स्वादुपयोगमा ततः ।
विद्यानाः त्रमान्ययः स्वादुपयोगमा ततः ।
विद्यानाः त्रमान्ययः स्वादुपयोगमा ततः ।
विद्यानाः त्रमान्ययः स्वादुपयोगमान्यः।
धर्मान्त्रवानितरमः व्यानान्तित्रमानीत्रयः।
विद्यानीतरमः व्यानान्तित्रमानीत्रयः।
विद्यानीतितरमः व्यानान्तिः।।
विद्यानितरमः व्यानान्तिः।।
विद्यानीतितरमः व्यानान्तिः।।
विद्यानितरमः व्यानान्तः।
विद्यानितरमः विद्यानित्रमानित्रमः।
विद्यानित्रमंतिः।।
विद्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्रमंतिः।।
विद्यानित्रमंतिः।।
विद्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्यानित्रमंतिः।
विद्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्य

इस प्रकार वामन ने ३० प्रकार के प्रयांतज्जारों का निरूपण किया है। यनुप्रास तथा यमक दो प्रकार के सन्दातज्ज्जार इन से फिन्न है। उनको भी जोड़ देने पर वामनाभिमत काव्यालज्जारों की कुल सरुवा ३२ होवेगी।

अलझारी की सहवा के विषय में प्राचीन समय से बालझारिक झानामी

में यहुत मतभेद रहा है। मरत ने सपने नास्यवास्त्र में उपमा, स्पक्त होवक मोर समक केनल हम जार ही सदाहुरों का नर्शन किया है। वामत में ३० मर्पात हुरार थोर र काव्यात हुरार का नर्शन हिया बामत में ३० मर्पात हुरार थोर र काव्यात हुरार का लिख्या किया है। वर्षों ने ३१ ही व्याद्धारों का निष्या किया है। वर्षों ने ३१ ही व्याद्धारों के निष्या किया है। वर्षों ने ३१ ही व्याद्धारों के निष्या किया है। वर्षों ने ३१ हो कार्यों के इस्ते वर्षों मानह ने ३६ प्रकार के बीर उद्भट में ४० प्रकार के वान्यात्री का वर्षान किया है। इसके उत्पाद वर्षों च सपने व्याद्धारों के माने काव्याप्तावाकार मम्मदाबार्य में ६७, उनके बाद वर्षों ने प्रपने व्याद्धारों ने १०० कीर उनके भी व्याद्धारों के स्वय्य दीवित के भाग के व्याद्धारों के प्रविद्धारों के विव्या १२४ तक पहुँच गई है। हमने ध्याने व्याद्धारों की सब्बा १२४ तक पहुँच गई है। हमने ध्याने व्याद्धारों की सब्बा १३४ तक पहुँच गई है। हमने ध्याने व्याद्धारों की सब्बा है। इस स्वाद्धारों का तिकव्या हमा स्वाद्धारों की सब्बा हो। इस स्वाद्धारों का तिकव्या हमा स्वाद्धारों का स्वाद्धारों की सब्बा है। इस स्वाद्धारों का तिकव्या हमा स्वाद्धारों की सब्बा हो का तिकव्या हमा स्वाद्धारों की स्वाद्धारा का तिकव्या हमा स्वाद्धारा का तिकव्या हमा स्वाद्धारा की स्वाद्धारा का तिकव्या हमा स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा निष्या हमा स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा निष्या हमा स्वाद्धारा निष्या हमा स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा स्वाद्धारा स्वाद्धारा स्वाद्धारा निष्या स्वाद्धारा स्

वेदेऽप्यलङ्कारास्तुषमारूपकादयः । भतोपमादिभेदेन बास्केनापि निरूपियाः ११ १।। .. शिकानेनेंद्रमूत्राणामुल्लेखः पाणितिकतः । सच्चत्वस्य द्यारमस्य प्रत्नता पाणिनेरपि ॥ २ ॥ तथापि प्रत्न भरतात साहित्य नोपसभ्यते। सस्मात तदादि विके या घारा साहित्यकी त्वियम् ॥ ३ ॥ यथोत्तर च धारासा ग्रन्थाना च प्रवेधतः। सरितामिव वेगेन वड तेअया कलेवरम ॥ ४ ॥ उपमा रूपकञ्चीय दीपक यमक तया। बत्वार एवालकारा भरतेन निरूपिताः ॥ १ ॥ श्रामनेन च द्वात्रियाद् भेदास्तस्य निरूपिताः। पञ्चानिवादिषस्त्राय विण्डिना प्रतिपाधितः ॥ ६ ॥ नविद्याद्विष पूर्व भागहेन प्रदर्शितः । सत्वारिशद्विषश्चैव चदभटेन प्रकीतितः॥ ७॥ दिवचार्वाद्वध प्रोस्तो रुद्रदेन ततः परम। मध्यप्रिट्वियः प्रोत्ता, प्रकासे सम्मदेन च ॥ ६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>॰ साहित्य-मीमांसा ।

सम्प्रत्यपमाप्रपञ्ची विचार्यते । कः पुनरसावित्याह— प्रतिवस्तुप्रभृतिरुपमाप्रपञ्चः । ४, ३, १ ।

प्रतिचस्तु प्रभृतिर्यस्य स प्रतिवस्तुप्रसृतिः । उपमायाः प्रपञ्च उपमा-प्रपक्त श्राति ॥ १ ॥

> धातथा जयदेवेल विभारतो. दीक्षितेल व । कुक्षा भेदाः पुनस्तस्य सदात चतविंदातिः ॥ ६ ॥

इस प्रकार साहित्यसास्त्र के बाकर बन्धों में भी धलाबारी की संख्या के विषय में बहुत शेद पाया काता है। इन माधायों में से प्रकृत ग्रन्थकार श्री बामन ने दो सारदालक्यारों के घतिरिक्त ३० धर्मालक्यारों की माना है। इस ग्रध्याय में उन्हों ३० ग्रंपीलव्हारी का वर्ण न है।

द्राय उपमा के प्रपञ्च [भूत ३० प्रकार के धर्यालङ्कारों ] का विसार किया जाता है। यह उपमा प्रपञ्च ] कौन सा [कीन कौन से प्रसङ्घार इस उपमा प्रपञ्च में सन्मिलित होते ] है यह [ प्रथम सूत्र में ] कहते है ।

प्रतिबस्तु [ प्रतिबस्तुपमा ] इत्यादि [ भागे कहे जाने वाले ३० ग्रलद्धार ] ख्यभाकाप्रय≃चिक्ते जाते | है।

प्रतिबस्त [ प्रतिबस्तूपमा ] जिस के चादि में है यह [ तर्गुण संवितान बहुबीहि समास मान कर शितवस्तुवमा सहित ३० श्रयांलजुर ] 'प्रतिवस्तु-प्रभृति' हुए । उपमा का प्रपञ्च [ विस्तार ] उपमा प्रपञ्च ( यह थाडी तत्पुरुप समास से ] है। [ प्रसिवस्तु प्रभृति वह ३० धार्थानञ्जार हम प्रभी कपर विवाला चके हैं । ॥१॥

भगने मुत्र से इस उपमा-प्रवञ्च का निरूपण प्रारम्भ करते हुए सबसे पहिले 'प्रतिवस्तूपमा' का लक्षण करते है । 'प्रतिवस्तुपमा' उपमा का हो प्रपञ्च है इसनिए उपमा के अन्य मेदों से उसका जो विखेप मेद है उसको दिखलाते हुए उसका नक्षण करेंगे। ग्रभी पिछले ग्रध्याय में पदार्थ भीर वाक्यार्थवत्ति . उपमो के दो भेद किए ये। उनमें से 'प्रतिवस्तुपमा' ग्रौर 'वाक्यार्य उपमा' में बहुत कुछ साद्स्य होने से उन दोनों के विशेष भेद की प्रदक्षित करने की याव-ध्यकता समभः कर प्रन्यकार 'वाल्यायं उपमा' से 'प्रतिवस्तुपमा' का भेद विखाते हए उक्षका वक्षस करते है---

चाक्यार्थोशमायाः प्रतिवस्तुनो मेदं दर्शयितुमाइ—

उपमेयस्योक्ती समानवस्त्त्यासः प्रतिवस्त् । ४, ३, २।

समानं वस्तु वाक्यार्थः। तस्य न्यासः समानवस्तुन्यासः। उपमे-परमार्थाद् वाक्यार्थस्योकती सत्यामिति । श्रत्र द्वी वाक्यार्थी, एक्री वाक्यार्थं उपमयामिति भेटः। तदाबान

> देवीभावं गसिवा परिवारपर्वं कथं मजत्वेपा । न खलु परिभोगयोग्यं देवतहपाष्ट्रितं रस्तम् ॥ २ ॥

वाह्यार्थ उपना का प्रतियस्तु [उपमा]सै भेंद विखलाने के लिए कहते है—

उपमेव का कथन होने पर [उसके ] समान [अन्य ] वस्तु का वर्णन प्रतिबस्तु [प्रतिद्वव्हि वस्तु, 'प्रतिवस्तुपना' बलक्कार कहलाता ] है ।

्रियमेय का क्यम होने पर ] सवान बस्तु [कारके वर्णन को प्रति-वासु उपमा समञ्जूत कहेंगे वह | वाब्यार्थ [क्य] होंगे बाहित [वारंथ का महीं ]। उस [बार्यार्थ कर समान बस्तु ] का म्याक [वर्णन ] समानबस्तु म्यास हमा । उपमेय [यहां भी उपमेय पदार्थ क्य नहीं सपितु ] वाश्यार्थ क्य का क्यम होने पर [को उपमानम्म वाब्यार्थ क्य तत्त्व बस्तु का स्वाह है वह प्रतिबस्तु-उपमा कस्तुत्व कहाता है ] यह तार्यर्थ है । यह [प्रतिबस्तु उपमा में उपमेय और उपमान दोनों ] वो दास्वर्थ [क्य] है । और 'वाश्यार्थपमा' में उपमान बीर उपमान का में कह में वेले—

रोबी भाव [यटरानी वर ]को प्राप्त हुई यह सामान्य राती हव परिवार पद को कैसे प्राप्त हो सकती हैं। देवता के रूप से प्रश्कित रस्क [ रस्नॉ के समान ] उपभोग के योग्य नहीं होता।

हम उदाहरणा में देवीचाव धार्यहूं वटराजी पब पर धांभिरित्त यह सामित प्रामान्य परिचार जाने के धामान्य धानान्य व्यवहार के योग्य नही हूँ । यह सारा वास्त्रार्क उपमेत रूप हैं जैसे देवता के रूप से धारित्त रत्न सामान्य राजो के समान उपमोत्त के योग्य नहीं होता । यह सारा वास्त्रार्क उपमान सूं, पहुले उपसेवभूत धान्यार्थ को यदि वस्तु कहा जाय यो उपमानभूत दुवा बारवार्थ अहितस्तु होंगी। इस प्रकार उपयेवमृत्य वास्त्रार्थ का बतु के करन प्रतिचरतनः समासोक्तेर्भेदं दर्शयितमाह ।

अनुक्ती समासोक्तिः । ४, ३, ३ । उपमेयस्यान् स्त्री समानवस्तुन्यासः समासोक्तिः । संद्वेपवचनात

समारोक्तिरित्याख्या । यथा---रलाच्या ध्वस्ताध्वगन्लानेः करीरस्य मरी स्थितिः । धिक मेरी कल्पवृत्ताणामञ्जूत्पनार्थिनां श्रियः॥३॥

करने पर जो उसके समान उपमानभूत प्रतिवस्त का वर्णम है। इसलिए यह प्रतिबस्त जपमा घलकारहै । साहित्य दर्पणकार ने प्रतिबस्तुपमा का सक्षरण इस र्घकार किया है।-

९ प्रतिवस्तुषमा सा स्याद वाश्ययोगम्यसाम्ययो: । एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निदिव्यते द्यक् ॥ २ ॥

प्रतिवस्त [ उपना ] से सवासोवित का भेद दिवालाने के लिए [ समा-सीबित का सक्षण ] कहते है-

[ उपमेव के ]न कहे जाने पर [ जो समासवस्तु का म्यास करना है

यह दिसासोवितः [कहलाती ] है।

उपनेय [ भूत वाब्यार्थ ] के न कपन होने पर समान वस्तु [ उपमान ] का न्यास [ वर्णन ] करना 'सश्रासोवित [ नामक ग्रयांलङ्कार कहलाता ] है । [ समासेन ] संक्षेप से [ उक्तिः ] कथन करने से समासोक्ति यह [ ग्रावर्ष ] नाम है। [इस समासीमित का उवाहरण ] जैसे---

महभूमि में पथिको की श्रान्ति [ चकाबट ] को दूर करने वाले करील की स्पिति [भी ] प्रलाधनीय है परन्तु याचकों की इच्छा का अनुभव [ और पूर्ति ] = शरने बासे कल्पवृक्षों की सुमेर पर्वत पर स्थित को विवसार है।

यहां करोल की मरुस्थल में स्थिति की प्रशसा, ग्रौर कल्पवृक्षो की मुमेर पर्वत पर स्थिति की निन्दा करने से उनके उपमेयमृत जिना कहें भी परोपकारप्रवेश निर्वन की प्रशंक्षा और परोपकारविभूख धनिको की निन्दा सक्षेप से कही गई है। इसलिए यह समासोनित अलड्डार है। यहाँ परोपकारप्रवस् निर्धन व्यक्ति उपमेष हैं परन्तु उक्षके कहे विना उक्षके उपमानमूत महस्थल में स्थित करीन का रूपन किया गया है। इसी लिए यहाँ समासोबित धनन्द्रार

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> साहित्यवर्गण १०, ५० ।

हैं। नदीन विख्वनाथ मादि माचायों ने इस समासोवित मलंद्वार का सक्ष्मा इस प्रकार से किया है---

> ेसमासोक्तिः समैयंत्र कार्येलिङ्गविशेषण्.। व्यवहारसमारोप. प्रकृतेऽन्यस्य बस्तुन ॥

प्रयात तत्य कार्य, लिझ प्रथवा विशेषणो से प्रकृत उपमेय में प्रत्य उपमान के व्यवहार का समारीय जहा किया जान जलको समाधोवित प्रलङ्कार कहते हैं। उनके मतानुसार यह समासीक्त का उदाहरण नहीं होगा। क्योंकि इस में धन्य के व्यवहार समारोप का वर्णन नहीं है।

साहित्यदर्पेण में कार्य के धनुसार समासीवित का निम्न उदाहरण विथा

गया है-

ध्यावय यद्वतममञ्जूजलोचनाया वक्षोजयोः कनकजूरभविशासभाजोः। भाक्तिज्ञसि प्रसभमञ्जमशेषमस्या धन्यस्त्वभव मलयाचलगन्धवाह, ॥

यहा गम्धवाह मर्यात् वायु में कार्यसाम्य से हठकामुक के व्यवहार का समारोप दिखलाया गया है भतः समास्रोक्ति प्रसाहार है।

बिन्ह साम्य में समासोतित का उदाहरण जैसे---

ध्रमणावाजिगोपस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्थितः। धनाश्चम्य जगत सर्वं नो सम्ध्या भजते रवि ॥ यहा पुरिलद्ध और स्त्रीतिक मात्र से रवि में नायक पीर सन्ध्या में नायिका के व्यवहार का समारीप होने से समासीवित प्रवस्तार माना है।

विशेषस साम्य में नमासोनित का खबाहरस यह दिया गया है-

विकसितमुखी रागासङ्गाद् गलत्तिमिरावृति दिनकरकरस्पृष्टामैन्डी निरीक्ष्य दिस पूर । अरठलवली-पाण्डणसाय शना परिद्रवेस श्रयति हरित हन्त प्राचेतसी वृहिनच्ति ॥

यहा विशेषणी के दिलप्ट साम्य से चन्द्रमा में नायक-व्यवहार, पूर्वदिशा में नायिका-व्यवहार, सूर्य में प्रतिनायक और पश्चिम दिशा में प्रतिनायिका व्यवहार का समारोप होने से समासोनित असङ्कार है।

इस प्रकार वामन के और नवीन भानायों के समासीनित के लक्षण भीर च्याहररण में पर्याप्त भेद पाया जाता है। बामन ने लक्षाण करते समय मुख्यत.

समासोक्तेरप्रस्ततप्रशंसाया भेदं दर्शयितमाह—

किञ्चिद्कतावप्रस्तृतप्रशंसा । ४, ३, ४ ।

उपसेयस्य किञ्चिल्लङ्गमाञ्रेखोक्ती समानवस्तुन्यासे श्रप्रस्तुत-

प्रशंसा । यथा---लावस्यसिन्धरपरेव हि काचनेयं यत्रोत्पतानि शशिना सह सम्प्तवन्ते ।

उन्मञ्ज्ञति द्विरवक्तमभतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकारहम्खालदरहाः ॥

में 'उपमेयस्योक्ती' भीर समासोनित में 'उपमेयस्य भनुक्ती' जोड़कर यह लक्षण किया है। इस प्रकार भगता धप्रस्ततप्रधाना का वामन का लक्षण भी इसी से मिलता-जुलता है । उपमेय की सबंचा धनुवित में समान बस्तु का न्यास समासोक्ति. भीर किञ्चिद्वित में अप्रस्तुतप्रशंसाः तथा पूर्वतः उतित में प्रति-बस्तुपमा भलकुर होते है।

प्रतिवस्तुपमा घोर सभासोनित का भेद दिखलाने का ध्यान रखते हुए प्रतिवस्तुपमा

समासोवित से अप्रस्ततप्रशाका का नेद दिखलाने के लिए विप्रस्तत-प्रशंसा का लक्ष्म ने कहते ई-िउपमेव की लिख्नुमात्रेण एक देश की | किञ्चित्रहरित में ग्राप्रस्तर-

प्रशंसा [ नामक भलद्वार ] होता है। उपमेय कर थीड़ा सा लिज्जमात्र से कयन करने पर समान वस्तु का न्यास

होने पर अप्रस्तुतप्रशता होती है। जैसे-

[ नदी के किनारे स्नानार्थ आई हुई किसी तक्षी 🖷 देखकर किसी रसिक-अन की यह उदित है। इसमें युवति को स्वयं नदी इत्य में वर्णन किया गया हैं। ] यहाँ [नदी तट पर ] यह नयी कौन-सी लावच्य को नदी दिखाई दे रही हैं जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तैरते हैं, जिसमें हावी की गण्डस्पती [नामिका का नितम्ब] उभर रही है और जहाँ कुछ और ही प्रकार के [जंघा

रूप ] कदली काण्ड भौर [ बाहु रूप ] मृणालदण्ड हैं। यहाँ लायच्य पद के एकदेश से उपनेयभव मल, तेत्र आदि का कथक

कर प्रप्रस्तत जल्पलादि पदार्थों की प्रशसा की गई है।

श्रप्रस्पुतस्यार्थस्य प्रशंसनसप्रस्तुतप्रशंसा ॥४॥ श्रपह तिरपि ततो भिन्नेति वृशोधतमाह—

भ्रत्रस्तुत भ्रमं की प्रशंसा करना अप्रस्तुतप्रशंसा [शब्द का श्रमं ] है।

विदयनाथ मादि नवीन मालायों ने इस घपरतुतप्रधसा का विवेचन बहुत विस्तार से किया हैं। उन्होंने इसके पाँच मेद माने हैं—

ैनविच् विशेषः सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः । कार्यानित्मितं कार्यं च हेतोस्य समात् समम् ॥ ४८ ॥ स्रप्तसुतात् प्रस्तुतः चेद् गम्यते पञ्चवा ततः । स्रप्तत्वप्रसाः स्यातः । ॥ ४८ ॥

प्रश्तिकवाना रचाएं। प्रयात् १. सामान्य से बिखेप की, २. विश्वेष से सामान्य की प्रतीति, १. कार्द्र के कार्र्स्स की बीर ४. कारत्स से कार्य की प्रतीति बीर ४. कारत्सुत से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर पाँच प्रकार की व्यवस्तुतप्रवादा होती है।

> पदाहत यदुश्याय मूर्चानिमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वर रजः॥

इसमें हमारी [वांदर्श की] यरेशा श्रंत भी यन्छी है [जो पेर खे बहम पर यह कर सिर पर जा मेंदरी है] यह वियोप बात कहनी चाहिए ची परंतु उत्तम श्राह भागान नियम की कह कर निकाला गया है। सत्तप्त यहाँ समस्तत्त्रप्रमास का मन्य मेंद हमा।

स्त्रीय यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति मास् । विषयम्ब्यम्तः नवनिवृ भवेवमृतः वा विषमीस्वरेञ्चमाः ॥

यहाँ ईश्वर की इच्छा से कहीं महितकारी भी हितकारी मीर कहीं हितकारी भी पहितकारी हो जाता है इस सामाय कथन के धवतर पर समृत का विश्व भीर चित्र का भगूत होना रूप विश्वेप कहा गया है इससिए यहाँ हुतरे अकार की भयरतुक्षप्रचा हुई।

इसी प्रकार क्रमा भेदों के भी उदाहराए दिये गए है।। ४ ।। सपहा ति भी उस [प्रसिक्त्यपमा प्रसन्दार] से भिन्न है इसको विकलाने के लिए [ अगले सुत्र में सपहा कि श्रमन्त्रीर का सक्षण ] कहते है—

१ साहित्यवर्पण १० । ५८-५६ ।

## समेन वस्तुनाऽन्यापलापोऽपह्नुतिः । ४, ३, ५ ।

समेन तुल्येन वस्तुना वाक्यार्थेनाऽन्यस्य वाक्यार्थेस्यापलापो निन्हवी यस्तस्त्राध्यारोपणाय श्रसावपह्नृतिः। यथा---

न केतकीमां विलसन्ति स्चयः प्रवासिनो हन्त हसत्वयं विधिः। तहिन्ततेयं न चकास्ति चक्रचला पुरः समस्योतिरिदं विवसेते॥

बाक्यार्थयोस्तालर्यात् तात्र प्यामित न स्वकम्॥ ४ ॥

नुस्य बस्तु [ उपमान ] से सम्य [ उपमेय ] का अपलाप [ नियेष ] करना अपन्नु सि [ अलजुार कहलाता ] है।

सद प्रथित तुस्य वस्तु प्रयित् वाश्याय [ भूत उपमान ] से प्रथ बानयार्थ [ वर उपनेव ] का प्रयसाथ प्रयत्ति निषेत्र. निष्क्रम, [ अतत् तृष्टिभान में ] को तस्य के घारोपण के निष्ट किया जाय वह सपक्कृति [ बलद्धार ] होता है। वैसे—

यह केतको की लुचियाँ नहीं विकाई देरही है प्रियतु प्रवासियों [पियोगियों ] पर देव हुँस रहा है। बोर यह चक्रवसा वियुक्तसा नहीं शोभित हो रही है प्रियतु सामने काम की जोति [विदर्स क्य में ] विवाई वै रही है।

दसमें 'केसकी-मूचियों का विकास' योर 'खांडरकाता कर विकास' यह सोनों उपनेय हैं उन पर उपमानभूत 'खिंग्ह्यास' और 'समर-व्यक्ति' का झांड्रीय कर उन दोनों कार्या क्ल्युकों का अफलाव किया गया है। धोर 'केनकी-मूचियों पर 'विधिहास' का वया 'खांडरकाता' पर 'समर-व्यक्ति' का भारोप किया गया हैं। 'इसित्य यह सामान्त्रा उत्तरका होती हैं कि हती प्रकार सम्य में सम्य का सारोप परक में भी किया जाता है तो सपहां ति और स्थक में बगा भेद हैं। इस् चाड्रो के समाधान के लिए भूतिकार कहते हैं कि एकक में तो पदायों का सारंद ताहुया होता है परन्तु सपहां, कि सं सारद जाहू या नहीं सचितु वाकायों के सारंद ते समंग्रा स्थक आरोप कराया जाता है। यही इन दोनों का भेद हैं।

, ृ [ यहां प्रकृत चवाहरण में ] बाबवायों के तात्वयं से तादूष्य होता है इसनित रूपक नहीं है। [ रूरफ के तिए पदायों का साह्य सादूष्य धपेक्षित होता है इसनिष् यहां रूपक नहीं है ब्रावितु धपक्ष ति हो हैं ] । ह्यक कोटशमित्याह--

उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात् तत्त्वारोपो रूपकेंम्। ४, ३, ६।

उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात तत्त्वस्याभेदस्यारोपणुमारोपो रूपकम् । उपमानोपमेययोरुभयोर्गि श्रद्ध्यं सीकिक्याः कल्पितायारुचोपमायाः प्रकृतिस्यमत्र विज्ञायेतेति । यथा---

विष्वनाय ने प्रपञ्ज्रुति का लक्षण इस प्रकार किया है--भक्रतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपङ्गुति. ।

कही घपलूब या प्रकृष का निषेष पहिले होता है भौर प्रत्य को स्थापका सबस पारोप पीछे होता है और कही सम्य का बारोप पहिले हो जाता है और प्रकृत का निपेस पीछे होता है । इन दोनो प्रकारों के उदाहरण इस प्रकार विद् हैं—

नेद नभोमयहनमम्बुशियनिवाश्च तारा नवकेनभक्ताः । नामं वाती कुण्डलितः फसीन्द्रो नासौ कतन्त्रः, यमितो मुसरिः।।

> एतिहभाति वरमावलवृत्वृध्यः हिण्डोरिषण्डकि जीतमरीविदिध्यम् । उज्ज्याणितस्म (वर्गा मदगानतस्म भ्रम वर्षत् प्रकटलाञ्छनकैत्येन ॥ ५॥

प्रपन्न कि के प्रवाह में रूपक की बर्चा प्रागई है। प्रस्तिय परित में रूपकों से प्रपन्न कि का भेद दिसलाका है इससिए सामाविक रूप से रूपक के बिपय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससिए प्रगत्ने मुत्र में रूपक का लक्षाए करते है—

सपक कीमा होता है, यह कहते है-

उपमान 🖹 साथ उपभेय के गुण का साम्य होने से 🕻 उपमेय में उपमान के ] यभेद { तस्य ] का घारोप स्पक [ धनद्भार कहलाता ] है ।

उपमान के साथ उपमेद के गुणों का सादृश्य होने से [उपमेद में उपमान के ] तस्य क्षमांत क्षमेद का धारीण अर्थात क्षमें हम हमें उपमान के ] तस्य क्षमांत क्षमेद का धारीण अर्थात की ]यपमासों का (यहां) कृत्यता ] है। सीलिक कीर कल्यित [बोर्ने प्रकार की ]यपमासों का (यहां) कृत्यत में [फ़्लेतिस ] कारण्यत्वे हैं इस बात के सुचित करने के सिष्ट [इस मुझ द्यं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्धिनेयनयोः श्रसावस्याः स्पर्शे वपुषि बहुलस्वन्द्रनरसः। श्रयं करठे वाहुःशिशिरमस्युषो मीक्विकसरः क्रियस्या न त्रेयो यदि परमसन्नुस्तु विरहः॥

अखचन्द्रादोनान्तपमासमासान्न चन्द्रादीनां रूपकरवं युक्तमिति ॥ ६ ॥

में ] उपमान धोर उपमेव दोनों का प्रहुल किया गया है। [ रूपक का उदाहरण ]

[महार्काव भवभूति के जलररामचरित का यह उलीका है। रामचार सीता के विषय में कह रहे हें ] यह [चीता ] पर में लक्ष्मी फीर नेटों में प्रमृत की सार्तका है। इस का यह [जीतल ] स्पर्व गारीर में प्रचुर कावल रस [जा किए ] जीर [इस सीता का ] यह बीतल वर्ष चित्रना वातु गले में मीतियों का हार है। इसकी कीत-सी चीच प्रिय नहीं हैं [सब कुछ हो प्रिय है।] यदि कछ समझ [या प्रमित्र ] है। केवल विराह समझ हैं।

इस्तें 'इर्य' इस सर्वनाम से सीका का निर्देश कर उसमें 'लाग्मीरव' भीर 'धम्तवित्तक' ना, इसके रुपये में 'जनवनरस्तव' का, भीर बाहु में 'मुक्ताहारस्व [ मीन्तिकसरस्व ]' का आरोप किया,गया है इससिए यह रूपक का जवा-हरस्य है।

इस प्रकार उपमान थौर उपमेय के व्यास [यत्य-प्रसम] होने पर रूपक का यह उत्तहरूए दिया। पच्लु कही-कही समास में रूपक होता है प्रीर कही प्रमास में रूपक नही होता है, इस शिखान्त का प्रतिशदन करने के लिय वृत्तिकार ने प्रपत्नी परित्त निकी है।

'मुलकार्ड' इत्यावि [ उदाहरकों ] में तो [ 'उपितरं व्याझाविनिः तामा-ध्याययोगे' इत सुष ते ] उपमा समाद होने ते [ गृल क्रांति पर ] कार क्रांति का [ क्रांरोप कर ] रूपकर्य [ शानना ] उचित नहीं है । [ इस्रोत्य 'शुलकार्ज' मार्टि क्रांगों में स्थक नहीं क्रांतु उपमा क्रांत्रपुर मानना उचित है ]।

इत का पित्रप्राय यह है कि वामन 'मुखन्द्र' पर में उपमा मलद्वार ही मानते हैं। परन्तु ग्रन्थ नवीन मानायों ने साथक या वाथक प्रमायों के हीने पर ऐसे स्थलों पर उपमा भयवा रूपक दोनों में से यथायोग्य मुखन्द्वार मागने

१. श्रद्धाध्यायो २. १. ५६ ।

उपमानोषमेयस्य धर्मेपुंं गुर्खाकयाराव्दरूपेषु स तस्त्वारोपः । तन्त्रप्रयोगे तन्त्रेखोच्चारखे सति १तेषः । यथा---

श्राष्ट्रशास्त्रसम्बद्धाम्बद्धाम् सन्तद्भवद्धाः सोजार्थो प्रशिक्षाः विषवद्धद्दयमोग्नाधिनः कर्वराः । उद्मुक्ता गुरवरच वस्य ग्रमिनः स्वामायमानाननाः योथा वारवभूतनारच न दद्धः द्वीमं स वोऽन्यान्त्रनः ॥ ७॥

[ उपमान ग्रीर उपमेय के ] बमी में वह [ तस्वारोप ] इलेव [ कहलाता] है ।

जयमान घोर उपमेच के तुक, किया घोर तथ्य क्य धर्मों में यह तरवाराय सन्द्र से प्रदोग, सन्द्र से उच्चारण [ एक बार उच्चारण से धर्मक धर्म के थीय क्य धर्मकोपकारकारित्व को तन्त्र कहते हैं ] होने पर स्तेय [ झलड्चार कह-साता ] है। वैसे---

जिस जिलेन्द्रिय [ महाबीर ] 'जिन' में वारवधुग्रों [ वेर्याग्रों ] के स्तनों ने प्रथम [ प्रतिपक्षी ] योडाग्रों ने किसी प्रकार का [ कामविकार प्रथम। भय कप ]क्षोभ उत्पन्न नहीं किया वह 'जिन' [ महाबीर भगवान् ] तुन्हारी रक्षा करें। ियह मुख्य वाल्यार्थ है। इलोक के दोग सारे पद विशेषण रूप है और वह सब विशेषण इसेप से 'चारवधुस्तनाः' तथा 'घोघाः' दोनों पक्षों में लगते है । एक बार उच्चारण किए हुए उन विशेषणों से अनेक अथों का बोधन ही तन्त्र कह-भाता है। बोनों पक्षों में ने निशेषण इस प्रकार लगेंगे ] बाहुन्छ सर्यात् स्थान से निकाले हुए मण्डल ग्रयात् खड्ग के श्रग्रभाग में जिनकी कवि है ऐसे बीर बोघा भीर 'भाकृष्टा भर्मात् स्वीकृता' धारिता बारण की हुई है मण्डल [ स्तन-मण्डल ] क्रम-भाग पर कान्ति जिन्होने ऐसे [बारवधुधों के स्तन], सानद मर्पात् कवचमुनत है वक्षःस्थल जिनका ऐसे मोधा, धीर सम्रद्ध धर्थात् विशास है [ ब्राध्यम्त ] क्यास्यल जिनका [ ऐसे स्तन ], ऊल्मा अर्थात् वर्ष से युक्त योधा, और 'सोटमाण प्रश्नायांत् गर्भो से युक्त स्तन, व्रणिता अर्थात् शहन-जन्य वर्णों से युक्त वीर, और नखक्षत रूप क्यो से युक्त स्तन, विपक्ष प्रपति शत के हृदय प्रयात वक्षास्थल का उन्मधन करने वाले बीर, भीर विपक्ष प्रयात सर्गोत्नयों के प्रथवा ध्रपने सम्बद्ध पुरुषों के यन को अथन करने वाले वारवपुत्रों के स्तन, भौर वकंश कठोर योजा तथा स्तन, उद्युत नर्यावा का बतित्रमण करने बालें उद्धत [बीर] तथा गील और ऊचे उठे हुए [स्तन] गुरु अर्थात् महान् [ बोर ] भौर स्यूल [ स्तन ] ने जिन महाबीर भगवान् में किसी प्रकार का दिकार उत्पन्न नहीं किया वह [ महाबोर जिल ] तुम्हारी रक्षा करें ]।

भीर विश्लुमक्ष में अन्यक का अर्थ यादव, भीर क्षय का अर्थ विनास प्रयच्या निवासकान, मुह, होता है। विन्धु या ऋत्य आदलों के विनास करने वाले भी है और उनके निवास मृही के बताने, यादवों को बसाव बास भी है। इस प्रकार 'फामसक्षयकर' में पदों का यावा-अवाग विच्छेद न होने से यह प्रमञ्ज स्तैप का उदाहर्य है। इस प्रकार इस स्तोक में समृज्ञ बीन प्रमृज्ञ बीनों प्रकार का स्तिय वाया जाता है।

इसके मितिरिस्त नवीन प्रायो में सन्दरलेय और प्रर्यवसेय की भी विवे-वना की गई है । कुछ लोग समञ्ज स्तेय को शब्द दस्तेय पीर प्रभृत्त्रक्षयं की प्रये स्तेय नागते है । समञ्ज्ञत्त्वयं में दी भिन्न प्रयत्न से उच्चारं 'सर्वदा उमाधव' भीर 'सर्वद: नागव!' स्त्यादि भिन्न-भिन्न खब्दों का 'शतुकाञ्ज्याय' के के स्त्रीय होता है। सर्वात् वेसे नकदों में जनु स्वर्यत् का स्त्रा मं 'सर्वदानाभवा' प्रकार दी भिन्न शब्द मिनकर विषक कर एक उच्च के रूप में 'सर्वदानाभवा' स्त्रपादि रूप में एक एक्ट के प्रतीत होने नगते हैं। इससिए यहा 'सम्त्रस्त्रप्त' स्वाम में 'सर्वदानाभवा' स्वाम में 'सर्वदानाभवाना' क्षेत्र हे स्वाचित्र स्वाम में 'सर्वदानाभवकानकान म्याय' के दो सर्य प्रमाणकानकान स्वाम है। है। स्वाम में 'एकवृत्तानतकनकान म्याय' के दो सर्य एक शब्द में जुड़े हुए होते हैं। स्वित्र 'समञ्ज्ञ स्त्रीय' को सर्य श्लेय कहता साहिए।सह कुछ लोगों का नत्य है।

परन्तु आहिलपर्यश्वकार वशक्का और अवकृता वो स्वस् बीर अर्थन को भेक नहीं भानते हैं। उनका कहान यह कि सक्वानबुहार प्रधम स्पित्तक्ष्म के का निर्माण वर्षक सम्य-व्यक्तिरेक से होता है। उन्हों तक को बहल कर उनका कहान प्रधास स्पित्तक्ष्म के का निर्माण वर्षक सम्य-व्यक्तिरेक से होता है। उन्हों तक को बहल कर उनका प्रधासक को स्वस्थ कि स्वस्थ प्रधासकों है हरार को स्वीतक कह तक व्यक्तिरेक से विद्या स्वातका होता। अर्थ तह तह रहेव प्रमानबुहार होगा। विश्व कहां प्रधासकों है हरार सम्बद्ध रख देने पर भी अन्तकुर को स्थित के अर्थ के अर्थ के स्वातका प्रधासकों है हरार प्रधासक कर में स्थानि अन्तक्ष्म स्थानक स्वतक कर यदि "पारवक्षकर" में स्थानि अन्तक्ष्म स्थानक स्वतक कर यदि "पारवक्षकर" में स्थानि अन्तक्ष्म स्थानक 
स्तोकेनोन्नविमायावि स्तोकेनाथास्यधीगविम् । भ्रह्मे सुसद्धी वृत्तिः तुलाकोटैः खलस्य च ॥ यथा च गीएस्यार्थस्यालङ्कारत्वं तथा लाचिक्कस्यापीति दर्शन

यितुमाह—

सादृश्याल्लक्षणाः वकोक्तिः । ४, ३, ८ ।

े वहूनि हि नियन्धनानि लच्चणायाम् । तत्र सादरयाल्बच्चणा यको-क्विरसाविति । यथा—

त्वाकोट प्रयोत् तराज् की बन्दी भीर खल सर्योत् दृत्य पुरुष दोनों की वृत्ति एक नी है। रोनो जरा से दोना, साधा, रत्ती, में नीव मुक्त जाते हैं भीर तींक में करार चक जाते हैं। यहा 'चनाविकासावि' धासायकोगतियाँ इस दोनों के पर्य तृत्राकोटि भीर खल यहा में घलग होते हैं। तृत्राकोटि थार व्यवस्थी का अत्र नीचे होता उन गल्दों से प्रमित्र है भीर यत पर्य में मृत्रुवत्ता-प्रतिकृतवा उन पान्दों से प्रमित्र है। इसित्य यह वोतों निकाट बन्द हैं। एएन् वन पान्दों से प्रमित्र है। इसित्य यह वोतों निकाट बन्द हैं। एएन् वन प्राची को बदल कर भीर्यान्य प्रति 'खबरि व गन्दावि' या इसी के सवानावक कोई स्मय प्राप्त रख किया नाव नी भी नहां समझहर की रिस्ति में कोई से महीं पर्वात है। इस प्रभार प्रयात कुरार से प्रमित्र हैं। स्वर्थ मार्थ स्वर्थ होता है। इस प्रभार प्रयात कुरार सोर प्रयोत है। इस प्रभार प्रयात हुरार सोर स्वर्थ गया है।

पुत्र की व्यक्तिया करते हुए वृत्तिकार ने 'व्यक्तानोरमेयस्य धर्मेपु गूर्य-दियासस्कार्यु मिला है। इसका धर्मे यह तृशा कि मुख धरेर फिया के सास्य के धरित्तर केवल कायसास्य के भाषार पर भी क्यक का प्रयोग होता है। धरूत्वाम का उदाहरख्—

सकलकल पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुषासुविम्बसिव ।

मह दिया नया है। यहां "पुर' जपनेवा है धीर 'मुपांस्विवार' उपमान है। इन दोनों का साध्य पंतनकतामुं है। चन्द्रसा पक्ष में 'सनतकताम्' का सर्प प्रभापने कताची से प्रमुख यह है, धीर पुरम्' के पक्ष में उसका सर्वे 'कलकत बहुत' पाद सहित हैं। ए धा

वंध (कथक के मुलवाद भावि जवाहरणों में मुख में परहरव धावि कप ]गोण धर्म का सत्तद्वादक होता है उसी प्रकार जासनिक धर्म का भी [धनहादय] हो सकता है हम बात को दिवलकर के तत्त्व कही है— सामृदय हो सक्षण 'यांशीकर' किहमातों है 1

धित्रधेवेत सम्बन्धात् साबुध्यात् समबायतः । 'बेपरीत्यात् किवाबोगात्, तकाणा पञ्चया मता' ॥ रूपकवकोक्तिभ्यामुत्येत्ताया भेदं दर्शयिनुमाह— म्रतद्रपस्यान्यथाध्यवसानमतिशयार्थमृत्येक्षा । ४, ३, ६ ।

श्रवद्भूपस्यातत्त्वभावस्य, श्रन्यथाऽतत्त्वभावतया, श्रभ्यवसान-मध्यवसायः। त पुनरभ्यारीचो लच्चणा वा । श्रविशयार्थभिति भ्रान्ति-ज्ञाननिवस्वर्धम ।

प्रयोग इन दोनो से सिजकुल मिल्न धर्ष में किया है। उनके पन से 'बकोक्ति: काव्यजीवितम्'—यभेक्ति ही काव्य का जीवितस्वरूप प्राणुस्वरूप है। उनके यहा काव्य के बमस्कृतिकारक तत्व को ही बगोबित कहते है। इस प्रकार बगोबित शब्द के प्रवेक धर्ष साहित्यशास्त्र में पाए जाते है। उनमें से प्रकृत प्रयक्तार बामन शब्दव्यनिमासक सक्षणा को ही बन्नोवित कहते हैं। 1-व

रूपक सौर बजोबित से उत्मेका [ झलञ्जूर ] का भेंद दिखाने के लिए [झगले सुन्न में उत्मेका का लक्षण] कहते हूँ—

को बस्तु जैसी नहीं हैं जसका प्रतिकाय [श्रीतन] के सिद्धायणा [प्रपने वास्तिवन, स्थक्य से जिल्ल क्य में] सम्भावना करणा उत्येका [प्रसन्धार कहनाता] है।

साजुर सार्यात जिले वस्तु में सी किरियत कर तर्वा नहीं है उसकों जाते विपने वार्तादिक] कामान से जिल किरियत कामान कामानिक। कामान कामानिक कामान कामानिक। कामानिक कामानिक कामानिक कामानिक किर्मायता कर्मायता किर्मायता कर्मायता किर्मायता कर्मायता किर्मायता कर्मायता करायता कर्मायता कर्मायता कर्मायता कर्मायता कर्मायता कर्मायता कर्मायता करायता करायता कर्मायता कर्मायता कर्मायता कर्मायता करायता कर्मायता कर्मायता

मिशी बहुत का सब्दूष में भविष् जैती बहु नहीं है जह रूप में साध्य-क्षान निश्चय करना तो शामान्यतः 'अमें नहलाता है जैके अददूप प्रत्यक्रम पुलिस में रुजत असीवि 'अमें 'महलाता है। 'क्षान्यमा' में में मददू पू में प्राप्य-यदान किया जाता है हस्तिए यह भी 'अमे' रूप हुई। यह बहुत हो सकती है। इसकी निम्नित में निष्य मुनकार ने 'श्विकाशार्य' पर का प्रयोग किया है। मध्यदि तक्का बता स्वस्तु के स्वरूप के 'श्विकाशार्य' पर का प्रयोग किया है। मध्यदि तक्का बता स्वरूप के स्वरूप के अनता हुमा भी किसी प्रकार के प्रतिधार-पोतन के सिस्स सबस्य रूप में उसकी 'सम्मानगा' 'श्वस्टनेककोटिक स्वरूप' करता है 'उन्मिमील कमेलं सरसीनां कैरवरूच निमिमील मुहूर्वात्।' अत्र नेत्रधर्मावन्भीलननिमोलने साहस्याद् विकाससङ्कोची लज्जवः।

अत्र तत्रधमाञ्जून्मालनानमाश्चन साहरताद् । वकासलङ्काचा कर्षण्य (इह च निरन्तरतवमुञ्जूलपुलकिता हरति माधवी हृदयम् ।
 मदयति च केसराणां परिण्वमघुगन्चि निःद्वसिवम् ॥

श्रत्र निःश्वसितमिति परिमलनिर्गमं लक्ष्यति । 'संस्थानेन स्फुरतु सुमगः स्वार्चिया सुम्वतु शाम्।' 'झालस्यमाजिङ्कति गात्रमस्याः' ।

हत्यादि बचनों के मनुसार ] लक्षणा के प्रानेक कारण होते हैं 1 उन [ प्रानेक कारणों ] में साद्दम [ नामक कारण ] से [ की गई ] सलणा [ हो ] 'बकोदित' [ नामक सलद्वार ] हैं 1 मेंसे—

[ प्रातःकाल के समय सूर्योदय होते ही ] सनिक वेर में तालायों के कमत बिल यह धौर अन अर में कैरव बन्द हो यह ।

यहां नेम के धर्म उपनीतन क्षया निमीतन बाबूब्य से [कमलों के] विकास तथा मञ्जीवन की तकाणा से वोधित करते हैं / [धतएव सादृश्यमूनक सप्तणा होने से स्वकृषित' सन्द्रार है। इसी का दूसरा उवाहरण वेते हैं ]

पहां [उद्यान में ] अपर से नोचे तक [निरत्तर] नचीन किताओं से [लयो हुई] युव्यक्त सम्मयी [सता बडोकों के ] सुवय को हरण कर रही है प्रोर केंबर (चृत्तिकोय ] का यके समु की गत्य से सुबत निरंदास मत सा कर नैता है।

यहाँ [इस उवाहरण में ] जिज्यतित [ मुख्य रूप से प्राणी का धर्म है परातु वह सादुर्ध्वाचित्रसक लक्षण से ] सुभय के तिस्तरने की सीसत करता है। [इसी प्रकार के धीर भी चहुत से उवाहरण होई सकते हैं दिनसे सादार से क्षेत्र में लक्षण का भाषम विचा जता है। उत्तरने ते पांच जताहरण कार्य देते हैं ] ।

षपने सस्यान [प्राकार कसेवर ] से सुन्वर वप से प्रकाशित हो और षपनी कान्ति में साकाश का बुस्कन करें । [इसमें 'चुस्वन' पर सावृत्य संशोग से स्पर्ध को लेखिस करता है ]।

चालस्य उत्तके प्रारीर का स्नालङ्गन कर रहा है । इसमें घालस्य का प्रारीर को मालिङ्गन करना लक्षणा से प्रारीर में घालस्य की व्याखित को सूचित करता है ] ! 'पश्म्लानच्छायामनुचदति हष्टिः कमलिनीम् ।' 'त्रत्यूपेषु स्फुटिवकमलासोदमैत्रीकपायः।'

'अरुद्धन्द्वं तरुश्वद्याकाण्डसन्द्राचारि।'

े इत्येवमादिष् लेक्सायों निरूप्यत इति । बच्चयायाश्च ऋटित्यर्थ-प्रतिपत्तिचमत्वे रहत्थमाचचत इति ।

श्रसाद्दर्श्यानयन्धना तु सत्त्वणा न वकोत्तिः। यथा---

'जरठकमलकन्द्रच्छेदगोरैर्मयुक्षैः।'

स्त्र 'छेदः' सामीप्याद् द्रस्यं सत्त्वयति । तस्यैव गौरत्वोप- । पत्तेः ॥ = ॥

[दु.जिल गायिका की ] वृध्यि मुस्काई हुई कमसिती के समान है। [महां 'मनुम्बति' यद सादृत्य राक्षका से कमसिती के साथ सुमानसा का मुबक हैं]।

प्रातःकाल के तावय में खिले हुए कमलो के शुगम्प के ताय मैंत्री के कारण क्याय [ श्रद्ध चल पहा है । इतमें 'मैंकी' पर्व सार्वस्थ नशन्य से तसर्थ को लक्षित करता है ]।

[ माजिका को ] दोनो जेवाएं तरण कदली काण्ड की सहक्ष्यामिमी है | [ यहा 'सन्नहाबारि' पर लक्षणा से साबुक्य को लक्षित करता है ] ।

द्दानादि [ जदाहरणो ] में [ वर्ष की प्रतीति के लिए ] नदाणा से अर्थ का कपन किया जाता है । नक्षणा के होने पर तुरस्त वर्ष की प्रतीति की क्षमता का जाती है यहां तक्षणा का रहस्य [ लक्षणा अपना वस्टेस्ति अल्बुट्स मानने वाली कहते हैं।

ग्रसाव्दय [ साव्दय से फिल्न ] निमित्तक सक्षणा 'यश्रोबित' मही कहलातो । जीने---

पुराने [ पके हुए ] कमल भी जड़ [ असीण्डे, घुणालदण्ड ] के टुकड़े के समान [ गोर ] सफेंद किरणों से ।

सहा 'हेंड' [पड] ताथीय [अर्थात पर्यापनियात सम्बन्ध] से [जरहरून] इत्य को संबंधत करता है। उस [अर्थ स्थ हव्य] में ही गौरत सम्बन्ध होने से [इतका धनिमास यह है कि 'खेंड' स्थ नृष्य कर से छेड़र-जिया का 'खोसक हैं। परन्तु बही यह छेड़न-विया का सामारम्स साक्ष्म साहरवादियमुखेबीत । एनां चेवादिशब्दा चौतयन्ति । यथा--

उसको 'उरप्रेक्षा' कहते हैं। श्रम स्थल ें बस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होकर उसकी श्रन्यथा प्रतीति होती हैं । सादुश्यवक्षासा, गौसी, प्रवता सादृष्य के कारस ग्रन्य के लिए अन्य शन्द का प्रयोग निश्चंबात्मक रूप से होता है, सन्भावना रूप से नहीं। इसाल वह भी उत्प्रेक्षा से भिन्न हैं। भ्रम-स्थल में रस्सी को देखकर उसमें सुर्व की प्रतीति होती हैं धौर वह निश्चयात्मक प्रतीति होती हैं। 'रिहो माएवक:' इत्यादि गीए। व्यवहारी के स्थलों में भी माएपक अर्थात् बच्चे के लिए 'सिंह' शब्द का प्रयोग निरुवयात्मक रूप से ही होता है। भ्रम न्नोर भीसा दोनो व्यवहारो में मन्य के लिए चन्य सब्द का निश्चपारमक रूप से प्रयोग होता है। परम्बु उन दोनों में अन्तर यह है कि भ्रम स्थल में यथार्थ धोर प्रथमार्थ का भेद ज्ञात नहीं होता है। सज्जानपूर्वक अन्य के लिए सन्य शब्द का. प्रयोग होता है। परन्तु गोशा व्यवहार में दोनो का भेद जात होते हुए भी गुरा-सादृश्य से मतिशयधीलन के लिए ज्ञानपूर्वक अन्य के लिए अन्य राज्य गा प्रयोग किया जाता है। यह अब और गील व्यवहार का भेद हुआ। दिवका विवेचन करते हुए श्री शङ्कराचार्य ने अपने 'बह्मसूत्र' के 'खारीरिक' भाष्य में लिसा है--

"यस्य हि प्रसिद्धी वस्तुभेद यथा केसरादिमानाकृतिनिश्चेपोऽन्वयभ्यति-रैकाम्या सिंहराब्यअस्ययभाइ मुख्योज्यः प्रसिद्ध ततस्थान्यः पुरुषः प्राणिकः भौमैशीयाँदिभिः विह्तुसुँः सम्यन्तः तिद्धः, तस्य पुरुषे तिहबब्दन्नस्ययो गोस्रो भवती नाप्रसिद्धबस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रात्यद्यब्दप्रस्ययो प्रान्तिनिमित्तावेव

गोछी तथा उत्प्रेका दोनो में मतिश्चय के चौतन के लिए मतस्वरूप वस्तु में उसके अपने गयार्थ स्वरूप से जिल्ल रूप का व्यवहार किया जाता है। परन्तु उन दोनों में भेद यह है कि गीए। व्यवहार में होने नाला प्रयोग निस्चया-त्मक रूप का होता हूँ। शौर उदयेखा भें निस्तवात्मक नहीं प्रपितु उत्कटंक-कोटि रूप सम्भावना मात्र विभिन्नेत होती है।

यह उत्प्रेक्षा [ प्रकृत चपनेय की परात्यना सर्मात् उपमानात्मना सस्भा-यना ] सादृश्य के कारए। होती हैं इसलिए [ सावृत्त्य के धोतक ] इवादि शस्त [ उपना के समान ] इत [ उत्प्रेक्षा ] को [ भी ] छोतिल करते हैं । जेले-वामन से प्राचीन नामह, धोर नवीन विस्वनाम ने 'उरनेशा' प्रसन्द्वार के लक्षण इस अकार किए है---

**न यः पायादिन्दुर्न**यविसलनाकोटिकटिलः स्मरारेयां मुध्नि ज्वलनकपिशे भाति निहितः। स्रवन्मन्शक्तिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन परामा

कपालेनोन्मुकः स्फट्टिकचवलेनाङ्कृर इव ॥ ६ ॥ उत्मे नैयातिक्योक्तिरिति केचित्, तन्निरासार्थमाह--सम्भाव्यधर्मतदुत्कर्पकल्पनाऽतिशयोक्तिः । ४, ३, १०।।

सम्भाव्यस्य धर्मस्य ततुरक्षपेस्य च कल्पनाऽतिश्वोक्तिः। वधा-जभी यदि व्योग्नि पृथक्ष्प्रवाहावाकाशगद्वापयसः पतेताम । तेनो प्रमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालसम्य बच्चः ।। १०॥

नवीन [ बिसलता ] मृणाल-२०ड के प्रयभाग के समान देड़ा [ बक्र ], 'कामरेव के शबू [ क्षिव ] के, [ तुतीय नेंज की ] ग्रांग से पीत वर्ण हुए शस्तक पर स्थित, [शिव के मस्तक से ] बहती हुई गङ्गा के जल से अतिवित सीचे जाते हुए, क्याल से निकले हुए [ स्फटिकवत् धवल ] सङ्ग्रममेर 🖥 समाम सफेद ग्रंक्ट के समान चन्द्रमा तुम्हारी रक्षा करे।

भागत ने उत्पेद्या का सक्षण इस प्रकार किया है--<sup>१</sup> इरक्रिकिशिवसामान्या किञ्चिच्चोपमया सह

प्रतद्वम्णात्रयायोगादुःश्रेक्षाविश्वयान्त्रिका ॥ विद्यनाथ ने उत्प्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार किया है-

भवेत मन्भावनोस्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना ॥ इथादि शब्द जैसे उपमा के वापक होते हैं इसी प्रकार उरवेशा के भी द्योतक होते हैं। जैसा कि दण्डी में कहा है--

मन्ये शक्के छाय प्रायो नृतमित्येवनादय ।

उत्तेक्षावाचका. शब्दा इवशब्दीऽपि तादृश ॥१॥

कुछ लोग कहते हैं कि उल्लेका ही [का नाम ] ग्रतिशयोक्ति है। उन के राज्यन के लिए [ ग्रमले सूत्र में श्रतिहासीवित का लक्षण ] कहते हैं—

सम्भाव्य धर्म और उसके उत्कर्ष की कल्पना विशिवादित है। सम्भाव्य धर्म की सौर उसके उत्कर्म की करपना ऋतिकायोजित [ कहलाती ]

है। जैसे----थदि [ नीले ] बाकाश में बलग शलग शक्ताश यद्वा के जल की

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भागत काव्यासङ्कार २,६१। <sup>२</sup>सा० द० १०,४०।

जो दुसड़ा रूप प्रध्य है जसकी सामीष्य धर्यात् पर्मयम्भित्रतिमृतक लक्षणा रूप सम्याम से सक्तित करता है। यहां साट्ड्य-मूलक लक्षणा न होने से वक्षेत्रित ग्रलद्भार नहीं है]।

साहिस्यदर्पेणकार धादि ने बशोबित का लक्षण विलक्त मन्य ही प्रकार से किया है। साहिस्यदर्पेण में लिखा है---

> प्रन्यस्थान्यार्थक वाक्यमन्यथा योजयेवदि । प्रस्यः इलेवेस काक्या वा सा वशेक्तिस्वती दिवा ।।

प्रयोग वस्ता के द्वारा भन्य पर्य में प्रयुक्त किए गए राज्यों का गलेर' प्रवास कानु प्रयोद विकास प्रकार के बोधने के सहन्ते [ सिन्नकाटाविवार्षीर: कानुहिस्त्व[भियोदो ।] के द्वारा भन्य सर्य कलनमा कर जेना 'वजीविय' प्रनिद्धार कहनाता है। जैसे—

> के पूर्य, त्मल एव सन्यति वर्य, प्रस्तो विद्योगाभ्यः; कि बूते विहतः च वा फाएगतिवनास्ति पूर्यो हरिः। बाता यूपमहो विडन्मरसिक कीयुक् स्परो वर्ततः, वेनास्मास् विवेकत्त्यमनसः पुरवेव योधियुभ्रसः॥

हुत ज़कार किसी बनता के सन्तार्थक ज़ब्दों का उसके स्वत्रिभाय है ज़िल्म सूर्य कर प्रहुत कर केंग्र 'क्कोशिक' क्व्युस्तार है। यह बन्नेक्टि क्ट्री 'के कारण होती हैं और कही कार्जु' धर्माद खोलने के तहने हैं भी हो सकती है। इस अकार तबीन सामायों का 'बक्कीशित' सलझूतर का नवाल बासन के 'बक्कीशित' लक्षाल है बिलकुल मिनन हैं।

'यश्रीक्तिनीवितम्' के रचयिता 'राजानक कुन्तक' ने 'वश्रीवित' पद का

रूपकवकोक्तिभ्यामुखेद्याया भेदं दर्शयतुमाह— ग्रतद्रपस्यान्यथाध्यवसानमतिशयार्थमत्प्रेक्षा । ४, ३, ६ ।

श्रतदूपस्यातस्वभावस्य, अन्यथाऽतस्वभावतया, अभ्यवसान-मध्यवसायः। न पुनरभ्यारोपो लच्चणा वा । श्रविरायार्थेमिति भ्रान्ति-ज्ञाननिवन्त्रर्थम ।

प्रयोग हुन दोनो से बिजकुल फिल्म धर्म में किया है। उनके मत से 'बन्तीनतः' काव्यजीवितम्'—बभोमित ही काव्य का जीवितस्वरूप प्राग्यस्वरूप है। उनके पहाँ काव्य के चमकुतिकारक तथ्य को हो जम्मेनित कहते है। हम प्रमार चन्नीनित शब्द के शबेक श्रम्थं साहित्यवास्य में पाए जावे है। उनमें प्रकृत सम्पनार 'बामन' शबुद्धानिमितक लक्षणु को हो बन्नीनित कहते हैं। 1- वा

वपक और वकोवित से उत्भेका [ सलजूर ] का भेद विकान के लिए [समले मुख में उत्भेक्षा का सक्षण] कहते हैं—

को बस्तु कैसी नहीं हैं उसका प्रतिकाय [श्रोसन] के लिए प्रायवा [ययने वास्त्र[क श्वक्य से भिग्न रूप में] सम्भावना करना उत्संक्षा [श्रसङ्कार-कहनाता] है।

सत्तम् प्रयोत् जि वास्तु वेसी किंक्सत व्या सद्वा नहीं है उसको जस्त प्रयास सम्मित्त ज्ञा कर्म प्रयास प्रयास किंद्र स्थान सम्मित्त ज्ञा कर्म ज्ञान के प्रयास सम्मित्त ज्ञा कर्म क्षायस प्रयास प्रयास क्षायति क्षायस प्रयास क्षायति क्षायस प्रयास क्षायस क्षायस क्षायस क्षित स्थायस क्षायस क्षायस क्षायस क्षायस क्षायस क्षायस क्षायस क्षायस है। ने कि विश्व के समान अभ्यास क्षायस क्षाय

किनी बस्तु का प्रवाद्यूप में घर्षाल् केंग्री वह नहीं है जय रूप में धर्धन स्थान निश्चम करता हो हामम्याः 'अने कहनाहा है केंग्रे धर्धन्य प्रस्तात्वक मुस्ति में राज की अतीति 'अम' कहनाहा है। 'उद्योद्धा' भी जात्वत् तृत्व मध्य-बसान किया जाता है इस्तिए वह भी 'अम' रूप हुई। यह जद्धा हो तकती है। इसकी निमृत्ति के निष्यू पुत्रकार ने 'प्रतिक्षमाये' पद का प्रयोग किया है। धर्माल् नह्य क्वता तक्ष्म के समार्थ संकल्प को जानता हुमा भी किसी प्रकार के पविचय-योतन के तिष्यू प्रतद्भा में उत्तकी 'सम्मावना' 'वक्कतेकोटिक सव्यव करता है यथा वा---

मलप्रदत्तिवि लिप्ततरतमुतवद्वारत्वताविभूषिवाः स्वितदत्त्त्तपत्रकृतवश्चक्यो क्षितप्रवतिमुक्ताः । शराभृति विवतमाम्नि घवलयति घरामविमान्यतां गताः मियवसति भ्रयान्ति सस्कोय निस्तमिगाऽभिम्मारिकाः ॥१०॥

िशो ] धाराएं विरं तो, मुक्ता-माला धारण किए हुए तमाल के समान नील वर्ण उसके बसास्पल की उपमा उस [ धाकादा गङ्गा की दोनों घोर विरती हुई दो धाराओं से युवत नील धाकादा ] से तो जा सकती हैं।

यहाँ बरभाष्य धर्म के रूप ने दोनो बोर प्रांकाज गङ्गा की पायमों से युक्त पाला के करणा को नहीं और उससे मुकामाना पारण किए हुए सकारमान का स्वार्ध के स्वर्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वार्ध के स्वर्ध 
मयवा जैसे---

[ मनधन ] बन्दन के रस से प्रारीर का लेकन किये हुई [ होने से गुभ मणे ], नतीन मुस्ता-हार के बिन्नूसित, प्रश्नकर स्वच्छ हाथी शांत के बलायंग्रें | साधूना विद्योग | के मुख को सर्वकृत किये हुई और सुन्दर राव्ये क्या पारण किये हुई प्रीरिकारिकाएं चन्ना के, विक्तो हुई [ गुभ ] ज्योरका से पृथियो की गुभ कर देने पर [ जत गुभ बादनी रात में पण्ये गुभ बाद के सारण ] न विवाह देती हुई स्वयुव निर्मय होश्य कर सेने पर को जाती है।

यहीं करवरण, हारस्तता आदि से युक्त शुस्र वेप में वादनी है उसका उरकर्ष करिवत किया जाता है, जिसके कारण बादनी रात में प्रभिसारिकाणी की मनग प्रतीति नहीं होती हैं।

साहित्यदर्पणकार ने वातिष्ठागोषित के पात्र भेद किये है । उसके सक्षण भौर भेदों का निकपण साहित्यदर्पण में इस प्रकार किया गया है—

सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिविगवते ।

<sup>े</sup> साहित्यवर्षेण १०, ४६ ।

'विषयनिगरकोनाभेदप्रतिपश्चिविषयिष्ठोऽध्ययसाय: ।' उपमेव का निगरका पर्यात् प्रयुवादान प्रयया :श्विरकार करके विषयी उपमान के साथ उनका पर्येद प्रतियादन करना 'प्रयन्तवाया' कहनाता है। उसके तिद्ध हैं— प्रतिययोगित सन्तुप्तर होता है। उसके मान मेद रक्ष प्रकार किये हैं—

> भ्मेदेऽस्यभेदः सम्बन्धेऽसम्बन्धस्तविपर्वयो । योर्बोवयोत्ययः कार्यहेस्बोः सा वञ्चवा सतः ॥

अर्थात् [ वास्तविक ] १ अंद से आंदे का ओर र अभेद में भेद का, इसी नगर ३, जनव्याप से सम्बन्ध का और ४ सम्बन्ध में अध्यवत्य का वर्णन तथा ५, कार्य-कारण के कम में परित्यों अवर्धात् कारण ने पूर्व कार्य का वर्णन स्वा पर्वा प्रकार की अधिवासीय होनी हैं।

मित्र का आनस्त्यात्ति हाना ह । भेद **में धमे**द वर्णन का उदाहरस्य—

क्यमूपरि कलापितः कवापो, विलक्षति वश्य वलेऽव्यमेन्दुलप्टम् । युवनयमुमल ततो विलोश विश्वनुत्तुत्व तदथः प्रशासमस्मात् ॥

इसमें किही बुज्दरी के मुख का बरान करते हुए उपमेव मूट केशनाय, मस्तक, नेज, नातिका, और कोष्ट का प्रकृत न करते उपमानी के साथ भेद होने पर भी यभेद दिखाताहे हुए केशनाय को ही 'क्ताविन कवायः,' मस्तक की 'प्रदमीन्द्रतक्य', नेजो को 'कुनतम्युग्यत', नाविका को 'स्ति पुष्य' और प्रथर की 'स्वाल' कह कर नेट में समेद दिखाताह हुए प्रतिस्थिति की हैं।

इसी प्रकार धभेद में भेद का उदाहरण---

ग्रन्यदेवाञ्चलावण्यमन्याः सीरमसम्पदः ।

हस्या. एयपलाशास्या. छरशस्यवतीकिकम् ॥ मादि दिवे हैं। यामन का 'छश्री यदि व्योग्नि' वाला उदाहरण' श्रवस्थ-वे सम्बन्ध-रूप' श्रांत्रस्योगित का उदाहरण कहा ना सन्ता है ।

भागह ने अतिशयोगित को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने लिखा है-

निमित्तको वचो बत्तुं लोकातिःकान्तकोचरम् ।
 मन्यन्तंत्रतिश्वयोधिक तामलद्भारतथा यथा ॥ ६१ ॥
 स्वपुष्पञ्जितिहारिच्या चन्द्रभावा विरोहिता ।
 प्रस्कावन्त बुद्धातिकावा सन्वज्यदभाः ॥ ६२ ॥

¹ साहित्यदर्पण १०,४७ । ³ भागह काव्यालद्वार २, ८१-८२ ।

यथा भ्रान्तिज्ञानस्वरूपोरप्रेचा तथा संशयञ्जानस्वरूपः सन्देहोऽ-पीति दर्शयितमाह-

उपमानोपमेयसंशयः सन्देहः । ४, ३, ११ । उपमानोपमयथोर्गवशायार्थं यः क्रियते संशयः स सन्देहः । यथा--इट कर्णालन चळरिं वेति विनासिनि।

न निश्चिनोति हृदयं फिन्त दोलायते मनः ॥ ११ ॥

'सपा यदि स्वक् शिविता स्युता स्यात् करिएनामिय । तदा शुक्ताशुकानि स्यूरञ्जंध्वस्थासि योपिताम् ॥ वर् ॥

इस्येबम।दिरुदिसा मुशासिदाययोगतः । सर्वेवाविद्यथेभितस्त तकंयेत् वा यवागमम् ॥ ८४ ॥

सैया शबेंब वक्षीवित्तरस्यायों विभाव्यते। यहनोऽस्या कविना कार्यः कीऽलज्द्वारोऽनया विना ॥ ८५ ॥ १० ॥ 🖰

प्रविदायोक्ति के बाद सन्देह घलन्त्रार का निरूपस करते है--- 🕒 💉 जेसे [ प्रसह्याच्यवसानस्या होने से ] उत्त्रेक्षा भाग्तिहार्मस्वस्या होती है इसी प्रकार [ एक धर्मी में विषद्ध नानाधर्मीवमर्जी होने से ] संजयशान स्वकप सम्देह [ बालजुरार ] मी होता है। इस बध्त की विवासाने के लिए

[ झपले सुत्र में सम्बेह झलजुार का लक्षण ] कहते है-[ उपमेय रूप एक धर्मी में] उपनान और उपनेय [ उभय कोटि ] का

संशय सन्देह [ झलञ्जार कहलाता ] है । भतिशय [ जमलुति ] के भाषान के लिए [ उपमेय में ] उपमान भीर जरमेय [ दोनी का परामशीं ] जी सक्षय किया जाता है वह सन्देह [ झलखार

कहलाता ] है । जैसे---

हैं मुखरि, यह [ तुम्हारे ] कान का शील कमल है प्रभवा [ कान तक फैली हुई ] आंख है [मेरा] मन यह निश्चय नहीं कर पर रहा है किन्तु दिविधा में पड़ा हुआ है।

यहा पक्ष उपमेय है, भीर कर्सोत्वन उपमान है। बक्ष रूप एक धर्मी में चक्ष भीर उत्पत्त रूप दो विरुद्ध धर्मी का परामर्श होने से बहा सन्देहालद्धार कहा जाता है।

भामह ने सन्देहासन्द्वार का निरूपण इस प्रकार किया है। <sup>व</sup>जपमानेन तत्वञ्च भेदञ्च वदतः पून.। ससन्देह् वचः स्तुत्वै ससन्देह चिद्वेघाः ॥

भागत कात्यालद्वार २,८३-८५ । । भागत काव्यालद्वार ३,४३ ।

सन्देशांहरोगोऽपि प्राप्तावसर इत्याह— विरुद्धाभासत्वं विरोध । ४, ३, १२ । व्यर्थस्य विरुद्धस्यामासत्वं विरुद्धाभासत्व विरोधः । यथा— पीतं पानीसर्वं स्वयायः विश्वे मत्तं समेदे सनः

पत्राली लय कुङ्क् केन रचिता रक्ता वर्ष मानिनि । फिनम नक्षी म म दिवा विराजते, कुबुमायुषी न धनुरस्य कीनुमम् । इति विरमवाद विस्चावीर्धि में महिस्त्वयि बीधिते न नश्तीर्धमिरवाम ॥

साहित्यदर्वेत्यकार नेस्त्रय के तोन नेव किये है १. एक गृह समय धर्यात् स्थात तक स्वया ही बना है। १. इस्तर निस्थयमं सवित जिनके शेष-मीष्ट में वित्त्यक होता जाम कोर १. कीरा निस्थयनात क्योत् निसके सात में वित्त्यक हो। मामन का दूर्वोत्त उदाहरत्य सुद्ध स्वया का उताहरूख कहा जा सकता है बयेकि उससे भाग तक निस्थय की रिसींग नहीं साहें है। मामन का पूर्वोत्त उदाहरूख निस्थयमं साम का उदाहरूख कहा जा सकता है वाशित उससे या-प्रमाण निस्थय होता जाता है। इस शे के प्रवित्त्यत तीकरा निस्थापन भेद भी होता है। साहित्यदर्वता में सनका निक्यक करते हुए सिस्ता है—

## \* सन्देह प्रकृतिज्यस्य चरायः प्रतिभोरियतः ६ -चळो निरूपयगर्भोऽहो निरूपयान्त इति शिषा ।।११।।

श्वाद शतंत्र में 'एकशिनन् थांविशि विश्वतानाधर्मविसर्वे सावत.' इस मकार का सदाय का तसाय किया गया है। मन्देशलङ्कार में भी एक पत्ती में मनेक विद्य पत्ती की अतीति होने से सबस होता है। इसीयर सवस में साव विरोध का समर्च होने के संपाद के बाद विरोधान्द्वार का विष्यय करते हैं—

सन्देह [ विरुद्धनानाधर्मायमध्य होने ] से विरोध का भी प्रवसर प्राप्त होता हं इसलिए [ग्रापले सुत्र में 'विरोधालजुरा' का लक्तण] कहते है--

विषद्ध [ न होते हुए विषद्ध ] के समान प्रतीति की विरोध [भनद्वार ] कहते हैं !

्षिडद्ध न होते हुए भी] विरुद्ध घर्य सा प्रतीत होना विरुद्धाभासस्य या विरोध [ग्रसंकार] है । चैसे—-

हे ब्रिपे माज तुमने मदिरा का यान किया है और मेरा यन (वुमको देख

¹ साहित्यदर्कं**ष १०,** ३६ ।

रवं सङ्गस्तनभारमन्थरगतिर्गात्रेषु मे वेषधुः, रवन्मध्ये तसुता ममाधृतिरहो मारस्य चित्रा गतिः ॥

यथा वा—

सा वाला वयमप्रगल्मानसः सा स्त्री वर्ग कातराः, सा पोनोननतिमस्योपरयुग घत्ते सलेदा वयम् । सामानता जयनस्यलेन गुरुषा गन्तुं न राष्टा वर्ग होपैरन्यजनाभयेरपटवी जाताः स्म इत्यदुशुतम् ॥ १२॥

कर ] मल हो रहा है। हे मृतवयमिं, बुंडुज से बुन्हारे [ मुखावि के जयर ] पत्राक्षी [ समञ्जार विशेष ] जवाई गई ई परन्तु [ उसको देवकर ] हम एक [ मुद्दारामुक्त] हो नहें हैं। ऊँचे सको के भार से तुम मन्यर गति वाली हो परन्तु [ उसको देवकर सारिकक भाव कथ ] कम्प केरे सारीर में हो रहा है। बुन्हारी कमर पत्तमी है [सेकिन जबको देवकर ] बेदा सैर्य च्युन हुमा जा रहा है। सहो लायरेक की लीला जड़ी विधिन है।

ग्रयवा जैसे---

बह बाला है बेहिन अधानशता बिनो जब ताला में होनी वाहिए यो बड़ी हम में हो रही हैं। बह श्मी हैं [ परन्तु जसको देख कर ] कातरता हमको हो रही हैं। यह केंबे और कोटे सनों की बारण करती हैं धीर दूस खेवचुका हो रहे हैं। यह भारी नितन्त्रों से युक्त हैं परन्तु [ जसके बरसे ] हम [ जसको छोड़ कर ] वाने में खतमयं हो रहे हैं। क्षम्य [ नाविका कर ] जम के रोपों से हम प्रसाम हो ही रहे हैं यह कहे सामार्थ की बात है।

वामन के ये विरोधातन्त्रार के उदाहरण जादि नवीन धानाओं के उदाहरणों से विश्वक फिन्न है। शाहिश्यदर्शेश में दनको विरोध के बजाय 'धानुकों, धानकुद का उदाहरण माना है। वाधन ने सस्त्राक्ति पाम का धानुकों प्रमान के बात प्रमान नहीं माना है। परन्तु नवीन भानाओं ने 'अधानुकों के विरोध से फिन धुक्त प्रमान होने माना है। परन्तु नवीन भानाओं ने 'अधानुकों के विरोध से फिन धुक्त प्रमान सम्प्राप्त मान कर उसका नद्याप उपमान किया है.—

कार्यकारणयोभिन्नदेशतायामसङ्गतिः ।

सर्माए कार्य और कारण की मिनादेशवा में 'शब्दझति' धवादूरर होता है। वामन ने पिरोध धवादूरर के जो हो उदाहरण दिए हुँ इन दोनो में कार्य-कारण की मिनादेशवा हो दिबताई गई हैं। इन्हित्य गर्बीन यह में वह 'विरोध' के नहीं परिषद् 'पश्चादति' व्यवदार के उताहरण है।

<sup>&#</sup>x27; साहिरवर्यण० । १०. ६९ ।

## विरोधाद् विभावनाया भेदं दर्शयितुमाह्-

नवीन प्राचार्यों ने बिरोध का उक्षण भी वामन की प्रपेक्षा भिन्त रूप से किया है प्रोर दस भेद करते हुए लिखा है---

> °जातिवचतुभिकरियार्थम् 'स्) मृत्यादिभिश्चिभ । त्रिया क्रियाद्रव्याभ्या यद् द्वन्य द्वव्येस्य वा मियः । यिक्दमेव भावेत विरोधोऽसी वशाकृतिः ॥

जाति, पूछ, किया, तथा हव्य इन चारों का बीच तक्यों ते होने के कारण महासाध्यकार ने 'बबुक्यों व धक्यानां अन्ति । वातियक्या, गुण्यव्या, कियामां महासाध्यकार ने 'बबुक्यों व धक्यानां अन्ति । वार कार ते धक्यों का विभाग किया है। इनका परशार विरोध धामाति होने पर विरोध या विरोधामात स्वाहुत होता है। इन में आति धावि चारों का, चारों के बाव विरोध हो बकता है इसित्य काति वात विरोध के चार में वहीं प्रकार हुए। इसी प्रकार गुणां का भी जाति धावि चारों के सार्थ विरोध हो धकता है। परन्तु जाति के धाव जो गुण का विरोध हो सकता है। परन्तु जाति के धाव जो गुण का विरोध हो सकता विरोध के में वे वार्थ विराध के प्रवाद विरोध के मार्थ विरोध को महाना काति धन्याय त्राव्या उचको जोड़वा विषय नहीं है। इसी एकात विरोध के महाने के प्रवाद विरोध के स्वाद विराध के स्व

हुद्रश्मित्तमणि भिन्ते गतिनावसमिषि निवाधरिवरस्याः ॥
सवतं मुससासञ्जान् बहुतरमृहकर्मघटनया नृपते ॥
डिकपत्नीता कठिना सवि भवति कथा गरोज मुसुमाराः ॥
समस्य गृह्हतो चन्म निरोहत्य हतिएम स्वपता गृह्हतो चन्म निरोहत्य हतिएम स्वपतो जामकनस्य याचार्यं वेद करवव ॥१२॥
सरीधासञ्जार के निक्षणं के वार विभावना धनन्तुर का नि

<sup>९</sup>तव विरते मसयमस्य दावाननः समित्वोऽपि सोष्मासः।

विरोधासङ्कार के निरूपश के बाद विभावना धलन्द्वार का निरूपश करते है--

विरोध [प्रलङ्कार] से विभावना [बलङ्कार] का भेव विश्वलाने के लिए [प्रगले मुत्र में विभावना प्रलङ्कार का तक्षण] कहते हैं—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>न्<sup>२</sup> साहित्यदर्पण १०, ६८ ।

क्रियाप्रतिपेधे प्रसिद्ध तत्फलव्यवित्विभावना । ४. ३. १३ ।

क्रियायाः प्रतिवेधे तस्या एव क्रियायाः फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्ति-ਰਿੰਘਾਰਕਾ । ਹਥਾ--

> श्रद्यसञ्जनसाहस्ये न वसत्येय यैक्तम। श्वदातित्विशुद्धेपु हद्येपु मनीपियाम् ॥ १३॥

[कारण रूप] फिया का निर्धेध होने पर [उसके] प्रसिद्ध फल की उत्पत्ति [का वर्णन] विभावना [धलजुर कहलाहा] है।

(कारण रूप) किया का निखेध होने पर उस ही किया के प्रसिद्ध फल की प्रभिध्यक्ति [का वर्णन] विभावना [यलङ्कार कहलाता] है। जैसे-

धसरतमाँ की सञ्जति होने पर भी युद्धिमान पुरुषों के विना धोये ही निर्मत हुद्वों में विकार नहीं होता [रहता] है।

भागह के विभावना के नक्षण तथा उदाहराए भी लगभग दशी प्रकार के हैं---

> **'विद्याक्षा: प्रतिवेधे या तत्फनस्य विज्ञानमा ।** ज्ञेया विभावनेवामी समाधी सुवर्ध सति ॥ प्रयोक्तमत्ताः विक्रितो दिशोऽनस्कण्टिताकलाः । मीपोऽविशियासर विद्या-दक्लपं

साहित्यवर्पणकार ने विभावना के उक्तनिमिशा धौर धनव्दनिमित्ता वो प्रकार के भेद करते हुए विभावना का सक्षण इस प्रकार किया है-

> <sup>क्</sup>विभावना तु विना हेतुं कार्योत्पश्चियंदुव्यते । उन्ताननतनिमिसस्याय दिया सा परिकोशिता ॥

बामन ने जो इस विभावना प्रसन्दार का उदाहरण दिया है उसमें 'मक्षाणितविगुदेषु' बिना घोए हुए भी स्वच्छ हृदयो में इस यश में तो विभा-यना स्पष्ट हैं। परन्तु 'मराज्यनो की सङ्गति होने पर भी विकृति नहीं होती। इस भंग में या ती 'यांच हेती फलाभावे विशेषोतिक' कारला रहने पर कार्य की उत्पक्ति न टोने से विद्योगोक्ति शकदार माना जायमा वा फिर दसे भी

भागह काध्यालद्वार २, ७७-५०: ।

<sup>े</sup> साहित्यवर्षण १०, ६६ ।

विरुद्धप्रसङ्गेनानन्ययं दर्शविवुमाह— एकस्योपमयोपमानत्वेऽनन्वयः । ४, ३, १४ ।

पक्रम्यैवार्थस्योपमेयस्वमुदमानस्वं चाऽनन्वयः । यथा— मगर्न मगनाकारं सागरः सागरोपमः । रामरावणयोपुँद्धं रामरावणयोरित्र ॥ १४ ॥

ऋमेणोपसेयोपमा । ४, ३, १५ ।

विषयः [भीर उत्तरी सम्बद्ध विभावता ] के प्रसङ्घ से भनन्यम [अस-चूरि ] को दिखलाने के लिए [अगले सुत्र में भनन्यम असङ्घर का लक्षण ]

रुहते है —

एक के [ही] उपनाम भीर उपनेश [बोर्नी] होने पर 'सतस्वय' होता ही।

एक ही पदार्थ के उपमेयश्व धीर उपमानश्य [के वर्णन] को

यनम्बप | ग्रसञ्जार पहते | है । जैसे | निम्न इतोक में ]--

पानाक सातराज के समान कीर सागर सागर के समान है। [उनको की दुसरो उपमा नहीं हो सकती है। इसी प्रकार ] राम और पायण रा युद राम और राज्य के [युद्ध] के समान [ही] हैं। [दसरे मन्य किसी के गर्था नहीं है यह मसाद्व्य प्रतिवासित होता है]। १४।।

[ आरो'] कम से उपमेबोपमा का वर्णन प्रास्थ्य करते हैं— कम से [ एक ही अर्थ का उपमेबत्य और उपमानत्व वर्णन होने पर ]

'उपमेयोपया' [ ब्रलड्कार होता ] है।

एकरवेवार्थस्योपसेयस्वसुपमानस्यं च कमेखोपमेयोपमा । यथा— समित्र उक्षं बर्जामव सं हंस इव शसी शशीव हंसोऽयम् । कुमुदाकारास्वारा वाराकारास्यि कुमुदानि ॥ १५ ॥ इयमेव परिवृत्तिरित्येके तन्निरासार्थमाह्—

इयमव पात्तु।तारत्यक तान्तरासायमाह— समित्तसद्वाभ्यां परिवर्तनं परिपृत्तिः । ४, ३, १६ । समेन विसरहोन बार्धन वर्धस्य परिवर्तनं परिनृतिः । यथा—

समेन विसहशेन बार्धन व्यर्थस्य परिवर्धनं परिवृक्तिः । यथा-बादाय कर्णेकिसत्त्रयमिवमस्यै चरणमङ्ग्यमध्यति । उभयोः सहश्विनमयादन्योत्यमयश्चितं सन्ये ।

एक हो क्रयं का उपमेबार घोर उपमानत क्य से [ विजत ] होने पर उपमेबोपना समञ्जार होता है। जैसे— जब प्रकाश के समान हिन्दु हैं और प्रकाश कर के समान

त्रत्न प्राकारा के समान [स्वच्छे ] है और प्राकारा जल के समान [मिम्नेल ] है। चल्रमा हंस के समान [मुख्र] है धीर हंस चल्रमा के समान [यदल ] है। ताराएं कुनुसें के समान और कुमुद सारायों के [याकार]

समान है। समान है। प्रतन्त्रय में भी एक ही धर्य का उपयान धीर उपयेग भाव होता है भीर उपमेदोरमा में भी। परन्तु जब बोनो का मन्तर यह है कि मनन्त्रय में पानन गानाकार' आदि ज्याहरहों में एक ही तथाये कर एक ही साथ उपमान स्वा उपमेग आब होता है। यरन्तु उपयोगीया में योगों का उपमान उपमेग

भाव एक साथ नहीं घषितु जब में होता है। 'सांगिव जल' में 'यल' उपनेय घोर पर्ष उपमान हैं पर हुवारा 'अलमिव ल' में 'यल' उपमान हो जाता है घोर 'धानकार अपनेय हो जाता है। १४॥ नुष्ठ सोग' इस [ उपनेयोगना ] को हो परिवृत्ति [ नाम से भो ] कहते हैं। उनमें सम्बन्ध में लिए [ यंगले सुध में परिवृत्ति असद्वार का सताय ]

समान धर्य से प्रथमा धसमान धर्य से [ धम्य ] धर्य के परिवर्तन को परिवृत्ति [ धलक्दार ] कहते हैं । जैसे---

वरियोग ( मतरकूर) बहुत है। जेले---यह ( नापिका) कान के ( मण्या) किससय को संकर उसको धरण परसाधर्षण करती हैं। [किससय तथा घरण के ] बोनों के सम विनिमय ते [ उन दोनों में से किसी ने ] एक दूसरे को डमा नहीं ऐसा जान पहला है। यथा वा---

<sup>१</sup>विहाय साहारमहार्येनिश्चया विलोलदृष्टिः प्रवितुप्तचन्दना। वयन्य वालाक्ष्णवस्त्र वल्कलं प्रयोधरोत्सेधविशीर्शासंहति ॥ १६ ॥

## धथवा जैसे---

प्रसंद्द्र निश्चय वाली भीर चन्वन ∫ आदि धुङ्गार या लेवन ३०४ ] में रहित चपलनयनी [ पावेती ] ने [ शिव प्राप्ति की तपस्या के लिए ] भोजन छोड़ कर किराहार बस करके जिल्लालीम सुर्य के समान झटण वर्ण छोड स्तनों की उठान के कारण [ यक्षः स्थल पर ] जिसकी सन्धि खली जा रही है इस प्रकार के बल्कल [बस्त्र ] को घारण किया।

इन दौनो उदाहरकों में से पहले उदाहरका में सम से विनिमय भीर दूसरे में विसद्धा से विनिमय दिललाया गया है। यहले बलोक में घरण, किसलय के समान है इसलिए उन दोनो का साम्य होने से समवितिमय का उदाहरण है। नायिका ने कर्ण किसलय लेकर उसकी चरण अर्थण किया किस प्रकार किया इसके उपपादन के लिए कामशास्त्र के 'प्रसारितक' नामक करण विशेष का निर्देश टीकाकार ने किया है । वास्यावन 'काम-मूत्र' मै---

मायकस्थांने एको दितीय, प्रसारित इति प्रसारितकम ।

यह 'प्रसारितक' का लक्षण किया है। 'रित-रहस्य' में इमकी व्याख्या इस प्रकार की है—

प्रियस्य बक्षोऽसतलं शिरोधरां नगेत सध्य चरण निसम्बनी । प्रसारवेद वा परमायत पुनर्विपर्ययः स्थादिति हि प्रमारितम् ॥ कामदास्त्र के इस 'त्रसारित' नामक करण के द्वारा परण और कर्ण

क्सिलय का विनिमय हो सकता है।

दूसरे इलोक में मोजन का परित्याम कर उनके बदले में दरकल की भारए। किया यह जो विनिषय दिखलाया गया है। उसमें वरकल तथा भोजन में कोई साम्य नहीं है। इसलिए वह विसद्ध विनिमय का उदाहरण है।

भागद ने इस परिवर्ति असन्दार का सक्षण इस प्रकार किया है-विशिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्त्रनः।

धर्मान्तरन्यासवती परिवृत्तिरसी यथा॥

कुमारसम्भव ४, = में 'विहाय' के स्थान पर 'विमुच्य' पाठ है ।

भागह काव्यालङ्कार ३, ३६ ।

उपसेयोपसायाः क्रमो भिन्न इति दर्शयितमाइ--उपमेयोपमानानां कमसम्बन्धः कमः । ४, ३, १७ ।

<sup>९</sup>व्रहावः वित्तमविभ्यः स मनोपनमदितः । सता विद्याजनीनानामिदमस्खलितं व्रतम ॥ ४० ॥

भगत् भामह के मनुसार परिवृत्ति असनुतर के साथ 'मर्यानारम्यास' भी प्रवश्य रहना चाहिए। इसी वात को बोधन करने के लिए उन्होंने परिवृत्ति के लक्षता में स्वय्ट क्य से 'सर्योग्तरन्यासवती गरिवृत्तिः' यह लिख विगा है। श्रीर उसका उदाहरण भी उसी प्रकार का दिया है। परन्तू नामन तथा उत्तर-वर्ती प्राचार्यों ने परिवृत्ति के साथ 'अर्थान्तरत्यास' का होना मायस्मक नही माना है। साहित्यदर्गेणकार ने परिवृत्ति का लक्ष्मण इस प्रकार किया है-

ष्परिवात्तिविनिमयः समन्यनाधिकंभंवेत् । धर्यात परिवृत्ति या विनिवय सम, न्यून चौर बिधन तीनो ने साम हो सकता है। यानन में जिल 'निसद्ध' इस एक भेद ने अन्तर्गत न्यून और अधिक दीनो का समृह कर लिया था, साहित्यदर्ग सार ने न केमल उसकी न्यूर्न भीर धिक करके दो भागों में विभक्त कर दिया है। अपित उस 'निसदश' की जिसमें न्यून भीर बाधिस्य की नहीं स्थितु केवल भेद की ही प्रधानता थी न्यूनाधिकपरक ब्यास्या करके कुछ नृतनता भी प्रदर्शित की है। तीनों प्रकार की परिवृत्ति के उदाहरण इस प्रकार दिए है-

> बस्ता कटाशमेखाक्षी जग्नाह हुवयं सम् मया तु हृदयं दस्या वृहीती गदनज्वरः॥

इसके प्रथम चरण में सम से भीर दिशीय चरण में न्यन से विनिमय

दिखलाया है। ' तस्य च प्रवयसो नटायुषः स्वर्गिखः किथिव द्योच्यतेऽधुना ।

येन जर्जरकलेवरव्ययात् श्रीतमिन्द्विरशोज्यवर्तं यदाः ॥

इसमें श्रापक से जिनिमय किया गया है।

[ पूर्व कहे हुए ] उपसेकोनमा [ असङ्कार ] से 'कम' [ यथासंख्य अस-दुार ] भिन्न है इस बाव को दिससाने के लिए [ ग्रथसे सूत्र में 'कव' जिसे भ्रम्य तीत 'प्रवासंस्व' नाम से कहते हैं, का लक्षण ] कहते है-

उपमान और उपमेयों का फल से सम्बन्ध [प्रदेशित करना] 'ऋम' [ मामक अलङ्कार होता ] है ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भामह बाब्यालङ्कार ३,-४० । <sup>२</sup> साहित्यवर्षण १०, ५१ ।

उपमेथानामुषमानानां चोहेशिनामनुद्देशिनां च क्रमसम्बन्धः कमः। यथा—

> तस्याः प्रवन्धलीलाभिराक्षापस्मितदृष्टिभिः। जीयन्ते वरतकीकुन्दकुमुमेन्द्विरस्रजः॥ ६७॥

पूर्व कहे हुए [ उद्देशियां ] उपसेव और [अपूर्देशियां ] बाद में कहे गए [ उपमानों ] का जो कम हो सम्बाध [ करना ] है यह 'क्य' [ नामक असद्भार ] मैं । जैसे—

उसके झालाप, स्थित और वृद्धि उप निस्तर बलने वाली लीलाओं से, शेणा [ बल्लको ], कुन्बकुसुम झीर नीलकपलों की सरलाओं को जीत लिया गया है।

यहा प्रयक्त चरण में बालाय, हिशत और दृष्टि रूप सीत उपमान कहें गए हैं। उत्तराई में 'बल्लकी', 'कुन्दुकृष' चीर 'हावीवरस्त्र 'तीन उपमान कहें गए हैं। इन उपमेव और उपमानों में प्रयम उपमेन धालाय का प्रयम उपमान स्त्रकों के हाथ, हितीय उपमान हित्त का दिवीय उपमान कुन्दुनृत्र में साथ प्रीर तृतीय उपमेन दृष्टि का तृतीय उपमान हत्त्रियरस्त् के साथ प्रयम्य हीने से यहा 'फर्य' नामक धानदुर कहनाता है। वामन ने द्वकी 'फर्म' नाम से कहा है। उनके गूर्वजर्मी धानह साथि धीर उत्तरकृति विवक्ताय, नामक साथि ने उसकी 'प्रयावस्थ' नाम में ध्यवहत किया

बानन ने इसकी 'कम' नाम से कहा है। उनके गूर्ववर्गी भागह साथि घोर उत्तरक्ती विश्वनान, मामट बाबि ने उसकी 'यचाववर्ष' नाम ने अवस्ति किया है। भागह के भी पूर्ववर्ग कोई 'मेयावी' नामक सावार्य उप्तेथा के लिए 'संस्थान' नाम का अवस्तुर करते थे। परन्तु भागह उनका राज्यन करके 'सस्थान' समया 'यपासस्य' को उप्तेक्षा से भिन्न समझार बदातां हुए दिखते हैं—

वायासकावणोदिशासबङ्गारब्य विदुः ।
 श्रक्षात्रामितं वेषाविनोदेशामिदित वर्षावम् ॥ दर्षः ।।
 भूमतामुक्तिक्यानाम्बर्गात्रस्थामेतृत्वा वर्षावम् ॥ दर्षः ।।
 भूमतामुक्तिक्या यमास्य्य महुक्यते ॥ दरः ।।
 चर्मानुमङ्गाद्वा सुयुक्तीम्बरकाविनः ।
 वश्तकावोद्यालावितायोवासंस्यया जिताः ॥ १० ॥
 शाहित्यदर्शयः में 'परायक्ष' के स्वरात, वदाहरण इत महार वितृ हे—

माहस्यदेशस्य में विशेष्ट्रां के विशेष्ट्रं वर्षे में स्थाप्त के में स्थाप्त के में स्थाप्त के में स्थापत के में स्

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भामह काध्यासकार २, ८८-९०३ <sup>३</sup> साहित्यवर्षेण १०, १९३

उपमानोपमेयवाक्येप्वेका किया दीपकम । ४, ३, १८ l उपमानवाक्येपुपमेयवाक्येषु चैका किया अनुपङ्गतः सम्बध्यमाना

रीपकम् ॥ १८ ॥

तत्त्रीवध्यं, ग्रादिमध्यान्तवाययवृत्तिभेदात् ।

क्रमसम्बन्धप्रसङ्घेन दीवक दुर्शयितमाह-

°8. 3. 88 1 तत् विविधं भवति । चादिमध्यान्तेषु वाक्येषु वृत्तेर्भेदात् । यथा-

उम्मीसन्ति नर्तर्न्नीहि, बहुति स्रीमाञ्चलेमान्स्, क्रीशकाननमाविशन्ति वसयववार्गः समस्यासय । वञ्जलदक्षिणानिलकृहकण्ठेप् सावैतिक क्याहारा. मुभग त्वदीयबिरहे तस्या. संशीनो मिथः ॥

बामन, भामह भीर बिश्वनाथ के इन लक्षण और उदाहरणों में थोडा सातारतम्य प्रतीत होता है ।। १७ 🛭

'फार' से सम्बन्ध होने के प्रसङ्घ में ि उससे सम्बद्ध े बीवक ि श्राल-द्धार ] को दिललाने के लिए [ बीयकालकुर का लक्षण ] कहते है-

उपशाम भीर उपनेय नानवों में एक किया कि सम्बन्ध विकलाना ] 'दीपक' [ मामक बलक्दार होता ] है।

उपमान वारधों ग्रीर उपमेप वास्त्री में प्रसङ्गा [प्रसङ्गारतम्बन्धी ऽनुषङ्गः ] से सम्बद्ध की गई एक किया [वरवाजे को देहलो पर रक्षा हमा बोपक जैसे दरवाने के भीतर धीर बाहर दीनों धीर प्रकाश करता है इस प्रकार एक त्रिया-पद उपमान-वास्य और उपमेय-वास्य दोनों में सम्बद्ध होता

है तय देहनी-दोधक-म्याय से ] 'दोवक' [नामक ग्रलद्भार] होता है । ॥१८॥ यह [बीपकालद्भार] तीन प्रकार का होता है। बादि मध्य ग्रीर प्रन्त

नाम्यों में रहने के भेद से। वह [दीवकात-दूषर] तीन प्रकार का होता है । आदि मध्य भीर मन्त के वाश्यों में स्थित होने के भेद से श्रियांत् उपमान ग्रोर उपसेय वाश्यों में सम्बद्ध

होने वाली जो एक विया है वह कहीं छादि के बाक्य में, कहीं मध्य के वाक्य में और कहीं अन्त के वायब में रहती हैं । इसलिए दीवक के तीन भेद होते हैं । उन तीनों के प्रमातः उदाहरण देते हैं ] । चंते [प्रांदि दीपक का उदाहरण]--

भूत्यन्ते प्रमद्यनानि चालपुष्यैः, काभिन्यो मधुमदमासलैयिलासैः। ब्रह्माषुः श्रुतिगदितैः क्रियाकलापैः, राजानो ग्विदलिववैरिभिः प्रवापैः॥ वाष्पः पथिककान्यानां जलं जलसुषां सुद्वः।

वाष्पः पथिककान्तानां जलं जलमुचां सुहुः । विगलत्ययुना दरहयात्रोद्योगे महीसुनाम्॥

कोशेशान प्रमार वर्नी बाल-पुर्णी [नवीन पुष्णी] है, कामिनिया महिरा है मद से प्रपृत्ता को प्राप्त प्रमु हाम-भागों से, बाह्यण सीम वैद्यविद्वित [यजादि के] फिरा कलापों से छोर राजा लोग बानुमों को नव्ह [विद्यस्त] कर देने यासे प्रतापों से सुवाभित्त होते हैं।

इस में 'प्रमद्यनाति', 'कामिन्य', 'प्राह्मणः' भोर 'राजान' इन चारो में परस्र उपमानोपमेय भाव है भोर उन सब्दे स्थव सामान्य धर्म के रूप में मूण्याने 'इस मिन्ना का सम्बन्ध होता है। इसिलए यह दीपक का उदाहरण है। मीर यह चारो वालो में सम्बद्ध होने वाली एक जिया यहां घादि यावय में पाई जाती है हमलिए यह 'प्रांद दोपक' का उताहरण हुया। मनला उदाहरण 'प्रभ्य दीवन' का देते है—

राजाधों को [ बण्डवाका ] विजय-पाता को सेवारी [ उद्योग ] के समय [शर्व स्टु] में पिंकों [अगले हुए समुम्रो] की शियों के ब्रांझ, [मुद्दः विगक्ति] बार-बार गिरते हैं । बोर मेघों का जल बार-बार नब्द हरे जाता है—[ दक जाता है ]।

विजय याना वर्षा च्हुन के बाद, पारद च्हुन में प्रारम्भ होती थी र भगेता में में मो ने जल बरसता है और विगोगियों भी सिमो सी पानों हैं भारत दरसा स्तर्त हैं 4 रखनु उसती स्वाधित हो जाने पर मेंगे से अब भीर विगोगियों की प्रालों से मामुसो का बरसना बन्द हो गया है। यह दिन का मोभागा है। इससिंग 'विमानति' का वर्ष यहा प्रवादित होना नहीं परितृ तस्द होना करना चाहिए। [जनन भारपकारों स्वाटन वर्ष्यायोगियों नारा ] प्रपश याना हो रखी है कर के मारे भारते हुए उन चपुर्या के स्थितों को भीशों से बाल बहुना जारी हो जाता है। यह वर्ष भी हो सकता है पन दता में 'विमानति' का पर्य एक जात तम्ब होना थोर दूसरों जनह सिरसा धा जारी होना होता।

इस उदाहरण में दोना बाबबा में सम्बद्ध होने बानी 'बियलित' निया

<sup>े</sup> विरसित पाठ भी पाया जाता है।

गुरुगुशूषया विद्या मधुगोष्ट्या मनोभवः। दृदयेन शशाङ्कस्य पयोपिरभिवर्षते ॥१६॥

योगो वाक्यों के भादि या अन्त में न होकर मध्य में भाई है इसलिए यह 'मध्य दीपक' का उदाहरए। हैं। धन्त-दीपक का तीसरा उदाहरए। आगे देते हैं।

गुरुबों को तेवा से विद्या, निवरा [पान की] गोध्ठो से कानदेश, श्रीर

चन्द्रमा थे जरम से समूह यहता है। इस में लोनो चारयो के साथ मन्त्रित होने बाली एक किया 'मिनवर्षी'

बावप के घन्त में प्रमुक्त हुई हैं। घतः वह बन्त दीपक्र का उदाहरण हैं। भामह ने भी इसी प्रकार खादि, यध्य और घन्त तीन प्रकार के दीपक-मेदों का क्योंन करते हुए लिला हैं—-

भावि मध्यान्तिषयं निया दौरकविष्यते।
पृक्तियं ध्यवस्थाविति तत्तिमञ्जे विषा ॥२२॥
पृक्तियं ध्यवस्थाविति तत्तिमञ्जे विषा ॥२२॥
प्रमृति कृत्तेन्वयं नियादास्थानस्ययेवनत्त् ।
विशिवनिवर्यनेन्वेद निया निदस्यते यया ॥२६॥
मधे जनवति मीठ सानः मानसः पूरम् ।
स्रा अनवति मीठ सानः मानसः पूरम् ।
स्रा विमाय कृतोरूक्या तत्त्वता ननसः पुष्पः ॥१२॥
मानिनीरगुक्तः त्रियोश्यक्तते यु. ।
इरित्यूक्वाचस्य पुष्पराद्यामुद्यवद्याः ।
प्रितस्यावद्यास्य ॥१६॥।

बानन ने 'उपनानोधनेययोरेका विचा दीवक्यं' यह लक्षण किया है। इनके मनुतार उपनान-उपनेय वास्त्री में एक विचा के योग में 'दीवक' होता है। वस्तु बाहित्यदर्गणकार बाबि इत किया-दीवक के प्रतिरिक्त कारक-दीवक भी मानते हैं। 'कारक-दीवक' का ब्रामिशाय यह है कि प्रतेक कियागी में एक ही जरक का मन्त्रय हो। साहित्यदर्गण में 'दीवक' का सदाण इस प्रकार किया गारा है—

> ैप्रस्तुत धप्रस्तुतमोर्थीपर्कं तु निगदते । धप कारकमेक स्यादनेकामु दिखासु नेत् ॥ धर्मात एक प्रस्तुत और दूसरे धप्रस्तुत पदार्थों में यदि एक पर्य का

<sup>&</sup>quot; भागत काव्यालङ्कार २, २५-२९ ।

<sup>\*</sup> साहित्यदर्गम १०,४% ।

दीपकवश्चिदशेंनसपि संचिप्तसित्याह---

क्रिययेव स्वतदर्थान्वयस्यापनं निदर्शनम् । ४, ३, २० ।

क्रियपैव शुद्धया स्वस्थात्मनस्तदर्थस्य चान्वयस्य सम्बन्धस्य ख्यापनं संतुतितहेतुद्रष्टान्तविभागदर्शनानिदर्शनम् । यथा---

सम्बन्ध हो तो एक प्रकार का 'दीपक' होता है। इसको हम वामन के 'कियादीपक' के स्थान पर समक्र सकते हैं। और यदि भनेक त्रियाओं में एक कारक हो तो दीपक का मह इसरा भेद होगा जिसे हम 'कारक दीपक' कह सकते हैं। प्रथम प्रकार के दीवक का उदाहरण जैसे-

बलावलेपादधुनाऽपि पूर्वेवत् प्रवाध्यते तेम जगन्त्रियीपुणा । सतीव योपित प्रकृति सुनिद्यसा पुमासमध्येति भवान्तरेष्यपि ।। दुसरे प्रकार के 'कारक दीपक' का उदाहरल निम्न दिया है-दर समागतवित स्वयि जीवनाये, भिन्ना मनोभवशरेख तपस्विनी सा । उत्तिष्ठति स्वपिति बासगृहं स्वदीयषायाति याति हस्तिति स्वसिति क्षणेन ॥

इस उदाहरण में उत्तिम्ठति, स्विषति, भागाति, माति, हसति. स्विसित मादि घनेक क्रियामों में एक ही कर्ता 'सा' कारक रूप से घन्तित होता हैइसलिए इसको कारक-दीपक का उदाहरण कहा जा सकता है। कुल्लक ने भागह के 'किया दीपक' सिद्धान्त का बहत बिस्तार के साथ संब्दन करके 'वस्त्-दीपक' का सिदान्त माना है। 'वजोवित जीवितम्' पर हमारी म्याश्या देखा ॥१६॥

बीयक के समान 'निवर्जन' [ 'निवर्जना' प्रलकार ] भी [ बात को ] सक्षिप्त [करने के लिए ] होता है इसलिए [धमले सूत्र में 'निदर्सना' का लक्षण ] कहते हैं । [ इसका श्रमित्रस्य यह हुमा कि 'बीपक' बासकार में एक किया प्रथवा एक कारक के द्वारा सक्षेप से कथन करने का ढव अपनाया जाता है इसी प्रकार 'निदर्शना' में संक्षेप शैसी का ही बाध्य तिया जाता है। इससिए 'दीपक' के बाद 'निदर्जना' का निरूपण करते हैं ]।

किया के द्वारा हो ग्रपना सौर ग्रपने ग्रयोजन 🖹 सम्बन्ध का बोधन करना निवर्शन [ नामक ग्रसकार कहसाता ] है ।

[ धन्य निरपेक ] तुद्ध क्रिया के द्वारा ही सपना धीर चपने प्रयोजन के सम्बन्ध का बोधन, हेतु तथा बुद्धान्त के विभाग के निश्चित विसाई हैने से 'निर्दाना' [ कहलाता ] है। जैसे--

ग्रत्युच्चपदाध्यासः पतनायृत्यर्यशालिनो शंसत् । श्रापाएडु पतति पत्रं तरोरिदं वन्धनमन्थेः ॥

पततीति क्रिया, तस्याः स्व पतनम् । तद्यीं 'ख्रासुञ्चपदाध्यासः पतनाय' इति शंसनम् । तस्य स्वापने 'ख्रायेशानिनां शंसत्' इति ॥ २०॥

प्रपंतानियों [धनतातों] का, प्रति उच्च षष पर पहुँचता [धारत में उनके ] पत्तन के तिए हो होता है, यह बात कराताता हुआ बुध का यह बीरत पदा [यूव की उत्तरी में प्रपूर्व जुहे होते के स्थान ] कण्यनदीय से [सूट फर ] गिर दश है! [ यहाँ ] ब्रत्ति यह विख्या है। इसका स्व [स्वष्य, प्रयांते ] पतन है।

् पहा । पतात यह क्या है । इसका स्व [ स्वस्था अवार्त ] पता है। उसका प्रयोजन 'आवन्त उच्च वद की प्रियं पतन के लिए होती है' यह जतनाना है। उसका क्यापन [ यहां ] 'अर्थवालिनां संसत्' इस [पव] से विस्ताया गया है।

भामह ने निदर्शना का वर्णन इस प्रकार किया है-

ैक्तिमधैव विशिष्टस्य तदर्गस्योपदर्शनात्। श्रेया निदर्शना नाम यथेवपतिभिन्तिना ॥

ग्रम मन्द्रचृतिभेरनानस्तं प्रति यियास्ति । इदमः यतुमायेति श्रीमतो बोधयन्नराम् ।।

जदयः पतनायात आमता बाधयन्त्रस्तृ ।। माहित्यदर्पेखकार ने 'निदर्शना' का सक्षाग् इस प्रकार किया है-

ेसम्भवन् वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्तिप कुन्नसित्। यन विम्यानुधिम्मार्यं बोधयेत् सा निदर्शना ॥

स्पति इत लक्ष्म में 'विश्वानुविष्यत्व शाव' के कपर विशेष क्स दिया गया है। इसके उदाहराज में तिस्व स्तोक को भी दिया गया है—

ं व्यव मूर्यप्रभावो संग्रः यस चाल्यविषया वरिः ।

सराम बागन के नशाम से फिल और धाविक व्यापक है 112011

तितीपूँ हुं स्वरं मोहायुद्धनास्मि अक्षरम् ॥ इत प्रकार के उदाइरणों में याम्य का निदंतान का सक्ता नहीं पूर्वेष बनेगा । उसमें पतन जेनी निया के बारा उसके प्रयोजन की भूषना झादि नहीं ही रही हैं। प्रतर्थ मम्मट, विद्वनाण चारि ननीच झावाची का 'निरदानी' की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> पुर्व संस्करण में 'तशीरिद' पाठ था।

भागह कास्यालकार ३, ३३-३४ ।

माहित्यवर्षण १०, ५१ ।
 रघवधार,३ ।

इद्रज्य नार्थान्तरन्यासः। स ह्यन्ययाभृतः। तमाह—

, 'उक्तसिद्घ्यै वस्तुनोऽर्थान्तृरस्यैव न्यसनमर्थान्तरन्यासः ।

8, 3, 38 1

उक्तसिद्धचे उक्तस्यार्थस्य सिद्धचर्थं वस्तुनो वाक्यार्थान्तरस्येव न्यसनमर्थान्तरन्यासः।वस्तुप्रहृ्णादृर्थस्य हेतान्यसनान्नार्थान्तरन्यासः।यथा⊶

इह मातिवूरगोचरमस्ति सरः कमलसीगन्थात्। इति

द्यर्थान्तरस्यैवेति यचनं, यत्र हेतुर्ज्याप्तिगृद्धस्वान् कथब्चिन् प्रतीयते तत्र यथा स्यात् । यद्यत् कृतकं तत्त्वद्दनित्यमित्येयंत्रायेषु मा भूदिति । उदाहरणम्-

पियेगा संबध्य विपत्तसन्निधावुपाहितां वत्त्वसि पीवरस्तनी। सर्ज न कानिद्विजहीं जलाविला, वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न यस्तुनि ॥ २१ ॥

यह [ निदर्शना, प्रथवा उसका जहे ऊपर उदाहरण दिया है यह ] प्रयन्तिर न्यास [ अलङ्कार ] नहीं है। [ क्योंकि ] वह तो [ निदर्शना से निम्न ] प्रन्य प्रकार का होता है। उस [ ग्रर्थान्तरन्यास के लक्षण ] को कहते है---

[ उपत ] कथित [कार्थ ] की सिद्धि [ समर्थन ] के लिए दूसरे [ बाक्यार्थ

रूप ] धर्म को प्रस्तुत करना धर्मान्तरन्यास [ धलङ्कार कहलाता ] है ।

उन्त [ ग्रंथं ] की सिद्धि ग्रंथीत् कपित ग्रंथं की सिद्धि [ समर्थन ] के लिए वस्तु झर्थात् दूसरे वाष्यार्थं का उपन्यास करना धर्यान्तरन्यास [म्रलकार कहुलाता] हैं। वस्तु ग्रहण से [ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार धनुमान यावय में ] प्रवं [या प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतृ दिया जाता हुँ उस प्रकार ] के हेतु को उपस्थित करना 'सर्थान्तरन्थास' नहीं [ कहजाता ] है । जैसे—

'महों से तालाब बहुत बूर नहीं है, कमतो की सुगन्ध [ यहां ] होने से ।' [ यहां पहिलो बात को सिख करने के लिए 'कमलसीयन्थ्यात्' यह हेत्

दिया गया है । परन्तु यहा धर्याम्तरम्यास धतकार नहीं है ]

अर्थान्तर का ही कथन [ यह जो मूख में ] कहा गया है [यह इसलिए कहा गया है कि] जहां स्वाप्ति के गूढ़ होने से हेतुत्व की प्रतीति कथित्वत् [ कठिनाई से ] हो [ प्रनुसान के हेतु के समान स्पष्ट रूप न हो ] वहां हो [ यह प्रपन्तिर-न्यास ग्रसङ्कार ] हो । [धीर ] जो-जो कुसक [बजाया हुग्रा, जन्य ] है यह , यह धनित्य हं इस प्रकार के उदाहरको में [ धर्यान्तरत्यास धसङ्कार ] न हो । [ भ्रमीन्तरन्यासं ग्रसङ्कार का ] उदाहरण—

सपित्यमे [ विपक्ष] के सामने [ स्वयं ] मूंचकर वक्षःस्थत पर पहिनाई हुई माला को जल [ में स्नान करने ] से ख्राव हो जाने पर भी किसी [ मुख्दी विदेख ] ने फेंका नहीं । गुण तो प्रेम में रहते हैं वस्तु में नहीं ।

पहा जल से सराब हुई मान्त्रा को भी बचो नहीं फेका इस बात का दरपादन करने के लिए 'यमित हि ब्रीम्ण नृजा न बस्तुनि' यह बात कहीं गई है। इन कमन के लिए क्षम का ऑबियर किंद्र हो याता है। परन्तु बह 'अनिया: प्राध्य: क्षमक्षान् वरवन्ं इत्यादि अनुगन बाक्य के नमान नहीं अपितु कुछ विलक्षण सुन्दरा के साथ निद्ध होता है।

भामह ने अर्थान्तरन्यान का लक्षण इस प्रकार किया है---

'च्यान्यसम्मन्यस्य यद्यंस्योदिताद्दे ।
होद्यः मोऽर्याम्तरत्यासः पूर्वाचितृत्रत्ये स्या ॥ ७१ ॥
पराणिकाणि भोगाणि विकरात्ते तव व्ययः ।
स्याप् वामान्यु चाणि पुत्तामान्त्रेच व्यव्धाः । ७२ ॥
हि राज्नेनाणि देश्वपंत्रपादुकारित्यः ।
अवसर्यात्तरत्यातः तुरारा व्यव्यते स्था ॥ ७३ ॥
महिता पिरयो मेचानञ्चेतात् पूर्वापः ।
प्रहिता पिरयो मेचानञ्चेतात् पूर्वापः ।

नशीन आचार्यों ने अर्थास्तरन्यात का जो लक्षण किया है वह वामन और प्रामह दोनों के लक्षणों के अधिक स्थल और तरफ़ है। बन्होंने लक्षणनेव के किया है। अर्थास्त्रपाम के आठ मेंच भी किये हैं। बाहित्यदर्पण में क्योंन्तरन्यात अक्कार का जिल्ह्य इस प्रकार किया गया है—

तत अवकार का निरुपेष देव अकार किया गया ह—
 तामाल्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा विदे।
 कार्य व कारणेनेद कार्येण व समर्व्यते।

कार्ये च कारणेनेद कार्येण च समर्व्यते । ' सामर्थ्येणेतरेणार्थान्तरन्यामोऽस्टबा सतः॥

वामन का वो जराहरण है यह साहित्यवर्षण के छावण के अनुसार ग्रामान्य से बिशेय के समर्थन का उरहारण हो सकता है। क्योंकि उसमें प्रसन्ति हि प्रेमिण चुणा न बस्तुनिं इस सामान्य निवस से 'खंअ न कार्षिद् विन्हों कार्जाकाम्' इस पित्रोंस का समर्थन किया है। इसी प्रकार कामह के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भागत काव्यालकार ३, ७१-७४ ।

<sup>&</sup>quot; साहित्यवर्षण १०, ६१।

श्रर्थान्तरन्यासस्य देतुरूपत्वाद्, हेतोश्चान्ययव्यतिरेकासकस्यान्न पृथम् व्यतिरेक इति केचित्, तन्निरासार्थमाह—

उपमेयस्य गुणातिरेकित्वं व्यतिरेकः । ४, ३, २२ । उपमेयस्य गुणातिरेकित्वं गुणाधिक्यं यद्, अर्थादुपमानात् स

व्यतिरेकः । यथा-· सत्यं हरिखशायाच्याः शसन्तस्मगं मुखम् । समानं शशिनः किन्तु स कलङ्कविडम्बितः॥

दिये हुए दोनो उदाहरण भी इसी सामान्य से विश्लेष के समर्थन रूप अर्थान्तर-म्यास के उदाहरण हो मकते हैं। परन्तु माहित्यदर्पणकार ने अर्थान्तरम्याम के आठ भेद दिलाये हैं। उनसे से एक दो उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते है-

सामान्य का विशेष ने नमर्थन का उदाहरण-

 बृहत्महाय कार्यान्त कोरीयानपि गच्छति । सम्भूवाम्भोधिमञ्चेति बहानदा नगापना ।।

कारण से कार्य के समर्थन का उदाहरण-२ पृथ्वि स्थिरा भव भूजगम घारयैना,

त्व कूर्मराज नदिद द्वितय दथीया। दिक्कुञ्जरा कूरन तत् त्रितये दिधीपाँ करोति हरकाम् कमाततज्यम् ॥ २४ ॥

'प्रयान्तरन्यास' के हेतु रूप होने से ब्रॉट हेतु के ब्रन्वय-स्पतिरेकात्मक होने से व्यतिरेक [ बलकुार, बर्मान्तरम्यास बलकुार से ] पृथक नहीं है ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उनका सण्डन करने के सिए [ अयले सूत्र में व्यतिरेक मले-कार का लक्षण ] कहते है-

[ उपमान की ग्रमेका ] उपमेव के गुणी का शाधिक्य [ गुणातिरेकित्व ]

व्यतिरेक [ ग्रलजूर कहा जाता ] है। [ जपमान की प्रपेक्षा ] जपमेव का जो गुणातिरेकित्व प्रयान गुणापिक्य उपमान से वह 'व्यक्तिरेक' [ ग्रसकार कहसाता ] है । जैसे-

मुगनमनो [ नायिका ] का प्रसन्त घोर सुन्दर मुख चन्त्रमा के समान है

१ शिशुपालवध २, ।

<sup>&</sup>lt; बालरामायण १, ।

कदिचत्तु गम्यमानगुर्णो व्यतिरेकः । यथा—

कुयलयवनं प्रत्याख्यातं नयं मधु निन्दतम्, हिमदममूर्वं भग्नं स्वादीः पदं रससम्बदः। विषमुपद्वितं चिन्ताच्यातान्मनस्यपि कामिनां चतुरतानितैर्तातातान्मनस्यपि कामिनां चतुरतानितैर्तातातान्मेसस्यापियिनोक्तिः॥ २२,॥

यह [कहना ] सस्य हैं, परन्तु वह [चन्द्रमा]कर्लक से युक्त है [परन्तु मुख कसक्तुरहित होने से उससे उत्कृष्ट है]।

यहां उपमानकृत चन्द्र में कल्क्ट्स है परन्तु उपमेयभूत मुख कल्द्र्यहित होने में उम कलंको चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक अच्छा है। इस प्रकार उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणाधिका होने से यहा व्यक्तिकालङ्कार है।

कहों गम्यमान गुण वाला व्यक्तिरेक होता है । [ प्रयांत् जिस गुण का प्रापित्रय हो जह शब्द से ज्यारा नहीं होता है अपितु केवल गम्यमान होता है ]

जैसे— चतुर और सुन्दर हाबभाव पुत्रत तुम्हारे कटाक्षी ने गीलकमती को निरम्बन कर विद्या प्रतीत विद्यासम्बन्धित । सुध को भी तिविद्य कर विद्या

तिरस्कृत कर विया, नतीन [ ब्रगास्त्राधित ] मध्य को भी निनियत जर दिया, स्रमृत का उपहास किया, मुस्बाहु रससम्पत्ति का पद भी भग्न कर दिया और चिन्ता के बहाने से कामियों के मन में विषय का प्रायान कर दिया है।

यह मन्यमान गुण का उदाहरण है। गुणागिरेक्तिय में गुण ग्रह्य धर्म-मात्र का बोषक है। यह धर्म भी बाच्य तथा ग्रम्य से प्रकार का होता है। और उनमें से प्रत्येक उपमानगत होकर उसके अपकर्ष का हेतु अववा उपमेय-गात होकर उसके उसकर्य का बोधक होता है। अब उपमानगत अपकर्यों हो में होता है तब उसके उसकर्य का बोधक होता है। अब उपमानगत उसकर्य मूर्येक्त होता है। वह 'आर्थ' अयथा ग्रम्यमान उस्कर्य कहलाता है। और जब त्या प्रयोक्ति होता है तिन्छ पूर्व उसके उसकर्य का कारण होता है तब वह गुणागिरेक्ति वास्य अयदा जाव्द कहलाता है। उसमें से प्रयास उदाहरण उपमान अर्थात् वास्य अयदा जाव्द कहलाता है। उसमें में प्रयास उदाहरण उपमान अर्थात् वास्य अयदा जाव्द कहलाता है। उसमें का वास्युण प्रमुख व्यवितक का उपाहरण है। दूसरा उदाहरण उपमानगत गणामान गुणप्रमुख व्यवितक का है। कुस्तव्यवन, ममु आदि उसमानों के प्रवासवाक 'निन्दा' वाहि से अवसम्यान 'मनुत्रजित-लोक्ता उसक दिस्या' रूप अस्यक्य हेतु में कटाश में 'पतुरक्तितलोकातवल' जो मसुतः ग्रास्व है परन्तु इस कर से कहने से अधिक उसकर्य से स्थार होता. है। इपिण्णि इसको सम्यमान बुण प्रयुक्त व्यक्तिरेक का तदाहरण दिया गया है।

भामह ने व्यक्तिरेक अरुद्धार का निरूपण इस प्रकार किया है---

जपमानवरीऽपेरय यद् जिमेशनिदर्शनम् ।
 व्यतिरेक तमिन्छन्ति विशेषापादनाष्ट्र यथा ।।
 वितासिते पश्चमवती भेत्रे ते ताऋपानिनी ।
 एकान्नगुभ्रज्यामे तु पुण्डरीनामितोराले ।।

मामह और धायन रोमों ने केवल एक, उपभान की बांधा उपभेव के पुजातिक मुणाधिका में ही व्यक्तिकाण्युहार साता है। परन्तु मामह, विस्तराध वाहि रुपोत आयार्थों ने उपनेय के साधिका और प्याचना पोत्री में, स्वातिका-क्रद्वार मामह है। विद्यवनाय ने उनके ४८ भेद भी प्रतिपादन किए हैं।

आर्थवनमुख्यंग्रस्थारकाराज्यानाः अविद्याः । ५२ ॥ अविद्याः , द्रष्ट व्यत्येज्यं होते वृत्यदिनम् ॥ ५२ ॥ अनुविधोऽपि वास्तस्य बोधनाः व्यव्यान्तियाः ॥ ५२ ॥ अनुविधोऽपि वास्तस्य बोधनाः व्यव्यान्तियाः । ५२ ॥ अर्थनाः व्यव्यान्ति निरुद्धाः ॥ ५२ ॥ अर्थनः स्वानिर्माण्यान्तियाः द्रष्ट ॥ ५४ ॥ अर्थनः स्वानिर्माण्यान्त्रस्यानिरम्भित्य द्रष्ट ॥ ५४ ॥

वर्गमा के जपमान के आधिका का हितु उपनेपान उत्तर्पकारण अध्यक्ष वर्गमानात अववर्धनारण हो कि नहीं के उनने होंने पर उन्तरें हुन का करनार को उद्दूरका है हुन के अनुकल होने की किनने में उनमेपाना कर कर कारत को अनुकिन, 2 जपमानमत अपन्यं कारण की अनुकिन, और ३. वर्ग कीनों की मधुक्तिन अनुकिन, इस प्रनार मीन मेंद हो जाने हैं। यह तीन और एक पहिला और पिन कर जार हुए। इस चारों अंदों में माम्य कही पाध्य, कही आर्थ कीर नहीं आरोग मिद्र होने के कारण बार विद्या बारह—यह बारह मेंद हो गए। इसके भी क्रिय और विना क्रय होने से १४ भेद हुए। १४ भगार के यह उनमेस के आधिका में प्रकार के २४ भेद उनमेस की स्मृत्या में कुल प्रकार ४८ होने हैं। यह १।

भागह काम्यासकार २, ७५-७६ ।

<sup>ै</sup> साहित्यदर्गण १०, ५२-५४ **।** 

च्यतिरेकाद् विशेषोवतेर्भेदं दर्शयितुमाह-

एकगुणहानिकल्पनायां साम्यदार्ढ्यं विशेषोक्तिः । ४,३,२३ ।

एकस्य गुणस्य हानेः कल्पनामां शेपैगु शिस्ताम्यं वत् तस्य दार्डयं विशेपीक्तिः । स्वयःं चेदं प्रायेख । यथा—

> 'भवन्ति यद्यीपधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः'। 'शतं हि नाम पुरुपस्यासिदासनं राज्यम्'।

'निडेयमकमला लच्मीः'।

'इस्ती हि जङ्गमं दुर्गम्' इति ।

हता। ६ जन्न पुराम् २१०। अत्रापि जङ्गमराज्यस्य स्थायरत्यनियत्तिपतिपादनत्यादेकगुणदानि-कावनेषः।

फल्पनय

व्यक्तिक से विशेषीस्त का भेद दिललाने के लिए 🗓 झगले सूत्र में विशेषीस्त का लक्षण 🕽 कहते है—

एक गुण की न्यूनसा∗की कल्पना करने पर जो सान्य की पुष्टि [की

जाय ] वह विशेषोक्ति [ अलङ्कार कहलाता ] है।

एक गुण की हार्गि [ च्यूनता ] की करपना करने पर श्रेष गुणों से जो सान्य है उस की बुक्ता में चित्रोयोक्ति [ अलद्भार होता ] है। और यह प्रायः क्यक [ सत्य ] होता है। और——

जहां [ हिमानय पर्वत पर ] राधि के समय श्रोपधियां ही [ स्वयं प्रकाशमान होने से ] बिना तेल के सुरत [ काल में ] डीपक [ का काम करने

बाची दिली है।

यह कुमारसम्भव का इलीक है। घोषांपतों के प्रकारतमान होने से जनको जपना दोगक से सी जा सकती है। उतको गेव करने के स्तर् प्रतिद्वारी महोचेपन दिवा है है। इसने एक पढ़ा को त्यूनता प्रतीत होतो है। घोषांपता चोषक तो है परन्तु बिना तेक का बीषक है। इस एक गुण की हानि से घोषांपता के दोरक के ताम साम्य की कुका होती है। इसलिए यह विश्वेतीयत अलजुर है। घोषां घोषांचा में मुस्तान्यती कप जहने से उत्तर्भ कर शादुक्य भी है। इसलिए उसको 'आयेग' क्षक कहा है। इसी प्रकार सम्य उत्तरहुष्ण भी देते हैं—

जुड़ा [ यूत कीडा ] विना सिहासन का राज्य है । यह निज्ञा निना कमल के [ रहनें बालो ] लक्ष्मी है ।] हाथी चलता-फिरता किला है । परेन---'वैश्या हि साम मूर्तिमत्येव निक्कतिः'। 'व्यक्तं हि साम सोच्यु चासं मरणम्।' 'डिजो भूमिष्ट्इत्यक्षः' इत्येवमादिष्येकगुणहानि-कत्यना व्याख्याता॥ २३॥

यहां [ 'हस्ती हि जङ्गमो पुर्गम्' इस जवाहरण में ] जङ्गम शब्द के स्थापरस्थ के सभाव का बोधक होने से एक मुण की हानि की कहनना है हो।

स्त [ जपमुंक्त जहाहरचों को व्याक्षा ] हो—बेदमा मृतिमती तिरस्कृति [ क्षपान स्वकृष ] हें। [ व्यादन ] तुःव जीवित रहते [ कोच्हनता ] करण है। ब्याह्म पृथियों का बृहरपति है। हत्यावि [ जहारचों ] में [ भी ] एक गृव्य हानि की क्षप्रचा को व्याहमा है कि

भासह में विजयेगिकत का निरूपण इस प्रकार किया है।—

गुरुदेशस्य विजये या बुणान्तरामियति ।

जियोपप्रथनायासी चित्रेगोकिसम्बद्धाः यथा ॥१३६॥

स एकत्रीण जयनि जानिक कृतुमायुधः ।

हर्णाणि तत् यस प्रकार न हृत बच्छः ॥१२५॥

विश्वनाय मध्मट आदि ने, कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होने पर विदेशोषिन अलकार माना है। ओर उसको -उक्तनिमितासपा अनुकर-निमित्ता दी प्रकार का वनलाया है।

ैनित होगी फलामांच विश्वेपीकिस्त्या द्विया।
अविनयनिविता भी एक मेद और हो नगगा है परन्तु विगको
नेपूकारिनिता का हो रूप मान कर नाहित्यदर्गवार ने यह रोजया भेद स्थान नहीं क्या है। इस अविनयनिविता विश्वेपीकन सा उदाहरण स्थान इस एक्टबील अवित वासित नमस्याय यह रूपके ही दिया है। इस्त-

सहा धनिक होने पर भी निरुत्माद होने, यौवन होने पर भी जरूनत न होने और प्रभू होने पर भी अप्रधल होने वा वारण बनुषे बरण में 'यहा-महिमप्रानिन' वह कर दिया है 117315

<sup>े</sup> भागह काम्पासंकार ३, २३-२४ । व साहित्यवर्णव १०, ५७ ।

व्यक्रिकियशेपोक्तिस्यां व्याजस्तुति भिन्नां दर्शयितुमाइ---सम्भाव्यविशिष्टकर्माकरणान्निन्दा स्तोत्रार्था व्याजस्तुतिः । ४. ३. २४ ।

अत्यन्तगुण्योपेको विशिष्टः । तस्य च कम विशिष्टकमे । तस्य सम्भाव्यमानस्य कर्तुं शक्यस्याकरणान्निन्तः विशिष्टसाम्यसम्पादनैन स्रोप्रायो व्याजस्तितः । यद्या-

वयन्य सेतु गिरिचकवालेविभेद सप्तैकरारेख तालान्। एवंविधं कर्म ततान रामस्यया कृतं तन्न सुधैय गर्यः॥ २४॥

व्यतिरेक बीर विशेषोबित से व्यावस्तुति को प्रसग दिलसाने के लिए [ब्रगले सुब में उसका लक्षण ] कहते हैं—

कर सकने योग्य [सन्भाव्य] विश्वाप्ट [पुरुष के ] कर्म के न करने से [बस्तुतः] स्तुति के निए जो निन्दा करना है वह व्यानस्तुति [प्रसङ्कार कहनाता] है।

ुपरों में [ जपमेंच की अधेका ] धारान्त अधिक [ पुरच ] विशिष्ट [ पुरच ] कहताता है। उसका कमें विशिष्ट कमें [ यह पकी तापुडच समात ] हुआ। उस सम्भाग्य प्रयोत् कर सकते योग्य [ कमें ] के न करते हैं [ को ]! | निका [ अप ] विशिष्ट के साथ तापल कम्याकन हारा [ जपमेंच में शास्त्रीकर] | चुति के तिय [ की जाय ] यह स्थानस्त्रीत [ जरकार कहततता ] है। सेते—

प्यांत में तथि [ का आधा ] नहीं स्वास्ताता [ व्यतकार कहलाता ] हा किसे—
[ प्ताकाय ने ] युर्तती हैं के स्वयंते ] के सन्हें से [सन्द्र सा ] प्रत बाधा, एक बाग से सात ताल बुओ का भेदन किया । इस प्रकार के [ मास्वर्ष का कि की प्रतास्त्र के किए से । मुक्ते उनमें से श्रक भी नहीं किया किर कार्य ही गांव और तरहे हो ।

यहा रामचन्द्र के किए हुए निशिष्ट कमों के न करने ने राजा की जनरी तौर में निन्दा की गई है। परन्तु उसने राजा का राम के साथ गावृष्य अभीप्ट हैं हमन्तिए यहा निन्दा के स्तृतिपरक होने से 'व्याज स्तृति' है।

मामह ने इस 'त्याब स्तुति' अळड्डार का निरुपय इस प्रकार किया है-

ैद्रराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यवाम् । किञ्चिद् विधित्सोयी निन्दा व्यावस्तुतिरयी यथा॥

९ भागह काव्यालकार ३, ३१।

व्याजस्तुतेव्यांनोवित भिन्नां दर्शायतमाह—

व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्तिः । ४, ३, २५ ।

व्याजस्य इदाना सत्येन सारूप्यं व्याजीकिः । यां भागीकि-रित्यादुः। यथा---

राम, सप्ताभिनन् तालान् गिरि कौञ्च भृयूनमः।
 शतालेनापि भवता कि तयो अव्य कृतम्।

शताश्रामात भवाग रूप प्रधा नृत्य कृष्ण् ।।

भामत् ताया वामव वोगो ने केवल लूति के रिष्ण को जाने वानी निक्य को व्यावस्त्राति कहा है। परन्तु नमाट दिवलाध्य आदि आवार्यों ने निक्या के रिष्ण को जाने वाली कृति को भी 'आजनृति' वहा है। गाहित्यदर्गण में 'भागलृति' का निक्षण हार प्रकार निवा है—

<sup>क</sup>उभग व्याजस्तुति पुन ।

निन्दास्तुतिस्या वाच्यास्या गम्यस्व स्तृतिनिन्दया ॥ स्तृति सं गम्यसान निन्दा वा उदाहरण निम्न स्त्रीक दिया है----व्याजस्तृतिस्तव गयोद स्योदिनेय

यञ्जीवनाम जगतरतव जीवनानि ।

स्तोत्र तु ते महदिद धन धर्मराजः माहास्वमर्जयानि यत्त पविकाल्लिहस्य ॥

यहा नेप को बास्तिक रुतुर्णि यह बनशर्ट गई है कि यह दियोगियों की मार कर धर्मराजन्म-का सहायक होता है। यह देखने में अर्छ ही रुत्ति हो परन्तु वह बन्दानु उभकी 'निन्दा' ही है। इम्लिए यह 'ब्याक्सुति' कही राई है। १४४।

व्यात्रस्तृति से व्यानोधित भिन्न [धनवार] है [उसको विपताने के सिए [धाले सुत्र में व्यानोधित का लक्षण ] कहते हैं—

व्यान [ बहाने से कही हुई बात ] का सत्य के माथ साक्ष्य [ प्रदर्शित करना ] व्यानोक्ति [ बमक्ट्रार कहताता ] है।

सताय [ स्थान ] के बहाने से सरव का साबुद्ध [फिल्मावन करता ] स्मानीतित [ झलकार कहताता ] हैं। जिसको घन्य लोग 'साथीवित' कहते हैं। जिसका उदाहरण ] अँगे---

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>भागह काव्यालङ्कार ३, ३२। <sup>9</sup> साहित्यवर्ष**ण १**०, ६०।

शरच्चन्द्रांशुगीरेख वाताविद्धेन भामिनि । काशपुप्पत्तवेनेटं साशुपातं सुखं छतम् ॥ २४ ॥

व्याजानुतेः पृथक् तुल्ययोगितेत्याह—

शरन्यन्द्र को किरणों से समान गुध, वागु से लाए गए, काशपुष्प के तिनके ने [ झांख में पड़ कर ] यह मुख स्थुपातयुक्त कर विदाा ३

यहा मारिक भाव में होने वाले अधुपात को कानपुष्प के तिनके के आस में पड जाने ने होने वाला अधुपात कह कर नत्य की छिपाने का यल किया गया है। इमलिए यहा व्याजीनित अलंकार है। नचीन आचार्यों ने जो छिपाने नेम्य बात कियी प्रकार हुनरे पर प्रकट हो जाय उसको कियो बहार के छिपाने के प्रयान को छाजानित अलकार कहा है। विश्वनाय ने उतका छला इस प्रकार किया है-

<sup>९</sup>व्याजोन्निवर्गोपन व्याजादुद्भित्नस्यापि वस्तुनः।

यहा पित्र और पार्वती के विवाह के अवनर पर कन्याबान करने के ममन, पार्वती के हान का निव के हाम में मण्डे होने ने उनके मौतर कम्म आर्व मोलिक भागे के उदय होने के कारण वन विधि में उन्हें कहा होने को तो अपने गार्विक भाग जब कम्पादि को प्रिपाने के किए पित्र की पर्याप्त के हायों की शीतन्यता का जायान्य के हैं है। आरं पित्र पीत्र की पर्याप्त के हायों की शीतन्यता का जायान्य के हैं है। आरं पीरा गृहित्तनकर करवार्त कह कर उस साधिक मान रूप प्रवाद कम्प को जिपाने का प्रयत्न किया गया है। इसिल्ए यहा व्याप्तिक मनद्भार है। वान के उद्योग का ना भा अधिमात्र यही है। वर वह उतना स्पष्ट नहीं हुना है। २५॥

व्याजस्तुति से तुल्ययोगिता [मनद्भार ] पृथक् है यह [विससाने के सिए ग्रमले सुत्र में तुल्ययोगिता का सक्षण ] कहते हैं--

जैमे--

९ साहित्यदर्पण १०, ९२।

विशिष्टेन साम्यार्थमेककालिकयायोगस्तुल्ययोगिता ।

8, 3, 25 1

विशिष्टेन न्यूनस्य साम्यार्थमेककालायां कियायां योगस्तल्य-योगिता । यथा--

जलधिरशनामिमां घरित्रीं वहृति भुजङ्गविमुर्भवद्भुजश्व ॥१६॥

विशिष्ट [अधिक गुण बाले उपमान] के साय [स्यून गुण बाले उपमेय के ] सान्य [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनों का ] एक काल [ एक साथ ] होने वाली किया के साथ योग [ सम्बन्ध प्रवृद्धित करना ] तुल्यमीगिता [नामक ग्रलङ्कार कहलाता ] है।

विशिष्ट [ प्रथिक गुण वाले उपमान ] के साथ स्यून गुण [ वाले उपमेस ] के साम्य के [प्रतिपादन ] के लिए [उन बोनो का ] एक काल में होने बाली किया में योग [ तुल्यकालीन किया में योग होने के कारण ] 'तुल्य योगिता' ग्रसङ्कार [ कहलाता ] है । जैसे--

समुद्ररूप रद्राना को धारण किए हुई [बारो झोर समृद्र से घिरो हुई ] इस पृथियों को सर्पराज [ क्रेयनाग ] श्रीर श्रापको भुजा [ यह दोनो ] धारण करते हैं।

महा तुम्हारी भूजा द्येपनाम के सम्बात है इस प्रकार विशिष्ट अर्थात् अपिक गुण बाले उपमानभूत दोपनाम के माथ माम्य दिललाने के लिए भूमि के धारण करने रूप तृत्य त्रिया, एक्कालीन त्रिया के साथ उन बीनी का योग किया गया है। 'धरित्री बहुति भूजगविभुभवद्भुबद्य !' इस प्रकार उपमानभूत रोयनाम और उपमय भूत मुजा के साथ एक नृत्य धर्म का याँम होने से यहा तृत्ययोगिना अलकार है ।

भागह ने तुल्ययोगिता अलकार का जो निकथण किया है। उसके अनुगार तुल्पयोगिता के सदाणऔर उदाहरण इस प्रवार होंगे--

 म्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणमाम्यविवशया । नुन्यकार्यक्रियायोगादित्युक्ता तृत्ययोगिता ॥ शेषी हिर्मागरिस्त्वञ्च महान्तो गुरव विवरा । मदस्रधितमर्यादास्चलन्ती विभूष धितिम् ॥

भामत् काब्यालङ्कार ३, २७-२८ ।

उपमानाक्षेपश्चाक्षेपः । ४, ३, २७ । उपमानस्थानेपः प्रतिपेधः उपमानानेपः। तुल्यकार्यार्थस्य नैर्स्यक्य-पियनायाम् यथा—

तस्यारचेन्मुसमित सीम्बसुभगं कि पार्वसीनेन्द्रमा, सीन्दर्भय परं दशी यदि च ते कि नाम नीलोतती:। कि पा कोमलकान्तिमः किसलये सस्येप तत्रापरे, हा धादुः सुनक्ष्यचनुरचनारम्भेष्यपूर्वी बहा ॥

मम्मट, विश्वनाय आदि नवीन आचायों ने अपने लक्षणों में विरोध यात यह नहीं है कि जिन परायों में एक पर्म का मन्त्रण वर्णन किया जाव यह नव या तो प्रमृत्त अर्थात् वच्ये हो अथवा गव अप्रसृत हो । यदि उत्तमें से मंदि वसर्थ प्रसृत नवा कांद्रे अप्रमृत होगा मी वहां 'नुप्योगिता' नहीं अपिनु 'वीपक' अनुदूरितहोगा । माहित्यर्गण में निस्ता है—

प्रामे गम्बा कार का वर्षन है अगल अनुतर, हुनुब, अवाग, वीपवा यह तम दी वर्ष्म प्रमुक्त है। उस गर में प्रवोधन क्य एक पर्म ना सम्बन्ध दोने म तुस्परीतिना अपकार हुआ। प्रश्नान पदाओं हे एक पर्यामिमस्वाप-कर हुन्योशित। वा उदाहरण-

नदल्लमार्डेन ह्रष्ट्र नस्य निर्मे न आगरे । मारुशियश्रक्षमाराज्ञीना नदोरता ॥ यहा मारुशे आदि नश्री अस्मृत नदायों ने स्टोरता रूप एक्पपीधि-ग्राम्य होने में मुन्यसमिताब्युत है ॥ २६॥

उत्तमान का साक्षेत्र [ प्रतिषेत्र ] बालेल ( शतकार ] है । उपनान का साक्षेत्र पूर्वान् प्रतिषेत्र उपनानाक्षत्र [ बहुलाना ] है । नुस्य कार्य बाहि सार्थ को निर्योकना को विवक्षा होने पर ! यह साक्षेत्र सन्भूतर होना

.

हे । अमि---

उपमानस्याचेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि स्त्रार्थः ।

यथा—

एन्डं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद् दधानार्द्र नखन्नताभम्। प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्द्रं तापं रवेरम्यधिकस्वकार ॥

श्रत्र शरद् वेश्येय, इन्दु नायकभिय, रवेः प्रतिनायकस्येव इत्युप-मानामि गम्यन्ते इति ॥ २७॥

यदि उस [ नाधिका ] का सीम्य धीर पुन्दर मुख विद्यामा है तो किर [ उसी के तमान, कार्य करने वाले ] यूनिया से प्रधास से बया लाश ! जिर प्रधि सीम्य से निधानमुद्ध [ उस नाधिका के ] चेत्र विद्यामान है तो [ उसी के सवान] नील कवार्य से बया लाश ! धीर वहां [ उस पुज में ] यदि व्याप सिदामान है तो [ उसी के सवान] नील कवार्य से बया लाश ! धीर वहां [ उस पुज में ] यदि व्याप सिदामान है तो किर [ उसके सदुध हो ] कोमल कार्यित वाले किरतसमें से बया प्रयोजन ! [ इस अब को रचना विद्यास के प्रवेच सिपालों है इसके एका हो । वेद है कि विधाना को पुनवस्त [ प्याप्त ] वालुको कराय है । वेद वाले कहा है कि विधान को पुनवस्त [ प्याप्त ] वालुको कराय है | विधान को प्रवेच स्थापित है इसके एका हो । वेद है कि विधान की पुनवस्त [ प्याप्त ] वालुको कराय है | विधान को प्रवेच साथ है | विधान को प्रवेच साथ है |

यहां तुल्यकार्यकारी चन्त्र, नीशोलक, किमलप आदि उपमानों में धानपंत्रय का प्रतिपादन किया गया है। सवस्त्र यहा सारोपातकार है।

उपमान की माक्षेप से [ कर्पतः ] प्रतिपत्ति [ कार्च ] भी [ कालेप सनकार कहा जा सकता है यह इस ] सुत्र का क्षर्य | हो सकता ] है ।

जैसे [ निम्न त्लोक में ]--

[ वाण्डु ] गुभ्रवणं के भेद्यों के उत्पर [ दूबरे यक्ष में स्तर्गों के उत्पर ] गाउँ नारामों के समान हम मनुष्य को धारण विष्य हुए [ सरद च्छु, दूबरे पक्ष में मार्गिक्ष ] केनकी कितकपुरत, दूबरे पक्ष में परान्नगोपनोप कर कर्तक में पृत्र ] चन्द्र को, निभंज करती [ दूबरे यक्ष में ननती ] हुई रारद् [ क्ष्यु, दूबरे पक्ष में नारिका ] में [ नायक कथ ] दूबरे के साथ [ दूबरे यक्ष में पूण भी तीवता ] को और प्रियक कर दिया।

इस में रारद धेरवा के सथान, इन्तु नायक के सथान और सूर्य प्रति-नायक के सक्षत वह उपमान [ बाखेच ते ] प्रतीन होते हैं। [इससिए यहां इसरे प्रकार का बाखेच ब्यानुकृष हैं]।

नवीन धानावों ने दूसरे प्रकार के इस 'आक्षेप' को 'समानेशिक' अलगार माना है, आक्षेप नहीं । समासोबिन का लक्षण विद्यानाय ने— ैममासोनितः समीयंत्र कार्योक्तावित्रोपणै: । व्यवहारमागरितः प्रकृतिज्यस्य सत्तृतः।। इस प्रकार क्रिया है। यहा समान कार्ये और क्लिम से रास्ट्र में बेस्या अपना गरित्रमा और गूर्यं तथा चन्द्रमा में नायक प्रतिनायकारि के व्यवहार का जारोप होने से नकीन मठ ये यह 'ममासोनित' का उदाहर कहैं; 'आलेप' का नहीं। आरोप कलकुद्वार का कलण मबीन सामायों ने वित्कुल जिल्म प्रकार से कम प्रकार विद्या है—

> ेबस्तुनो वक्नुमिष्टस्य विश्वेपप्रतिपत्तये । निर्यपाभास आक्षेपो बश्यमाणोस्तगो डिधा ॥

अर्थात् जो बात कहना चाहते हो परन्तु उममें विद्योपता जाने के लिए उमका निर्मम मा किया जाय उसकी आर्थण अलकार कहते हैं। यह निर्मम कही बात को वह जुकने के बाद कही हुई बात का किया बाता है। और कही आगे कही जाने वाली बाव का कहे बिना पहिले ही निर्मम कर दिया जाता है। इस प्रकार के निर्मम अंबात की विशोपता वह बाती है। उसी विद्योप अधिपीत के लिए निर्मम बाल का जाता है। इन दोनो प्रकार के आरोपों के उदाहरण मिन्न प्रकार है—

> स्मरगरचतिषपुराया भणामि सस्या. कृते किमपि । सणमिह विश्वम्य सरो निर्देयहृदयस्य कि वदान्ययया ॥

बहुत मिरिहणी की व्यवा का सामान्यत: मूचन करने के बाद 'निर्दय-द्वरपस्य कि बदान्ययका कह कर उसका निर्मय किया गया है। इसिल्प यहा करानिययक 'आधेर' अलब्द्वार है। बध्यमाण विषयक 'आधेर' का उदाहरण इन प्रकार रिया गया है---

तय विरहं दृष्टिणाधी निरीध्य नवभाजिका द्षिताम् । हन्त नितानीपदानीमा. कि हत व्हिन्दियना ॥ यहां 'मरने वाकी हैं' यह अब नहीं कहा हैं उसी वश्यमाण अस का निर्मेष किया मामा हैं। अनग्य यह द्वारी प्रकार का 'वाहोंग' अकर्पुरा हैं।

इत दो भेदों के अतिरिक्ष अनिष्ट अर्थ का विद्यामान १९ एक तीमरे प्रकार के आधेष अञ्चार का निरूपण भी माहित्यदर्गकार ने निष्प है—— "अनिष्टस्य तथाप्रेय विष्याभागः परो मतः।

इम अतिष्ट अर्थ की विच्याभागता रूप 'आधेप' अटच्चार का उवाहरण इम प्रकार है—

> गच्छ भच्छमि चेत् कान्त पन्थानः सन्तु ते थिवा । समापि जन्म तत्रेव भूबादात्र गतो भवात्॥

पहा प्रिय का परदेश नमन नायिका को अनियद है। गृम्हारे न न आने पर में मीतिन मही एह सम्मूरी यह कह उर नह उनको राकना चाहना है। एग्यु उरद में 'पन्छ बन्धीन में न कार्य कर कर नाय को न कर हो है। माध्य प्रमान के माध्य कर माध्य के के हर हो है। माध्य प्रमान के माध्य प्रमान को प्रमान के माध्य प्रमान को प्रमान कर के प्रमान कर के मुक्कार गानी मनाई 'ह कर अपने आदी प्रसान कर नहीं प्रमान कार्य माध्य प्रमान को विपान बन्दान निविध कर नहीं अधिन हिम्मामान कर है। हमित्र 'वार्य के माध्य है । यात्र कर माध्य है । यात्र कर कार्य माध्य के प्रमान के प

भग्नितः स्पेण्मानस्पोष्मेमस्वयन्त्रस्य । निकारस्याभियान वा प्रतीविमिति सम्प्रतं ॥ उमका उदाहरण निमार निया हैं— सद् ववन विस् मूर्टिता स्तिकशा हा हैय सा बेर् पृति मान्वयुर्विह हारिता कुवस्योगमन्त्रेत् स्थित मा सूपा । स्वत्यानस्यानस्य स्थापना स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

इन प्रकार वामन ने आवेषालद्वार के जो वो रूर प्रवक्ति किए हैं नदीन आवार्यों में वह रोनो रूप 'प्रमीव' तथा 'समायोकिन' अलद्वार याते हैं। उनसे यहा आखार अनद्वार वामन में विन्युक्त निज रूप से मता पदा है।

कामन में प्राकीत भागह ने भी आरोप बळाडूगर का जो स्वरूप माना है वह बामन से क्षित्र है और नवीन आवार्यों के मत में बहुत-कुछ मिनना हें यह कि भागह ने लिखा है—

<sup>े</sup> सा० द०, ८७ ।

तल्ययोगिवायाः सहोक्तेर्भेदमाह—

वस्तुद्वयिक्रययोस्तुल्यकालयोरेकपृदाभिधानं

सहोक्तिः । ४, ३, २८ ।

यस्तुद्रयस्य क्रिययोन्तुल्यकालयोरेकेन परेनामिधानं सहार्थशब्दन सामध्योत् सहोक्तिः । यथा--

श्वस्तं भास्यान् प्रयातः सद्ध रिपुभिरयं संहित्यन्तां यतानि । श्वत्रार्थयोन्यं नत्यविशिष्टत्वे न स्तः । इति नेयं तुरुययोगिता ॥ २८॥

> शिवयंग इवेस्टरय यो विषेपापिथिरस्या । अरक्षेत्र इति तं अल्लं कंत्रित्व दिविष्यं यथा ।। अह त्वा प्रदि तेक्षेत्र कामप्युत्सुका ततः । इयदेवास्स्वतीऽस्वेत किम्मुकापियेण ते ॥ स्विवाशमात्रान्त्रपूर्विष्य यन्त तवौद्धतिः । को वा सेतुरनं निग्योविकारकरण प्रति ॥

'तुस्ययोगिता' से 'सहोबित' का भेद [ विखलाने के शिष् सहोबित झलडू र का सक्षण ]-कहते हैं---

दो बस्तुओं की तुल्यकालीन [वो ] फिराओं का एक [हो ] पद से [एक साथ ] कथन करना सहोदित धलदूरर [कहताना ] है।

दो यस्तुक्षीं की तुरमकातीन दो विज्ञाकों का एक ही वह से कथन करना सहार्यक तान्त्र [कं प्रयोग] के सामर्प्य हो 'सहोक्ति' [ब्रस्तद्भार कहताता ] है। जैसे—

शतुर्धों के साथ मेरू सूर्य [भी] झस्तावल की कोर श्रल दिया। सत्तपुर प्रव सेनाको को वापिस कर लो।

[ तुन्ययोगिता झलद्भार में भी यो पतानों में एक ही जिया का योण होता है। पत्नु वहा घर्नों में स्कृताधिक-भाव क्विधित होना है। ] यही [ क्कृतिक सक्तुक्त में ] प्रयों का स्कृताधिकत्व [ विश्ववित ] नहीं है इतिवर्ष स्व तुन्ययोगिता [ फलद्भार ] नहीं है। [ व्यवित् ] उससे निम्न प्रतन्प्रत है। ]

<sup>•</sup> भागह काव्यासञ्जार २, ६८-७० ।

समाहितमेकमयशिष्यते, तल्लच्यार्थमाह-यत्सादृश्यं वत्सम्पत्तिः समाहितम् । ४, ३, २६ । यस्य वस्तुनः साद्दर्यं गृहाते तस्य वस्तुनः सम्पत्तिः समाहितम्।

तन्यी मेथजलाईपरजयतया धौताघरेवाश्रीमः शुम्येवाभरणैः स्यकालविरहाद् विश्वान्तपुरपोद्शमा । चिन्तामौनमिधास्थिता मघुलिहांशव्यैर्विना लक्ष्यते

चरही मामयधूय पाइपतितं जातानुतापेत्र सा ॥ अत्र पुरुरवस्रो ललायामुर्वस्थाः सादश्यं गृहतः सैय सनोर्वशी सम्पन्नेति ॥२६॥

साहित्यदर्गणकार ने यहोतित का नक्षण इस प्रकार किया है---

े महार्थस्य बलादेक यत्र स्पादाचक द्वयोः। सा महोक्निम्लभूतातिचयोक्तिनगदाते ॥

भामह ने महोदिन का नक्षण इस प्रकार नहीं किया है ॥ २८ ॥

[हमारे उद्दिष्ट ३३ मर्थालञ्चारों में से ३२ के लक्षण स्नादि यहां तक

किए जा चुके हैं। लड़ी एक समाहित [बल दूरि] सेप रह जाता है। उसका सक्षणकरने के लिए [ धगला सूत्र ] कहते हैं।

जिस बस्तु का साबुरम ( जबमेय में दिनलाना ग्रमीष्ट ] है, [ जपमेय को ] सद्र्यता प्राप्ति [ को ] समाहित [ श्रमञ्जार कहा जाता ] है।

जिस बस्तु का सादृश्य [ उपमेय में ] बृहोत होता है ( उपमेय के हारा ] उस वस्तु [के स्वरूप ] की प्राप्ति [की ] समाहित [ धनेजूार कहा

नाता ] है। जैसे---

सन्धी [ जर्वशी ] पैरी पर पडे हुए सुस [ पुरूरवा ] को तिरस्कृत करके पश्चात्ताप्यवस होकर शासको में गीले श्रधर के समान वर्षा के जल से आहे पेटलवीं को भारण किए हुए, ऋतुकाल के न होने से पुष्पोद्यम से रहित झाभ-रण शुष्य-सी, सीरा में शब्द के मभाव में चिन्ता से भीन को प्राप्त [ लता रूप में ] बिप्तनाई दे रही है।

वहां सता में उर्वशी के सादुका को देखने [ वहण करने ] वाले पुसरबा के लिए [ करपनावच ] उर्वेको वह सता ही बन गई है [ इसलिए यहां 'समाहित' प्रसङ्खार हे ] ॥ २९ ॥

<sup>,</sup> साहित्यदर्पण १०, ५५ ।

.-.7

एते चालङ्काराः गुद्धा भिशारच प्रयोक्तवन्या इति विशिष्टानाम-लङ्काराग्यो मिश्रितत्वं संस्रष्टिरित्याह्—

ग्रलङ्कारस्थालङ्कारयोनित्वं संसृष्टिः । ४,३ ३० । श्रलङ्कारस्थालङ्कारयोनित्वं यदसौ संसृष्टिरिति । संसृष्टिः संसगः

स म्यन्य उति ॥३०॥ तत्भेदावुपमारूपकोत्प्रेक्षावयवौ । ४, ३, ३१ । तस्याः संस्पटेर्भेदावुपमा रूपकद्धोशेचावयवस्चैति॥ ३१॥ उपमाजन्यं रूपकम्पमारूपकम् । ४, ३, ३२ ।

स्पष्टम् । यथा---निरविधं च निराभयञ्ज यत्र स्थितमनिवर्तितकोतुकप्रयञ्जम् । प्रथम इह भवान् स कूर्ममूर्तिर्जवित चतुर्वरालोकपरिवकन्दः ॥

पह प्रसङ्घार बुद्ध और निश्व रूप में श्री प्रवृक्त हो सकते हैं। इसिनर विशिष्ट प्रसङ्घारों का मिश्रण संसृष्टि [ प्रसङ्घार ] होता है, यह [ प्रगले सूत्र में ] कहते हैं—

में ] कहते हैं---[ एक ] प्रसङ्कार का जो खलञ्कार हेतुरव [ प्रयांत् इतरे प्रतङ्कार के साथ कार्यकारण भाग सम्बन्ध ] है उतको सतुच्छि | प्रतन्तुरर ] कहते हैं।

साथ साधकारण त्राव क्षम्यच्य हु उतका सत्तुष्ट [ धलसूद्ध न्यात् है। [एक ] धलसूद्ध का जो [ ब्रुबरे ] धलसूद्ध के प्रति हेड्स्य [ मर्यात् द्वेतरे सलसूद के साथ जो कार्यकारण-धाल सन्दर्भ ] है वह संपृथ्टि [ धलसूद्ध कर्लाता ] है। संसृथ्टि [ का श्रवं ] ससर्य [ श्रवति ] सम्बन्ध है।। ३०॥

उससे 'उपमावपक' तथा 'उरशेक्षावयम' से भेद है। उस समृद्धि के उपस्थकपक शीर उस्त्रेक्षावयम [ यह ] वो भेद है। 'अलपुर्त्यानिक' जो मंगुटि का कहाल गिया है उसमें यह 'अलपुर्त्य में विकास हो। अलाह का करानिक सम्याव कर सम्यावपक से गाया

बारम है निगमें इस प्रकार का बहुशीह मनाम करके उस्मारणक को मन्दिर बहा जाना है ब्योकि उससे उससा रूपक का कारण है। और हुनरे भेर 'उन्हेगा पत्रव' में भरु सुरक्षीतिन पर में तन्तुका मनाम दिया नार्य है। उसी। अवस्व अवस्व 'अभ्यात्रवथ' नहास्त्रक है। इस प्रकार मन्दिर के दो भेश में 'अञ्चारगीतिक' पद के दो निगनिका मनाम निए जाने है। देरे।

इन भेदी में वे वहले उपमानपुत्र का एथाय बरते हैं । जयमा से जन्म कपक उपमानपुत्र [बहुताता ] हैं ।

[ मूत्र का धर्म ] स्पष्ट है। [ उदाहरण ] जी---

विनके उत्पर यह धनन्त [निरविध ] धीर [ शव्य ] किमी मापार पर

एयं 'रज्ञनीपुरन्धिलोघतिलक' इत्येवमादयस्तद् भेदा द्रष्टव्याः॥३२॥

उत्प्रेक्षाहेतुरूत्प्रेक्षावयवः । ४, ३,३३ ।

उत्पेत्ताया हेतुरुप्रेत्तावयवः। श्रवययशब्दो श्रारम्भकं लत्त्यति। ।या---

यथा—

.. प्रंगुलीभिरिय फेशसम्बयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः। कुड्मलीकृतसरोज्ञलोचनं चुम्यतीय रजनीमुखं राशी॥३३॥

न दिका हुआ [ निराध्य], आहवर्ययय [ धनिवर्गतकोतुकः ] सत्तार [प्रपन्ध ] स्थित है, चोदह सोकदण सताक्षों के मूलकण कुर्म स्वकण, धाप जगत् में प्रदि-तीय भ्रीर सर्वोक्तपंदात्वो हैं।

यहां 'उपितित व्याझांदिमि सामान्याप्रयोधे' इस मूत्र से 'छोक्षां बहिस्ट-रिख इति छोक्रपिक' इस प्रकार का उपित समाम होकर 'छोक्र-विक्ता' वर स्वतात है। फिर उसका कृत्य के साथ पच्छी तलुक्य समास होकर 'छोक्-बह्त्या. कृत्य इति छोक्रवित्यक्रक' यह पर बतना है। इस प्रकार पहुले 'छोक्रविक्त' का उपितत समास होन के बाद कूर्मपूर्ण के ऊपर 'कृत्य' का धारोप किया बाना है। इस्मिल्ट यह उपधानस्य, उपभामुक्क, स्पक्त अलद्भार है अत. 'प्रयमास्पक्ष' अक्ट्रजात है। इसमें उपसा और स्पक्ष दोनो का मिश्रम होने से 'समुच्टि' अलद्भार कहलाता है।

दूसरे उन से विचार करें मों पहिले 'क्समूर्ति' पर कन्दरव का आरोप करके किर लोक पर बल्लिल का आरोप पीछे किया बाय मह भी हो सकता है। उस बचा में यह इपकम्प्रक इसक होगा। किन नवीन लोग 'परम्परित इसक' भी कहते हैं। परन्तु बायन ने यह स्थल मुक्त था परम्परित इसक मा मान कर उपमाजन्य इपक माना है। हसका अभिप्राय यह है कि बामन को महा पहिले लोकनरिल' यह में उपमित समास ही अभोप्ट है।। ३२।।

उत्प्रेक्षा का हेतु [ रूपकादि बूसरा ग्रंस द्वार ] उत्प्रेक्षावयव [कहताता ]

है।

उन्नेदा का हेंतु [द्वसरा सनद्भार ]उन्नदेशा सबयब [कहलाता]है।
प्रवाय तान्द्र [नक्षणा से] आरम्भक [दत अर्थ] को नीपित करता है।
प्रवाय तान्द्र [नक्षणा से] आरम्भक [दत अर्थ] को नीपित करता है।

इंगुलियों के समान [ मरीनियों ] किरणों से [ नायिका के ] केश

सञ्चय रूप अन्यकार को हटा कर मुदे हुए कमल-नयनों वाले रजनो [नायिका ] के मुल को चन्द्रमा चुम्बन-सा कर रहा हैं।

नायका ] के मुख का चन्द्रमा चुम्बन-साकर रहा है। यहां 'पुम्यतीय रजनीमुख अजों यह उत्प्रेक्षा अस्टद्वार है। यह उपमा और रुपक में अनुमाणित हो रहा है। डमलिए उन्प्रेक्षा हेतु या उप्प्रेक्षानयव

रूप सस्पिट अलङ्कार का उदाहरण है।

मामह ने 'उपसारपक' तथा' उत्येकाययन' अलङ्कारों का निक्पण तो निया है, परन्तु वामन के समान उन्हें मजूदि का भेद नही माना है। ममृद्धि को उन दोनों से भिन्न अलग हो अलङ्कार माना है और तीनों अलङ्कारों का स्वतन्त्र हक से अलग-अलग इस प्रकार निक्चल किया है—

 उपमानेन तद्भावमुपनेयस्य साधयत्। मा वदन्युगमानेतदुपमारुपक यथा॥

या वदन्त्युपमामतदुपमारूपक यथा।। समग्रममनायाममानदण्डो रथामिनः।

वादो जयति मिडस्बीमुर्तेन्वुनवदर्पणः ॥ \* दिलप्टस्यापॅन च स्रयुक्तः किञ्जिनुद्रग्रेक्षयान्वितः ।

रूपकार्थेन च पुनरत्मेकावसको यया ॥ तुल्मोदयावसानस्वाद् गतेऽस्तं प्रति भास्वति ।

बासाय बामरः क्लान्तो विद्यतीय तसीगृहाम् ॥ <sup>8</sup> वस विभूषा समृद्धिबंह्यसङ्कारयोगतः ।

रिवता रत्नमारुव मा नवम्मुदिता यथा॥ गाम्भीमंत्रापवदनोर्धुं बता प्राप्यस्त्तयोः । मूरमनेष्यो जनाना स्व दुष्टक्षाहोऽस्थगा पतिः ॥ अनसंकृतकान्ता ते वदन, वनवद्यति ।

भनलकृतकान्त ते बदन, बनजबृति । निपाकृतः प्रकृत्येव चारोः का बारत्यलकृतिः ॥ अभ्येपामपि कर्तक्या समृद्धिरनया दिशा । किमदुद्धितनेस्यः सम्य कथयिनु मया ॥

, इस प्रकार भागह तथा वामन के मन में बहुत घेद हैं । यामन उपमा-रूपक तथा उत्पेशानयन को मनुष्टि का मेद मानते हैं। परस्तु भागह उन मीनों को अरुग-अरुग अरुद्धार मानते हैं।

भागत् काय्यातञ्चार ३, ३५-३६ ।
 भागत् काय्यातञ्चार ३, ४७-४८ ।

<sup>&</sup>quot; भागह काव्यालद्वार ५, ४९-४२।

नयोग अनस्यों में अनेक अराद्वारों के नियम की स्थिति में राद्वार और तानृष्टि वो प्रकार के अराद्वार माने हैं। यब कि वामन और मामह दोनों नियम की स्थिति में कैवल एक नृमृष्टि अराद्वार हो मानते हैं। ममस् विस्ताना आदि नवीन आवारों के यन में यदि वो या अधिक अराद्वारों को परस्यर निरोध स्थिति होनों है तथी मनृष्ट अराद्वार माना नाम है। कार्यकारण-भावादि होने पर समृष्टि नहीं अधिन मकर अराद्वार होना है। वाहोने यद्वार के आपात्मात मकर, र मार्वेह वक्द, तथा एकाप्रवातृत्रवेद तकर इस मजरार तीन भेद माने है। और गरस्य निरोध अराद्वार में कियति में सत्वृद्धि अराद्वार साना है। साहित्यरचेषा में इनका निरुपण इस प्रकार दिया है—

> यदैत एवालङ्काराः परस्परविमिधिता । तथा पृथमलङ्कारो समृद्धिः सकरस्तया ।

मिथेधनपेक्षसमेवा स्थिति समृष्टिष्णाते ।

अंबामित्वेऽमण्डलीमा सहदेकाथयस्थिती । मन्दिग्धरवे च भवति मक्दरिश्रविध' पुन ॥

समुद्धि के भी फिर बनेंक मेर हो नकते हैं। मैंने पंच्यालङ्कारों की ममुद्धि, असना अर्घालङ्कारों की ममुद्धि अबना राज्याबिङङ्कारो की समुद्धि। इन तीना प्रकार की ममुद्धि एक ही उदाहरण में हम प्रकार विदलाई गई है।

> देव गामादगायान्त. स्मेरेन्दीवरछोवन ! , सगारध्वान्तविध्वसहम. कसनिपूदन ॥

इतके बहुल चरण 'पावादमावाद' में समक है। तीसरे चरण 'पावादमावाद' में सम् दोनो परस्पर निरपेक्ष कर में रिक्त है। इस दोनो परस्पर निरपेक्ष कर में रिक्त है। इसितर यह अद्यादद्वारों की मन्दिद्ध है। डिलीय पाद में पमेरेन्द्रावर-छोचन' में उपया अलड़ार और स्वीक के उत्तराई में मूर्ग के आरोग मुक्त कर करहार होने में यहां व्यविद्धारों की मत्त्रिह हुई । बोर स्वीक में मन्द्रावद्धारों की मत्त्रिह हुई । बोर स्वीक में मन्द्रावद्धार की समृद्धि हुई । बोर स्वीक में मन्द्रावद्धार की समृद्धि हुई । बोर स्वीक में

द्ध महाज्य के विषय में प्राचीन तथा नवीन आपार्थों के छत से बहुत भेद हैं। बामन आदि तो कार्य-कारण बाय आदि होने पर समृद्धि मानते परन्तु नवीन आधारों जवको वार्षित न कह जर सद्धर कहते हैं। और अनंक अकद्भरों के निरोध्य स्थिति को महाज्य कहते हैं। सहस्रक्षाहर के सम्बद्ध एभिर्निद्दर्शनैः स्वीयैः परकीयैस्य पुण्यतैः । शह्दवैचित्र्यसम्प्रिपमेव प्रपश्चिता ॥ अलङ्कारैकदेशा ये अता सीमाम्यमागितः । तेऽप्यलङ्कारदेशीया योजनीयाः कतीरवरैः ॥ इति श्री कव्यालङ्कारस्त्रवृत्तौ इति श्री कव्यालङ्कारस्त्रवृत्तौ स्रालङ्कारिक वनुर्वेशीयकरणम् नृतीयोगस्यायः समाप्तत्रवेदयालङ्कारिक वनुर्वेशीयकरणम् ॥

मङ्कर, जगागिभाव सङ्कर और एकायधानुष्यंग सङ्कर तीनो प्रकार के अनेक उदाहरण दियु गर्य है।

इस अधिकरण के अन्त में अधिकरण का उपसहार करते हुए प्रन्थकार

लिखते हैं :---

सपने [स्वरिकत ] तथा बहुत से बूबरों के [बनाए हुए ] इन खडाहरणों के द्वारा, उग्डों के वैविक्य से विरुष्ध [ प्रवेश प्रतब्द्वारों के रूप में ] यह खपना [ सलद्वार ] का ही [ अपञ्च ] विस्तार किया है ।

पत्र परमा चित्रकृति के शिक्षिते में के किया विकास में प्रकार विभाग भागितः ] ही सम्बद्धारे के शिक्षेत्र विभाग स्थापितः ] ही सम्बद्धारदेशीय [ईयदतवादतो कल्थरूनपूर्वेष्यदेशीयतः । स्वत्युत्ताव्यक्ष ] यह भी क्षेत्रवरो की स्थिन जायो में ] प्रमुक्त करने स्वास्ति ते देश में

इति थी काव्यालयुार तृष्ठमृति में भ्रमद्भारनिक्पणस्यक् [भ्रावद्भारिक ] बतुर्थे धांधकरण में ' मुनीय प्रध्याय स्थाप्त हुआ । भीर ग्रह भ्रासद्भारिक चल्ये भ्राधिकरण [भी] समस्य हुआ ।

> धीधवाचार्यावाचेऽवरसिद्धान्तदिरदेशाणिवरवितार्या काध्यासङ्क्षकारदोषिकाचा हिरदोध्यास्यार्थः चतुर्वाधिकरणे तृतोयोऽध्यादः समाप्तः

समाप्तञ्चेदयासपूर्धारकं चनुधंमधिकरणम् ।

# 'प्रायोगिकं' नाम पञ्चममधिकरणम्

#### प्रथमोऽच्यायः

## [ काव्यसमयः ]

सम्प्रति काश्यसमयं शब्दशुद्धिक दर्शयितुं प्रायोगिकास्यमधि-करणमारभ्यते । तत्र काव्यसमयस्तायद्च्यते ।

नैक पदं द्विः प्रयोज्य प्रायेण । ५, १, १।

## वञ्चम स्रधिकरणका प्रथम संस्थाय

विद्वति अधिकत्रणो स से 'द्वारी र' सामक प्रथम अधिकरण स नास्य पा प्रयोजन, रोनि नथा राध्या हो या, 'दोपदर्शन' नामक हिनीय अधिकरण म शब्द-दीय और अर्थ-दोषी था, 'सुकविदेशन' नामक तृतीय अधिकरण में गुण नथा जलन्द्रार का भेद और सार्द्रनाण नथा जर्धवृत्री रा आर चतुर्व अधिकरण म पाश्वलपुरित तथा उलमा और उपमान्यक्रम भग अन्य अर्थान दुर्गि वा विवेतन कर चुके है। इस प्रकार वाच्या कडू हर बन्ध का विषय प्राय प्रतिपादित हो भुरा है। अब 'प्राचार्विक' नामक इत चटनब अधिवरण में 'बाध्य-गमय' जर्पात् नाध्य की अनमरणाय परम्पराजा जार शहरतांत्र रूप प्रयोगसम्बन्धी बारा का निरूपण करन इसी धर्म इस अधिकरण का नश्म आयोगिक अधिकरण है। इसके दो अध्याय है। जिनमें में पहले अध्याय ॥ वरध्य-समये अर्थान् महारविषी की वाष्प्रवाधी परमाराओं का निकाम प्रारम्भ कारी है।

क्षत्र (इस प्रध्यम धांधहरण में ] 'बाध्य-समय' (बाब्य में ध्यान देने योग्य धाबार या वरत्यराधां ] चोर शब्दाहित के दिलताने के तिए प्रायोगित नामक [यह पत्रथम ] स्रीपटरच सारम्य करते हैं। उत्तर्णे पहिते [प्रथम प्रध्याय में ] 'काव्य-समय' [ काव्य के प्रश्यक्तात्राच्य त्रियम या प्राचार ]

र हे निपुत्र [कास्त में ] प्रायः एक पर का दो बार [ एक नाय था एक दोश्य में ]

प्रयोग नहीं करना चाहिए।

एकं पदं न द्विः प्रयोज्यं प्रायेण बाहुल्येन । यथा पयोदः पयोद इति । किञ्चिदेव चादिपदं द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति । यथा— सन्तः सन्तः खलाः खनाः ॥ १॥

नित्यं संहितैकपदवत् पादेष्वर्धान्तवर्जम् । ४, १, २ ।

एक पद का [ एक साथ या एक वाक्य में ] दो बार प्रयोग प्रधिकता से नहीं करना चाहिए। वियोकि इस प्रयोग की पुनरुक्ति से काय्य की शोभा नहीं रहती है। ग्रीर कवि की श्रशक्ति का परिचय मिलता हैं]। जैसे 'पयोद पयोव' दित प्रकार का प्रयोग किसी कवि ने किया है, यह प्रमुचित है ]। 'च' मादि नोई-कोई पद ही [एक हो वाक्य में] दो बार भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे---

सन्जन [ पुरुष ] सन्जन हो होते हैं भीर दुष्ट दुष्ट ही हहरे।

यहा इसरा 'सन्त' पद दयाभावनादिविद्यिष्ट सन्त का बोधक होने से भीर इसरा खल गब्द फ़रत्वादि विशिष्ट खल अर्थ का वीपक होने से विशिष्ट अर्थ में प्रमुक्त हुआ है। इसिटिए पुनरक्त न होने से बोपाधायक नहीं है।

नाराणसीय प्रथम संस्करण में इस सूत्र की वृक्ति में 'किञ्चिविदादिपद डिरपि प्रयोक्तन्थिमिति' इस प्रकार का पाठ दिया हुआ है । इसकी स्थाख्या करते हुए विपुरहर भूपाल ने लिला है---

किञ्जिदिति यथा---

ते च प्रापुरुदम्बन्तं बृब्धे चादिपुरुगः । इति ।

इंगे टीकाकार ने 'किप्निविद्यादिपद' का उदाहरण दिया है । इस उदाहरण में पकार का दो धार प्रयोग किया गया है। इसलिए यह नादि पद के द्विः प्रयोगका उदाहरण हुआ। इससे प्रतीत होता है कि वृत्तिग्रन्थ मे च छपने में छूट गया है। और इव के स्थान पर एवं पाठ उचित प्रतीत होता है। इसलिए 'किञ्चिदवादि पद' के स्थान पर 'किञ्चिदेव चारिपद' पाठ होना माहिए या । 'किञ्चिदवादिषद' पाठ ठीक नहीं है । इसीलिए हमने यहां मूल में 'किञ्चिदेव चादिपद' यह पाठ ही रखा है। आदि पद से पादानुप्रास, पादपसक आदि में द्विप्रयोग उचित ही है यह बात मूचित की है ॥ १ ॥

वाज्य निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य दूसरा नियम या 'काब्य-समय' बनलाते है---

एक पद के समान [इसोक के ] पानों में [चाए हुए पनों में ] सरिध भवश्य [ नित्य ] करनी चाहिए । [ इसोकार्थ रूप ] धर्यान्त को छोड़ कर ।

पादान्वलपोर्भु रूवं प्रयोक्तव्यम् । न सर्वन, न सर्वस्मिन् युक्त इति । यथा—

> यासां बिलर्भवाति मद्गृहदेहलीनां, इंसैश्च सारसगर्गेश्च विद्धाप्तपूर्वः । तारचेव पूर्ववलिरूटथर्गाकुरामु, बीजाखलिः पत्ति कीटमखावलोडः ॥

एवम्प्रायेष्वेय दुनेष्यिति । न पुनः— वर्क्तथनीनां रजसि प्रसर्पति, समस्त्रमासीद्वः चिनिमीलितं जगत ।

होता है। इसी बात को 'काव्य-समय' के तृतीय नियम के हप में अगले सूत्र में कहते हैं।

पहल है। ग्रीर पाद के ग्रन्त [में स्थित ] में लघुका सर्वत्र [सब छन्दो में ] गुरुत्व नहीं होता है। जैसे [निस्मालिकित कृत में सो पादान्त लग्न को ग्रद हो

जाता है ]---

[मुन्छक्रिटर नाटक में बारदश कपनी वरिद्रावस्था पर लेद प्रकट करते हुए कहता है कि ]पहिले [मेरी समृद्ध-सबस्था में ]मेरी [पर की ] जिन देहिलियों की बॉल्ट [पिंक्सी के दिल एक द्वावस्थित यह के भोज क्या ]को [मेरे यहा पने हुए ] हैंस तथा तारस का आते में [मान मेरी वरिद्रावस्था में उस 'बील' की जाने बाले हुंस आदि के न होने से और उन दरवाडों को सबाई प्रावि भी न है। सजने से बहा यह हुए वानों के उन माने की ] प्याप्ति से कुनत [पर की ] उन्हों [देहिसको ] पर [मोटे मादि ] कोड़ी के जाए हुए बीजों का देर निर रहा है।

यह 'यननितिलका' बृत का उबाहरण है। वसनितिलका का निश्च है 'एसता रागनीतिकान नमवा जगी गां। इक्के बतुत्वार पाढ के अन्त में गुढ़ वर्ग होना चाहिए परन्तु इन टर्जन के तीवारे वरण का बन्तिन वर्ष 'मुं' गुढ़ नरी हिन्तु क्यु है परन्तु 'पानान्तरम विकलेज' इन नियम के अनुवार उनाको गुरु मानकर बुत का एक्यण गर्मान्तन हो जाता है।

इस प्रकार के [ वसन्तरितका ब्राजि ] चुतो 'में ही [ पवान्तस्य लघु पर्ण गरु हो सकता है ] यह ब्रिनिशाय है न कि—

रोताओं की पूल उड़ने पर सारा जगत् [ उस पूल में ] छिप वया ।

इरयादि में ।

इत्यादिषु । चकारोऽघाँन्तवजेमित्यस्यानुकर्पकार्थः ॥ ३ ॥

र गर्वे समाप्तप्रायं वृत्तमन्यत्रोद्गतादिम्यः संवादात् । ५, १,४ ।

गरो समाप्रधार्यं बृत्तं न विधेयं, शोभाश्रंशात् । श्रन्यत्रोद्वतादिभ्यो विपमवृत्तेभ्यः । संवादाद्व रायोनेति ॥ ४ ॥

न पादादी खल्वादय.। ५ १, ५।

यह 'वंशस्य' जूल का उदाहरण है। वसन्य जूल का लक्षण 'जतरे तु वेशस्य सुकीरत जारी।' यह है। एकके अन्त से सम्य-क्षण 'रमण' रहता है। इस्तिय इस जूल से पादां के अन्त से गुरू वर्ण होगा चाहिए। परनु इस लगोक के प्रथम चरण के अन्त से 'जिं' क्षण वर्ण प्रयुक्त हुआ है। वह 'पादानत्वस विकल्पेन' इस नियम के अनुभार गुरु हो सकता है। परनु प्रत्यक्तार कहते है कि यहा यह नियम लागू मही हो सकता है। एंसी दक्षाने यहा' 'हतवृत्त' सेंप होगा।

[सूत्र में विष्ठात सूत्र से ] 'अर्थान्तवबंध' इस की अनुवृत्ति के लिए चकार का सहण किया है।

अर्थात् अर्थातः में हो। मर्बेज यह नियम लागू होता है। क्लोक के पूर्वोद्धे अथया दत्तरार्ध ने अन्त में आया हुआ लघु वर्ण आवस्थनता के अनुसार मय ही छन्दों में गुरकाव को प्राप्त हो मकता है।।३॥

'काव्यममय' का चौथा नियम वतलाते है---

गा ( रचना के बीच ) में अधूर्य छाव ( समारतामार्य-परिपूर्णकर्य) मही ( प्रयुक्त ) करना खाहिए। उद्शाताहि ( विषय वृक्ते ) को छोड़ कर। [ उन उद्दाताहि का गाय के साथ } साम्य होने से। [ उन जा तो गाय के साथ आगर होने से प्रयुक्त जा तो गाय के साथ धामर होने से अधूर्य छाव अधीग हो सकता है। परन्तु उनकी छोड़ कर धामर होने से अधूर्य छाव अधीग तो सकता है। परन्तु उनकी छोड़ कर धामर होने से अधूर्य छाव का गाय रचना में अधीग नहीं करना माहिए ]।

भवा में [समारामाय] अपूर्ण पृष्ठा [धन्य का अयोज] महीं करना चाहिए। तीभा का नाश हो जाने से। उद्मातादि विश्वय नुक्ती का गद्य के साथ मेस हो जाने से उनको छोड़ कर [धन्य अपूर्ण चूलोका प्रश्न में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बसोकि उनके प्रयोग से गद्य की शोभा का नाश हो जाता है]॥धा।

'काव्यसमय' का पाचवा नियम वत्तलाते है---

पाद के मार्बि में 'अल्' मादि [ यदो ] का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

पारानी सल्लाद्यः शब्दाः न प्रयोज्याः । श्रादिशब्दः प्रकारार्थः । येपामादी प्रयोगी न दिलप्यति ते गृहान्ते, । न पुनर्वत हन्त प्रभातसः ॥ ४ ॥

नाऽर्धे किञ्चिदसमाप्तप्रायं वाक्यम् । ५, १, ६ । इत्तस्यार्धे किञ्चिदसमाप्तप्रायं वाक्यं न प्रयोक्तव्यम् । यथा— जयान्तं तारहके राम्भोर्गङ्गतङ्गलिकोटयः । कताः ऋकास्य च मुजास्यकांद्यक्रपिशाविषः ॥ ६ ॥

पाद के सादि में 'खलु' बार्य हाकों का अयोग नहीं करमा जाहिए। [ सूत्र में ] सारि दाक्य अकाराभंक हैं। [ अर्थान् खलु के समात ] जिल [ सक्तों ] का अयोग [ पाद के ] स्पादि में मुख्यत नहीं होता है के [ तव 'सक्तावि' में प्राप्त हुए 'कार्वि' सक्त हैं ] अपूत्र किए कार्त हैं [ किल्यु जित्रका अयोग पाद के आदि में सहचिक्त सा अर्थनत नहीं होता ऐते ] 'बता', 'दुन्त' सादि सादि [ हाक से सहचारि में ] नहीं [ यहण किए कार्त हैं ]।

'इब सोता मृगछचन्छन्नो लकापतिः पुरा' ।

'किल मुजति कामिनीना किलकिञ्चितमेव कामिजनमोहम् ।'

इत्यादि जवाहरणों में 'इब', 'किल', आदि पतों का पाव के आदि '. में प्रयोग कविशमय में जनावरणीय ही माना गया है। बत, हन्त आदि का नहीं ॥५॥

'काव्य-ममय पा छठा नियम पतलाने हे---

[ एन्स के ] बर्ध [ इलोकार्थ ] में कोई इसमाय्तप्राय [ सपूर्ण ] मानय प्रमुक्त नहीं करना चाहिए।

बूत के सर्थ [ पूर्वार्ड के धन्त ] में कोई सपूर्व [ भसमाप्तप्राय ]

मानय प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । जैसे --

ताग्डय [ नृत्य के काल ] में मुझी हुई ग्रंमूलियो बास्ते डिाय के हाथ, ग्रीर चन्न की किरण से पीत कान्तिवाली हुटण की भुजाएं सर्वोत्तरमें युवन है।

हम ह्लोक में उत्तराई का 'करा,' यह बह्नुतः पूर्वार्ध के पास्य का यह है। उसके बहा प्रकृत न होजर दूसरे उत्तराई में प्रकृत होने में पूर्वार्ध में अपूर्व होने में पूर्वार्ध में अपूर्व वाह प्रमेश हुआ है। यह उत्तित बही है। तकी आपारों ने इसके 'अपीन्तरेकान' नायह होय माता है। और उत्तरा 'उत्तरेक्ष प्रकृत 'उत्तरेक्ष प्रकृत हैं स्व

न कर्मधारयो बहुब्रीहिप्रतिपत्तिकरः । ५, १, ७ ।

बहुब्रीहिप्रतिपत्तिं करोति यः कर्मधारयः स न प्रयोक्तव्यः । यथा─ श्रध्यासितरचासी तरुश्च श्रध्यासिततरुः ॥ ७ ॥

तेन विपर्ययो व्याख्यातः । ५, १, ८ ।

वहुमीहिरि कर्मधारयप्रतिवत्तिकरो न प्रयोक्तव्य:। यथा--वीराः

इन्दुविभाति नपूरियोर्धिवलयन् करे । ु जगन्मा फुरु तन्वयि मानं पादानने प्रिये ॥

इसमें उत्तरार्ध ना 'जगत्' शब्द पूर्वाई में आना चाहिए था। उनके उत्तराई में आने से 'अधान्तरैकपदता' दोप है। इसी दोप के कारण प्रकृत ग्रन्थकार ने इस सूत्र में उसका निषेघ किया है।।६॥

काध्यममय के सातवे नियम को दिखलाते हैं बहुवोहि [समास] को प्रसीति कराने बाला कर्मधारम [समास]

प्रयोग नहीं करना चाहिए।

जो कर्मधारम | समास ] बहुबीहि [ समास ] की प्रतीति कराता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे [ बानर ग्राविक डारा ] । प्रध्यासित जो तह [ इस प्रकार का कर्मधारय समास करके ] 'प्रध्या-

सितत्रः'।

ऐमे पदो का प्रयोग नहीं करना चाहिए । क्योंकि इस पद में 'अध्या-मितः तहर्येन सः अध्यानिनतह 'डम प्रकारका बहुवीहि समाम भी प्रतीत हो मकता है। इस एक ही पद में दो प्रकार के समान हो सकने में अर्थ में सन्देह उलान हो जाता है। इसलिए इन प्रकार वा प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह

इस प्रकार बहुबीहिप्रनिपत्तिकर कर्मधारय भमास का निर्पेश किया अभिप्राय है। गया है। अवित् कवियों को इस प्रकार के कर्मधारय समाम का प्रयोग नहीं

उस [ बहुब्रोहिप्रतिपश्तिकर कर्मधारय के निर्मेष ] से विपरीत [ कर्म-करना चाहिए ॥७॥ धारमप्रतिपत्तिकर बहुवीहि समास के प्रयोग ] की [ओ] व्याख्या हो गई। ि प्रयात् कर्मधास्य की प्रतीति कराने वाला बहुवीहि समास भी प्रयुक्त नहीं

करना चाहिए 🕽 । कर्मधारय की प्रतीति कराने वाला बहुवीहि [समास] भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। जैसे — बीर पुरुष जिस [ बाम ग्रादि ] के हो यह पुरुषा यस्य स चीरपुरुषः । केलः रवो यस्य स कलरवः । इति ॥ 🗕 ॥ सम्भाव्यनिर्पेधनिवर्तने ही प्रतिरोधी । ४, १, ६ । सम्भारतस्य निषेधस्य निवर्तने द्वी प्रतिषेधी प्रयोक्तन्यी । यथा— समरमर्थनि तेन तरस्विना न न जितो विजयी विदशीरवरः।

स खल् तापसवारापरम्पराक्यशितच्चनः चितिमाशिवः ॥६॥ विशेषणमात्रप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्तौ । ५, १, १० ।

'बीरपुरुष: प्राप्त:' [ यह बहुबोहि समास है। इससे ग्रन्य पदार्थ ग्रामादि की त्रतीति होती है। परन्तु इस पर में 'बोरक्वासी पुरुष: बोरपुरुष:' इस प्रकार समानाधिकरण कर्मधास्य समास भी हो सकता है। इसलिए कर्मधारय प्रतिपति-कर इस बहुत्रीहि का प्रमीग नहीं करना चाहिए । कल प्रश्रीत मनीहर स्य इाब्द जिसका बह 'कलरब' है कोई पक्षिविशेष ग्रावि बह्वीहि समास से कलरबः कहला सकता है है। विरन्त उसी पद में 'कलश्वासी रदा' इस प्रकार कर्मधारम समास करने पर 'मुन्दर शब्द' यह 'कलरब' का धर्य होगा। इस प्रकार कर्मधारम-प्रतिपशिकर बहुबीहि समास का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए रे ॥८॥

'काव्यसमय' का नवम नियम बतन्त्राते है---सम्भावित [ बात ] के नियेध के प्रतियेध [ द्वारा सम्भाव्य सबुभाव के

धीतन ने के लिए दो प्रतिवेध [ गञ्जूय ] का प्रयोग करना चाहिए।

सम्भाव्य के निर्वेध की निवृत्ति के सिए दो प्रतिर्वेप [ नन्द्रप ] का प्रयोग फरना चाहिए। जैसे-

उस बलवान् [रावण ] में युद्ध [ भूति ] में [ अन्य सबने ] विजयी [ देवराज ] इन्द्र को न जीता था सो [ बात ] नहीं [ जीत ही लिया था ] किन्तु तापस [राम] के बाको की परम्परा से स्वतपान किया दुवा वह [रावण भी] पम्बी पर गिर पडा।

यहा 'न न जिता' यह जो न>द्वय का प्रयोग हुआ है यह मन्भाव्य के निर्पेष अर्थात् असम्भवता के निवर्तन के लिए प्रयुक्त हुआ है । अर्थात् उसने इन्द्र की बीत किया हो यह असम्भव नही है सम्भव है। परन्तु इन्द्र को जीवने बाले इतने बळवान् उस रावण को भी तपस्वी राम के बाणों ने उसका रसतपान कर पराणायी कर दिया, यह इसका भाव है ॥९॥

वाष्यसमय का दबवा निवम अगुरु भूत्र में बनकाते हैं---विशेष्य को प्रतोति [ सर्थतः या प्रकारान्तर से ] हो जाने पर केवल पिशेष्मस्य प्रतिपत्ती जातामां निशेषणुगात्रस्यैन प्रयोगः । यथा— निधानगर्भामिय सागराम्पराम् ।

स्र हि प्रिच्या विशेषक्षमात्रसेव हि श्रुवन्त्रम् । एतेन— 'कुद्धस्य तस्याय पुरामध्येत्वेताद्रष्टादुर्द्यादुर्द्याः' । भिरस्तित्रसानिव तासदुक्यकैनिवन पीठायुद्दविष्ठदृक्युतः' । इत्याद्रयः श्रवोगा काल्यामाः ॥१०॥

विरोपणमात्र का [ हो ] त्रवीन करना चाहिए।

विरोध्य की शिक्षित्र सादि का प्रेसतीति हो जाने पर केवल विशेषण का हो प्रयोग किया जा सकता है। [बिकोध्य के प्रयोग की सावस्थकता नहीं हैं]। जैसे---

निधि [रलों] से अयो हुई सागरास्थर [युधियो] के समान।
[मह कासिकास के रायुव्य का स्थीक है। वर्गवर्शी वृश्विमा राजी है
भरो पूषियों के समाव है। इस प्रकार का क्ष्मेंन करता है] यहां दूषियों के
वेवास विद्यापा साथ [-निधान नामी लाखा 'सावस्थरस्वर' कर ] का प्रयोग किया

पया है। [विद्योत्य पुनियों का नहीं ] इस [वराहरण ] ■ [बनी प्रकार के ]— तब पत्त कुट हुए पुरारि [शिवा ] के मस्तक से सम्बी व्यासामी वासा [स्रीम ] निकलने समा। [ब्रास्त 'उनीव' निवेषण मात्र का प्रयोग किया मदा है। विद्योत्य प्रकारिक काम नहीं ]।

तद तक एवंत पर से नेघ के समान ब्रह्मुक्वतर कृष्ण वी, [नारद मृति के स्वातम के लिए ] जटकर कोई ही गए।

द्वारत का संस्कृतकार साम् हो गर्द । इत्यादि प्रयोगी की व्याख्या ही गर्द ।

यह माप का क्लोक है। पूरा क्लोक इस प्रकार है—

न यावदेताबुदपरयद्दिखती चनस्तुपाराञ्चनपर्वनावित्र।

गिरेस्तिक्षितानित्र ताबदुञ्चकैनेवेन पीठादुदितप्टदच्युतः।

सहा 'सिटित्वान्' और 'अञ्चुत' पद का प्रयोग कियो वसा है। वे विरोपण पद है।

जनकर ने पहा जो उदाहरण दिए हैं उनमें 'नामराज्यरा, 'उदांच.' विट्टान्' 'अजूत' आदिवयों को केवल विद्याणमात्र पर माना है। वेच यह स्कं है विद्यान पर हो राजने हैं। इसके माज करना विद्यान पत्त्र को अवस्वकता नहें हैं। वर्षात् विचया के अनुसार हनको निषोध्य वस्त्रा विदेशका मान साना जा उच्या है। अनेकार ने वहा उनको नेवल विद्याणमात्र पद मान कर उद्देत नियाह (शिटा) सर्वनाम्नाऽनुसन्धिवृं तिच्छन्तस्य । ५, १, ११ । सर्वमान्नाऽनुसन्धिरनुसन्धानं प्रत्यवमर्शः । बृत्ती समासे छन्नस्य

गुणीभूतस्य ।

यथा--

तवापि नीलोत्पलपत्रचचुपो • मुखस्य तद्रेगुसमानगन्धिनः । इति ॥ ११ ॥

'काब्य समय' का म्यारहवा नियम वतलाते है--सर्वनाम से समास में गुणीभूत का परामर्श हो सकता है ।

सर्वनाम से बनुसरिय, बनुसन्धान बर्यान् प्रत्यवमर्श, परामर्श [ हो सकता का धर्म 'वृत्ती' सर्वात् समात में 'छम्मस्य' सर्वात् है। 'वत्तिच्छन्तस्य' गुणीभूत का । प्रचांत् ] समास में गुणीभूत ग्रवं का भी [ सबैनाम से दरामशं ही सकता है ]। जैसे---

-नीलकवल के पत्ते सबूदा चर्कु वाले धीर उसके पराय के समान गन्ध बाले

मुस्हारे मुख के।

इस उदाहरण में 'तद्रेणुसमानगन्धिन.' यद ये आए हुए 'तत्' इस सर्वनाम पद में 'नीकीत्पल' का परामर्थ अर्थात् प्रहण होता है। उसके अर्थात् नीठीत्पल के पराग के समान गन्ध बाले। परन्तु 'नीलोरपल' पद स्वय 'नीलोरपलपत्रचश्<u>ष</u>प.' इम ममस्त पद का एक अग है। यह बहुबीहि समास है। 'नीलोशासपत्रे देव पशुपी यस्य तस्य नीलीत्मलात्रबंधुवः इत प्रकार के अन्यवदार्धप्रधान यहुवीहि समास में आया हुआ 'नीलीलस्त' घट्य गुणीभूत हो जाता है। उसका प्राधान्य नहीं रहता है। सामान्य नियम के अनुसार प्रधान अर्थ का ही अन्य के माम मम्बन्य हो मकता है अप्रधान का नहीं । इमलिए मामान्यतः नीलोहाल के मुणीभून होने के कारण अन् शब्द में उसका ग्रहण नहीं हीना चाहिए था। परन्तु यह विरुप नियम माना गया है कि गर्वनाम से समाम में गुणीभूत अर्थ का भी परावदां ही बकता है। श्री वाचस्पति विश्व ने अपनी माह्यतत्वकीमृदी, में 'दु राजवाभिधानाश्विज्ञामा तव्यभावके हेती' नास्वकारिका की इस प्रथम कारिका की व्याच्या में रिश्वा है कि 'उपमर्वनस्थापि बुद्ध्या सम्रिकृत्याच सदा परामगं:' । अर्थान् 'नदपथानके हेनो' बहा आए हुए 'तन्' घट्ट गे 'दु सत्रम' पा ग्रहण होता है। पद्मपि 'हु.लत्र याभिधातात्' दम मगस्त पद के अन्तर्गत होनेंगे 'हु.स-त्रम' में का 'दु व' यद उपनुबंत अर्थात् बीच है। परन्तु बुद्धि में मधिरुष्ट होते के सारण जरमार्जन जर्यात् यूवीभूत होने पर भी अससा 'तदा' जर्यात् 'तत्' सम्बन्धसम्बन्धेऽपि पट्ठी मबचित् ॥ ५, १, १२ ॥ सम्बन्धेन सम्बन्धः सम्बन्धसम्बन्धस्विमार् पद्ये प्रयोज्यः यबचित्। - च सपेत्रेति । यथा—कमखस्य कन्दः' १ति । कमखेन सम्बद्धा कमक्षिती, दस्याः फन्द इति सम्बन्धः । चेन कहलीकाष्टवस्यो ज्वादनावाः ॥१२॥

स्रतिप्रयुनतं देशभाषापदम् ॥ ४.१,१३ ॥ ं खतीय कविभिः मञ्जूकं देशभाषापदं मबोडवम् । वया—

योपिरिव्यभित्तताय न हालाम् ।

इत भवनाम ने पराभर्ग-प्रहण-होता है। दशी नियम का प्रतिवादन यहा प्राय-गार शामन ने विद्या है। इसकिए 'तहेबुनमानपाणिया', में आए हुए तित् पत्रोतम में 'क्रीकोरकप्रवादकार' हम नवास में पूर्वीमूत 'निवास्त्य' का परामर्थ हो जाता है। कह काव्यतमय का स्वारहवा नियम वदलाया ॥११॥

आने 'काव्य-समय' का बारहवा नियम वतलाते हे---फर्डी-कर्डी सम्बन्ध के सम्बन्ध [ बोधन ] में [ वरम्या से भी ] पट्टो

[विभक्ति प्रयुक्ती हो सकती है।

सावाय में सामाण (मार्थात परन्परासावया ] शासायसावया में [ शास के मार्थिय ] है। उस [ परायरामाव्य ] में [ भी ] नहीं यहते प्रमुख्य की मा सकते हैं। कीन---कास का कान्य; इस प्रयोग में । [ समल की जह नहीं हीती। कामल का क्यां कामस्तुष्य है। उसकी कान्य या जह नहीं होती है स्वित्त है कामल हैं समझ [ हुई ] क्यांतिली [ कामस्तुष्य प्रकल कान्य ] उसका कान्य [ क्यांत कान्य हुंचा ] इत प्रकार का [ तरम्यण ] मान्यव्य [ यहा पित्रसित्त ] है। उस कान्य हुंचा ] इत प्रकार का कि तरम्या मान्यव्य [ यहा पित्रसित्त ] है। उस प्रयोग ( साम प्रतार कांत्र का स्वत्य वार्थ कीन का कार्य है। उसका कार्य कार्य पर्यो [ स्वार्यत कार्या झाल का सुख्य वार्थ कीन का कार्य है। उसका कार्य पर्यो ( साम गही होता हैं) । क्षिण्ड करनी पन से सम्बद्ध में पुल उत्तर कारण कार्य इस अनार सहस्य भी परस्पार सम्बन्य में जन्ने विभवित अनुसन्द हुई है ] ॥ १ ।।

'काब्य-समय' का तरहवा नियम अगले सूत्र में बतलाते हैं— अर्ज्याक्क प्रयुक्त होने चाले देशन [किसी देश विशेष में प्रयुक्त होने

पाले ] पर का [ संस्कृत काल्य में भी ] प्रयोग किया जा सकता है। कवियों के द्वारा अव्यक्तिक प्रयुक्त किए जाने वाले वेक्सावा के पर का

[ साइत काव्य में भी ] प्रयोग हो सकता है। जैसे--[ हास्त शब्द के दत्री सिद्ध होने से यह हस्ता योधित्] स्त्री है ऐसा मान इत्यत्र हालेति देशभाषापरम् । ध्यनविष्रयुक्तं तु न प्रयोज्यम् । यथा---कह्रे लीकाननालीरविरत्नवित्रसत्पन्तवा नर्तयन्तः।

इस्यत्र कङ्केली पदम् ॥१३॥

२९२ 🕽

्लिङ्गाध्याहारी ॥ ५,१,१४ ॥

तिङ्ग जनाध्याहारस्य भिद्गाध्याहारायतित्रयुक्ती त्रयोज्यायिति । यथा-

चत्से मा बहु निश्वसीः कुरु सुरागण्डुपमेकं शनैः।

इत्यादिषु गण्डूपराज्दः पु'सि भूचसा प्रयुक्तो, न श्त्रियाम, श्राम्ना-तोऽपि स्त्रीत्वे । श्रध्याहारो यथा---

कर [ उसने ] हाला [ शराब ] से बात भी नहीं की [ श्रराब का भी सेवन नहीं किया ]।

बहां 'हाला' बब्द देशभाषा का है। [परन्तु प्रचुर प्रयोग के कारण संस्कृत कार्य में उसका प्रयोग बोधाधायक नहीं है ] । परन्तु जो [ देश-भाषा पद ] प्राधिक प्रयुक्त न किया गया हो उसका प्रयोग नहीं जरमा चाहिए।

जंसे-सदान पत्ती से श्रीभावमान श्रश्लोकवन की पनितयों की नचाते हुए।

इस उदाहरण में 'कडूंसी' पर [ सनतिप्रयुक्त देशभाषा पद है जो ब्रशीक के लिए प्रयुक्त किया है। परन्तु अधिक प्रयुक्त न होने के कारण यहां

उसका प्रयोग उचित नहीं हुन्ना 🛊 🕽 ॥१३॥ 'नान्यसमय' का चांदहवा निमम अवले सूत्र में दिसलाते है-[ स्रति प्रयुक्त ] लिङ्ग तथा [ स्रतिप्रयुक्त वर्शे का ] प्रध्याहार [ भी

काव्य में ] किया जा शकता है। लिङ्ग और बध्धाहार [ इस प्रकार इन्ह सभास करके] लिङ्गाप्याहार [ पद बना 🛊 ] म्रातंत्रपुक्त [ हो ] प्रयुक्त करने चाहिएं। जैसे---

हे बरते ! बहुत दु:शी न हो | इपने दु:श को भुताने के लिए 'गुम गृतत' करने के लिए ] शोरे से [ चुपके से ] मुरा का एक कुल्ला कर जातो । [ एक धँट उतार जासो है।

इत्यादि ['उदाहरणों ] में [ मण्डूच शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग, श्रति-प्रयोग के कारण हुमा है और उचित हैं ] गण्डूंप डाय्ट अधिकतर पुल्लिंग में प्रयस्त होता है [ 'जुण्डायमाने पण्डूया हगोस्तु मुख्यूरणे' इस कोंच के प्रमुसार ] मा भवन्तमनलः पवनो वा, वारखो भवकलः परमुर्वो । चाहितीनलभरः कुलिशं वा स्मित वेऽस्तु लतवा सह युद्ध ॥ श्वन खयाचीदित्यादीनामप्याहारोऽन्योऽतिययुवतः ॥१४॥

#### लक्षणाशब्दाक्च ॥ ५,१,१५ ॥

लस्णाराब्दाश्चातिप्रयुक्ताः प्रयोक्तब्याः । यथा द्विरेकःरोदर-राज्दी भगर-चक्रवाकार्थी लस्लापरी । अनतिप्रयुक्ताश्च न प्रयोज्याः । यथा द्विकः काक उति ॥१४॥

#### न तद्वाहुल्यमेकत्र ॥ ५,१,१६ ॥

स्प्रीतिङ्ग में पठित होने पर भी स्प्रोतिङ्ग में [ प्रांपक ] प्रयुक्त नहीं होता है। प्रप्याहार [ का उवाहरण ] जैसे—

वे पुन्न हिम्मको प्रतिन [न जलावे] प्रयान वायु [न निरावे] मैदमत्त हार्थो [न तोड़े] प्रयान फरसा [न काटे] नदी के जल का प्रवाह [न वहावे] प्रयान विजली [न नव्ट करे]। [क्षी कप] लना के साथ मृशारा [तदा] कटवाल हो।

यहां [ मनकः मादि के बाद वयोधित ] वाक्षील् [ ण्डेटसीत् भैरतीत् ] मादि [ उपयुक्त पदो ] का बध्याहार झन्त्रव अस्तिमधोण 🎚 हैं।

यहा बाराणसीय मस्करण से 'अव्याहारोऽन्वयप्रयुक्त' पाठ छपा है। वह मगत नहीं होना है ॥ १४ ॥

'काव्य-समय' का पन्द्रहवा नियम अगले सूत्र में बहुते हैं---

भीर सक्षणा शब्द [ भी श्रतिप्रमुक्त होने पर ही प्रयोग करने चाहिएं ]।

सक्षणा सन्द भी धातिप्रश्नुतत [होने पर ]ही प्रश्नुत करने बाहिए। जैसे 'डिटेफ' प्रीर 'रिटर' साम [क्साप्टा ] ध्वमर तथा ध्वनाक के प्रयं में तक्षणा परता [ध्वम ]है। [बह काव्य में स्वत्य प्राचीत हो गए हैं हसिएएं उनका प्रयोग करने में कोई दोध नहीं होता है। परन्तु ] धांधक प्रश्नुत न होने वाले [स्तर्भणा सन्द ] प्रयोग में नहीं ताने वाहिए। जैसे [कोए के दार्थ में ] 'डिक' [ दो कवार बाता ] कान यह [लक्षणा सन्द प्रश्नुत नहीं करना चाहिए ] ए १५ ॥

किया चन [ ग्रांत प्रयुक्त लक्षणा घटतो ] का [ भी ] एक पात्रप में स्रिपक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेयां लक्ष्णशब्दानां वाहुल्यमेकारमन् वाक्ये न प्रयोज्यम् । शक्यते हो कस्यायाचकस्य वाचकवद्भावः कर्तुं, न बहुनामिति ॥१६॥

स्वतावायक्रस्य पाचकरकाणः क्युः, न क्युःगानाण गरना स्ताबोनां द्वित्वाविष्टा जातिः प्रायेण । ४, १, १७ । स्ताब्दोनां द्वित्वाविष्टा द्वित्वाच्यासिता जातिः प्रायेण वाहुल्ये-नेति । यथा—स्तन्योसल्ह्योजनस्य । इति । यायेशीव वचनात् क्यांचन्न

नात । यथा— स्तनयास्तरुगाजनस्य भवति । यथा—'स्त्रीगां चन्तः' दति ।

अध क्यं हिन्याविष्टत्वं जातेः । तद्धि द्रव्ये न जाती । अतद्र पृत्यान्

तस्याः ।

जन लक्षणा प्रत्यों का बाहुत्य [ धर्यान् प्रमेक लक्षणा तस्य ] एक बारम में नहीं प्रयुक्त करने चाहिएं। [ किसो बायब में धर्य कोई एक इस प्रकार का लक्षणा तब्द मा जाय तो उस ] एक प्रवासक [ इंग्स्य ] का धायकमञ्जूष्य [तो क्षणिन्यत्] किया जा सकता है। किन्तु बहुत ते [ ध्यायक प्रायों ] का बायकपञ्जूष्य ] मुद्दों [ किया जा सकता हैं ] ॥ १९ ॥

क्राव्य मध्य का १७वा नियम अवस्थ मृत में कहते हैं—

स्तन छाडि की प्रायः द्वित्व विशिष्ट जाति होती है। [ प्रणीत् स्तन, चलु, कर, सादि जो दो-दो खबसव होते है जब शब्दो का प्रायः द्विवचन में ही प्रदोग करना जीवत होता है ]।

स्तन फ्रांवि [ मुग्न धवयवी के बोधक शब्दों ] की प्रायः द्विस्वविधिष्ट द्विचनन युक्त जाति होती हैं । [ उनका प्रायः द्विचचन में ही प्रयोग होता है ] फैमे---

जस—— 'सरणी जनीं के [दोनो ]स्तनों का'।

[ यहां 'स्तनयोः' यह डिजबन का ही प्रयोग किया है यदि एक तहणीं के स्तनों के तिए प्रमुक्त होणा तब भी डिजनत में हो स्तंत अस्य का अयोग होगा । इसी प्रकार प्रमुक्त होणा तब भी डिजनत में हानेक तर्काण्यों के स्तनों के सी भी 'स्तनयोः' यह डिजनत हो प्रमुक्त किया स्वया है ] 'यार्वण' डाम कपन से कहीं-कहीं [ डिजनक का प्रयोग ने नहीं [ जो ] होता है। जेसे हिनयों को चल्छ। [ यहा 'वहा,' यह एकव्यन का हो प्रयोग किया गया है ]।

[प्रस्त ] जाति हित्सानिष्ट केंग्ने होगी। [बगोर्नि ] वह [डिस्य गुण ] ती इच्य में रहता है जाति में नहीं। काति से इच्य से भिन्न होने से। [तत साप जाति को हित्सानिष्ट केंग्ने कहते हैं ? इसके अनुसार दिश्य की गणन। नदोपः । वदवद् पत्वाञ्चातेः ।

क्यं तद्वद्व पत्व जाते:।

विद्व जैमिनीया जानन्ति । चयन्तु तस्यसिद्धौ सिद्धपरमवात्वाविनः । न चैतमवित्रसङ्कः अस्यानुसारित्वान्यायसेवि । एवमन्यत्रापि व्यय-स्थोता ॥ १८६ ॥

ं इति भी काश्यालजुरत्त्ववसी 'प्राथोगिके' पञ्चिपेऽपिकरणे प्रयमीध्यायः । जास्त्रासस्यः ।

गुणों में की जातो। है। ब्रोर गुण केवल बच्च में रहते हूं, जानि भादि में गुण नहीं रहते हैं। इमसिए जाति को ब्रिस्साविष्ट नहीं कहा जा सकता है ]।

िण पर ] यह दोम नहीं है। जाति के तकतवून [ सर्मात् जाति का प्यक्ति के साथ अंदानेत ] होने के कारण [ दिख्य गुण जाति का धर्म हो सकता है]।

[प्रकार-इस यर पूर्वपक्षी फिर प्रका करता है कि भेवाभेद तो परायर विरुद्ध धर्म है तब बाति का व्यक्ति के साथ भेदाभेद की चनेगा ] जाति का तदादूषाय की होगा ?

[ जसर } यह सो [ 'जारवाहतिव्यन्तवाः वदावर्थः' व्ययंत् नाति, ब्राष्ट्रति व्यर्गत् नाति, ब्राष्ट्रति व्यर्गत् नाति व्यार्गत् कीर व्यक्ति तात्री की क्षीन्मित वर्षण्य से वर्षण्यं वालये वाल्ये तीत्रीन वर्षण्य क्षेत्र व्यार्ग्य काल्यं काल्यं हात्र व्यर्ण्य पर सारवार्थं काल्यं होत्र वर्षे वर्षण्यं काल्यं होत्र वर्षे वर्षा व्याप्त्यं काल्यं होत्र वर्षे वर्षे की काल्यं काल्यं काल्यं होत्र वर्षे वर्षे होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य ह

किया जा सकेना इसलिए ] बालिप्रमङ्ग होगा । [ उत्तर ] नहीं [ इस प्रकार चलिप्रमंग की शंका जहीं करनी चाहिए ] सक्य के अनुसार न्याय [ युक्ति, प्रमाण या सलण ] के होने से ।

इसी प्रकार धन्यत्र भी व्यवस्था स्थयं समझ तेनी चाहिए। इति को काव्यालकुरसूत्रज्ञाल में

'प्रायोगिक' वञ्चम बाधकरण में प्रथम बन्याप समान्त हुमा ।

द्दति श्रीसराधार्यीहर्ग्यस्य सिद्धान्तरियोषणिविर्याचनायो कप्रधानंकारतीर्यकार्याः हिन्दीच्याक्यायां 'प्रायोधिकं' चञ्चमेर्राधकरणे प्रथमोरप्यायः समस्यः ।

### 'प्रायोगिक' नारिन पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः

[ राष्ट्रशुद्धिः ]

साम्प्रतं राष्ट्रशुद्धिरुच्यते ।

रुद्रावित्येकशोपोऽन्वेष्यः । ५, २, १ । रुद्रावित्यत्र प्रयोगे एक्सोपोऽन्वेष्योऽन्वेपयीयः । रुद्रश्य रुद्रासी

'प्रायोगिक' पञ्चम अधिकरण में दिलीय अध्याय

पश्चम अधिकरण का नाम 'प्रायोगिक' विध्वरूप है। इसमें मबियों के लिए तब बाय आदि के प्रयोग के नियम बतलाए हैं इसलिए इसका नाम 'प्रायोगिक' अधिकरण रखा गया है। इस के प्रथम अध्याप में 'काव्य-समय' नाम हे कारम में प्रयुक्त होने बाको सामान्य बातों का उल्लेल किया गया है। इस अध्याप में 'काव्य-हार्ब' के विध्य में दिखेंगे। देकुत कर कर के हिने होते हैं तो देव नाक्य समान्य के प्रतुक्ता में 'प्रकाशक होते हैं (ते हैं वे किये में दिखेंगे। देकुत कर कर के निवार के तिन्हार जनका प्रयोग जिला नहीं होता है। और दुख्त सम्बद्ध मनकर के होते हैं के विध्य में प्रवुक्त कर कर कर के स्वायोग नहीं करते हैं। इस की प्रवार के स्वायं स्वायं स्वयं स्वयं समान्य कर के हो के साम मान्य के स्वयं होते हैं कि वाम अध्याप में करने हैं। इस की प्रश्न मानकर के स्वयं का सकते हैं। इस की प्रकार के तुख्त होते हैं वीर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस की प्रकार के तुख्त होते हैं विश्वर्थ की स्वयं हता सकते हैं। इस की प्रकार के तुख्त होते हैं की स्वयं की सिक्त होते होते बोले 'इसी इस प्रयोग की की हीते हीते बोले 'इसी इस प्रयोग की की हीते हैं।

श्रम क्राब्दशुद्धि का कथन करते हैं।

्हर्डी इस [जयोग ] में एकत्रोय [का निचान ] सोजना होगा [ प्रपॉत मिसता नहीं हैं। बताएय यहाँ एकत्रोय करके दिन्न सभा गार्वती रोजों के लिए 'रही' यह प्रयोग करना उचिव नहीं ] है।

[शिव घोर पार्वतो होनो के किए सम्मिनित रूप में एकपेप डारा] 'रुद्रो' इस प्रयोग में एकवेप [विधायक सुन्नका] क्रन्वेचल करना होगा। इस प्रीर [इदस्द पत्नी] इमाणी ['दम्द्रवरूणभवक्षवंद्रमुद्रहिसारणामातुसा- मिलि-नववि-क्षपि-प्रभृतीनां धातुत्वं, धातुगणस्यासमाप्तेः।

४, १, २।

मिल्लि, विकल्लयि, च्रययि इत्यादयः प्रयोगाः। तत्र मिलि-क्लिप्स्पिर-प्रश्तीनां करं यातुच्या, वात्र्याठाद्व, गायुविजानामेव पातु-संज्ञायियानात्। तत्राठ । याद्वगणस्थातमान्ते। यर्घवे धातुगण् इति स्राप्तिक सम्प्राप्ति प्रयाचनते । क्लेयां गण्यास्त्रोऽनमत्तरः प्राप्त्रश्चोगार्विति ॥ २.॥

वलेरात्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात् । ५, २,३।

चलेरनुदरचेच्यादास्मनेषदं यत्, तदनित्यं हर्यसे, 'लञ्जासीत' युकाती' इत्यादिप्रयोगेषु । तत्कथमिस्याह जापकान् ॥ ३ ॥

'मिल', 'क्लीब' घोर 'सिर्प' थादि [धानुवाठ में प्रपठित] का पातृत्व है। धानुगण [धानुवाठ मात्र में समस्त धानुबों] के समाप्त न होने से [ बानुवाठ के फ्रांसिरिक्त पानु औ होते हैं]।

'मिलांत', 'मिबनबांत', 'बपपांत' इत्याबि प्रदोग पाए जाते हैं। जनमें जिसके भूसपृत्व ने मिलि, समीज स्तिय कार्य का धानुका [ पानुपाट में परित स होने के कारण ने केंसे होगा ने जणवार कि [ प्रचारि ने जब परितां को हो पानुस्तान का विश्वना [ "अुवार्यायो पालय" इस सुत्र में ने होने से। [ गर्मों में सप्तिक मिलि कार्य कर पानुस्य की होगा, यह करत हुआ ]।

भीतर इसका उत्तर पेते हैं। पानुताण के ि उसी परिवाधित पानुवाठ के भीतर इसका उत्तर पेते हैं। पानुवाठ के बाहर भी बहुत पानु सिद्ध भयोग से मानी ना सकती हैं। इसीतिया ने पानुवाठ के सहतर भी बहुत पानु सिद्ध भयोग से मानी ना सकती हैं। इसीतिया ने पानुवान कि सकता है। यह पानुवान सिद्ध मानी के क्षत्री के । इसीतिय हुंग [मिन्ति, कार्तर वार्ति का पानवाइ [पानुवान] सिद्ध मानीय से प्रविच्या है। ['अभूति-महण से वार्ति 'अप्तावता है। ['अभूति-महण से वार्ति 'अप्तावता है। ['अभूति-महण से वार्ति 'अप्तावता है। से प्रविच्या स्वाव्या से प्रविच्या है। स्वव्या है। स्वव्या है। स्वव्या है। से प्रविच्या है। से प्रविच्या है। से प्रविच्या है। से प्रविच्या है। स्वव्या है। से प्रविच्या है। स्वव्या है। से प्रविच्या है। स्विच्या है। स्वव्या ह

'विति' [ पानु ] का [ बनुवासेत् निभिन्नक ] प्रत्मनेतव [ विशिष्ट् पानु में इकार तथा इकार वो बनुवाच करने क्य ] जायक [ वस ] में प्रतिस्य है। [ इसनिय वरसंग्यन में भी उसका अयोग हो सकता है ]।

यति [ यानु ] के प्रनुवास [ इकार के ] इत् होने से [ "प्रनुवासित

<sup>॰</sup> ब्रान्सध्यको १, ३, १ । • ब्राव्हाध्याको १, ३, १२ ।

कि पनस्तञ्जापकमत आह--

चक्षिङो इयनवन्धकरणम् । ५, २, ४ ।

चित्तङ इकारेराँचानुदाचेन सिद्धमात्मनेपदं किमथे डिक्करणम् । यन् क्रियते अनुदान्तनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्यत्यज्ञापनार्थम् । एतेन नेदि भर्ति तर्जि प्रभृतयो ज्याख्याताः । जावेदयित, भर्त्सयति, तर्जयित इत्यादीनां प्रयोगारणं दर्शनात् । अन्यश्राप्यनुदात्तिधम्धनस्य आत्मनेपद-स्यानित्यत्वं ज्ञापकेन द्रष्ट्रच्यमिति ॥ ४ ॥

भारमनेपदम्' इस सुत्र से विहित] जो भारमनेपद हुन्ना है वह 'सरजासील बलन्ती' इत्यादि प्रयोगों में सनित्य दिखलाई देता | पाया जाता ] है। यह [ 'वलन्ती' पर में परस्मैयदिनिमलक दातृ घत्यय ] कैसे हुया [इस काडूर के होने पर उस के समापान के लिए ] यह कहते हैं। [ चक्षिक् यातु में इकार तया उकार भन्दासेत ग्रीर डिस्करण रूप ग्रमबन्धद्वय की रचना रूप | कापक के होने से । 🛚 प्रनुवासेत् निमितक जात्मनेषद की स्ननित्यता होने 🖩 'वलस्ती' में प्रारमनेषद को मनित्य मान कर ही कवि ने 'वलन्ती' यद का प्रयोग किया है ]।। ३ ॥ ि 'बलग्ती' में श्रनदासेत निमित्तक ग्रारमनेपद की ग्रनिस्पता का ] बह

नायक नया है। इसके [ दिललाने के ] लिए [ खगले सूत्र में बायक ] कहते है-

चिक्षक थिता के दिकार और दकार स्पी दो अनवन्थों का

करना [हो इस विषय में शापक है]। चिंक्षरु [ भातु में ] के धनुदास 'इकार' [के इत् होने ] से ही [ 'मनुदासडित प्रात्मनेपदम्' इस सूत्र से ] प्रात्मनेपद सिद्ध हो सकता है फिर किकरण किसलिए किया है। जो [यह डिस्करण] किया है वह धनुवारीत निमित्तक ब्रास्मनेपद के श्रनित्यत्वज्ञापन के लिए [ही ] किया है। इस [ धनुवातीत्-निमित्तक ग्राहमनेपद के ग्रानित्यत्व-सापन ] से बेदि, भीत्स, तींज प्रभृति [ धातुम्रों में मनुदात्तेन सर्यात इकार की इत सजा होने पर भी मात्मने-पद के न होने के कारण ] की व्याख्या हो गई। [ उन धातुओं के प्रनुदासेत-होने पर भी बनुदासेत्-निषित्तक बात्मनेपन के बनित्य होने से ही ] बावेदयित. भत्संयति, तर्जवित ऋदि [ परस्मेपद के ] प्रयोग देखें जाने से । [ अक्षिड् घातू

से ] प्रत्यत्र भी अनुदासनिमित्तक ग्रात्मनेपद का ग्रनित्यत्व [इस ] सापक से समझना चाहिए ॥ ४ ॥ इम प्रकार आत्मनेपदी धानुओं के परस्मैपद के रूपों का समर्थन कर नागे परस्मेपदी 'क्षि' और खिद जादि धातुओं के 'क्षीयते', 'खिदाते' आदि आस्मने-

#### क्षीयते इति कमंक्तंरि । १, २, १ ।

चीयते इति प्रयोगी दृश्यते । सः कर्मकर्तिरे द्रष्टव्यः । चीयतेरना-समनेपदित्यान् ॥ ४ ॥

पद प्रयोगों के समर्थन का प्रकार अगने दो मुत्रों में दिगलाते हैं। इन दोनों ब्रयोगों का समर्थन बल्यकार में क्षमंकता में उनका प्रयोग मान कर किया है। जब भौतर्य के अभिनाय के बोलन के निष् कर्तृत्व की अधियक्षा हो जानी है त्य कर्म, फरण आदि अन्य कारफ भी कर्नाका स्थान ग्रहण कर लेने है। जैसे हम करूम से लिखते हैं। लिखने में कलब माधन या करण है। परस्तु कभी कभी 'यह कलम वडा अच्छा दिखती हैं' अयवा 'यह कलम तो चलती ही नहीं इस प्रकार के प्रकीय करने हैं । यहाँ वास्तविक कर्ता में कर्त्रत की अविवक्षा होने में करणभूत करूम में बर्न त्य आ जाता है। 'नाध्यनिश्वितति' आदि प्रयोग ऐसे हों है । इसी प्रकार 'ओदन पवति', 'काप्त शिनसि' आदि बावयों में जब मौक-मांतियम चांतन के लिए वर्त, व की अविवस्ता होती है तय वर्महर ओदन तथा काष्ठ भी कर्ता का स्थान से लेते है। तब 'पच्यते जोदन: स्वयमेव.' 'भियते काष्ठं स्वयमेव' इस प्रकार के प्रयोग होते हैं । इन्हीं को कर्मान्तों में प्रयोग कहते है। जब कमें कारक कर्नाका स्थान लेता है सब ''कमेंनत् कर्मणा नुन्म प्रिसः' मूर में बर्मबद्भाव होने ये यक्, आत्मनेपद, चिण्वव्भाव, चिण्वव् इट् आहि कार्य होने हैं। इसलिए जिन धानुओं में साधारणतः कर्ता में प्रस्पर होते की अवस्था में परस्मेपद होता है जैमें 'ओदर्ज पनति', 'काष्ठ मिनति' आदि में जुन्ही धातुओं के कर्मकर्ता में यक् प्रत्यम और आत्मनेपद होकर 'पच्यते भोदनः' 'भियते काप्ड' इम प्रकार के प्रयोग होते हैं । यह 'कर्मकर्ता' के प्रयोग कहलाते हैं । इसी प्रकार 'शीमते' तथा 'खिछते' प्रयोग भी कर्मकर्ता में होने ने उनमें आत्मनेपव होता है इस बात का प्रतिपादन अवने दो मुप्तो में करते है ।

शीपते यह [प्रयोग] कर्मकर्ता में [होने ते यहां भ्रापनेपद] है।

ं क्षीयते यह प्रयोग देखा जाता है । वह कर्मकर्ता में समझना चाहिए । 'क्षि' पात के परस्मेपदी होने से ।

'क्षि' घातु, घातुपाठ में तीन जगह आमा है। पहिला म्यादि गण में 'क्षि समें' घातु आया है, वह अकर्मक है। उसका 'सर्वाव' रूप बनता है। दुसरा

<sup>&#</sup>x27; श्रष्टाप्यायी ३, १, ८७।

खिदाते इति च। ४, २, ६।

खिदाते इति च प्रयोगो इस्यते । सोऽपि कर्मकर्तर्येय द्रष्ट०यो. न क्तोरि । श्रदैवादिकस्यात् खिदेः ॥ ६ ॥

'क्षि हिसायाम्' 'स्वादिगण' मे आमा है वहाँ 'क्षिणोति' रूप बनता है। और तोमरा 'सि निवासगत्योः' 'जुदादि गण' से आया है वहा भी परस्मैपदी धातुओं में ही उसका पाठ है इसिलिए सभी जगह 'शीयते' में आत्मनेपद का उपपादन कमकर्ता में प्रयोग मान कर ही हो सकता है। 'ब्यय' घन शिलांति' इस वाक्य में जब ब्यम रूप कर्ती में कर्तृस्व की अविवक्षा हो जाती है तब कर्मकर्ती में प्रयोग होकर 'धन स्वयमेद क्षीयते' इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है ॥ ५ ॥

मीर [इसो प्रकार] 'विष्यते' यह [प्रयोग ] भी [कर्मकर्ताका ही

प्रयोग समझना चाहिए ी।

ग्रीर 'खिछते' यह प्रयोग भी पाया जाता है वह भी कर्मकर्ता में [ही ] समझना चाहिये, कर्तामें नहीं । 'लिव' धातु के [यहा] वैवादिक [विपादि-गणपठित ] न होने से ।

यहा प्रत्यकार लिल रहे है कि 'लिव' धातु 'दिवादिगण' की नहीं हैं इसलिए 'खियते' रूप केवल कर्मकर्ता में बन सकता है। कर्ती में नही । परन्तु ग्रन्यकार का यह सत जिल्ला है। क्योंकि 'दिवादि यण' म 'खिद दैन्ये' बाहु पाया जाता है और नहीं कर्ती में ही 'शिब्बते' रूप भी बनता है। अस्तुत 'खिब' धातु भी धातुपाठ में तीन जगह अध्या है । 'नुदादिगण' में 'लिद परिधाते भातु है उसका 'खिन्दिति' रूप बनता है । इसके अतिरिक्त' रुधादि तथा 'दिवादि' गणी में 'किद दैन्यें' इस रूप में 'किद' थातु का पाठ हुआ है। 'रुपादिगण' में उसका 'ख़िक्ते' रूप बनता है और 'दिवादिगण' में 'ख़िबते' रूप कर्ता में बनता है। 'तुदादिगण' में 'सिंद परिचाते' धानु के प्रकरण में ही सिदान्तकीमृदीकार ने 'अय दैन्ये स्पादौ दिवादौ च यह स्पष्ट रूप से छिल भी दिया है । परन्तु मामन मालूम नहीं किम आधार पर 'अदैवादिकत्वात् खिदे <sup>°</sup> अर्थात् खिद धातु दैवादिक-दिवादिगण पठित नहीं है, यह लिख रहे हैं । 'स्थितस्य गतिश्चितः नीया' के अनुसार यदि इसकी सर्गात लगानी है तो इस प्रकार लगाई आ सकेगी कि वामन ने किसी विशेष स्थल के प्रयोग विशेष को 'परिवातार्थक तुदादिगणीय 'लिब' धातु से बना हुआ मान कर यह लिखा है कि यहा इस विशेष प्रयोग मे प्रयुक्त 'खिद' घातु दिवादिगण पठित वैवादिक घातु नही है । इमलिए उस स्थल में 'लियते' यह प्रयोग कर्मकर्ता में समझना चोहिए । दिवादिगण पठित खिद

# मार्गेरात्मनेपदमलक्ष्म । ४, २, ७ ।

चुरादी 'मार्ग अन्वेष्ण' इति पठ्यते। 'श्रा घुपाद्वा' इति विक-त्यतिक्रिकः । तस्माद् बदात्मनेषद् दर्वते 'भार्मन्तां देहभारमिति' तदत्तनम अलत्तुतान् । परसौषद्वितान्मार्गेः । तथा च शिष्टप्रयोगः—

'करकिसलयं घ्र्या ध्रुया विमार्गति वाससी'॥ ७॥

लोलमानादयश्चानशि । ५, २, ८।

के.कमानो चेक्कमान इत्यादयध्यानशि द्रष्टव्याः । शानचस्त्यमायः । यरस्तैपदिस्याद् धातृनामिति ॥ = ॥

पातु का तो कर्ती में भी 'लिखते' प्रयोग वन सकता है। प्रन्यकार का यह अभिप्राय मान कर ही प्रकृत ग्रन्य की समति लगानी चाहिए।। ६ ॥

'मार्ग' यातु का भारमनेपव श्रमुद्ध है ।

'ज्याविषण' में 'मार्ग' आजेयणे यह [धातु] पढ़ा जाता है । 'प्राप्ताद बर' इस नियम से उनसे [ जुरारि सुत्रम ] मिष् धिकर से कहा पत्रा है। उत्त ['मार्ग' धातु] से जो धारमनेपव देखा है जेसे 'नार्गमां दैहुसारन्' इस असीन में [मार्ग धातु है तरेद तत्कार में 'सार्ग'नार्' प्रयोग बनता है] यह [ स्वकान सत्तमहोन-दृषिस ] बागुद्ध है। 'मार्ग' धातु के परर्थंपरी होने से। इस्त्रीतिए ['मार्ग' यातु का ] सिष्ट प्रयोग [ परस्त्रपद में ही किया जाता

[सम्भोग के प्रतस्तर समा नार्यका ] कर किसलय को हिला-हिला कर [ नीचे पहिनने फोर ऊपर फोड़ने के ] बोनों बहनों को [ वतन पर इधर-उपर ] फीनतों हैं।

यहा 'विमार्गित' यह 'मार्ग' पातु का परस्तैपद में प्रवीय किया गया है। यही फिप्टानुमीवित प्रयोग होने में नुद प्रयोग है। और 'सार्यनाम्' आदि आरमनेपद में क्याए हुए 'मार्ग' पातु के प्रयोग बजुद्ध है।। ७॥

सोसमान पादि [ प्रात्मनेपदी सद्गा प्रयोग ] चानस् [ प्रत्यय ] में [ बने समाने चाहिए, प्रात्मनेपदी घातुषो से विहित सानच् प्रत्यय से बने हुए नहीं समामने चाहिए ]।

भोतमानः केलमानः इत्यादि 🛛 भारभनेपदी धातुओं के सद्दा दिखलाई

देने वाले प्रयोग ग्रात्मनेपदी धांतु से दानच् प्रत्यय में मुक्का ग्रागम होकर नहीं ब्रिप्तु परस्मेपनी धातु से हीं ] चानक [ प्रत्यय ] में [ मुगागम करके बनाए ं हुए ] समझने चाहिए। [ उन ] धातुको के परस्मेपदी होने से। [ उन धातुको से परे ] ग्रानच् [ प्रत्यय ] का श्रमाय है। [ परस्मेपदी घातु से शानच् प्रत्यय नहीं हो सकता ह ग्रतएव रेश्तान्छीत्यवयोवजनशन्तिय जानश् सूत्र से 'जानश' प्रत्यय करके उनकी सिधि होती है यह समझना चांहिए 🖠

लोलमान, बेल्लमान शब्दो का प्रयोग निम्न इलीक में इकट्ठा ही किया ंगवा है--

लीलमाननवर्मीक्तिकहार वेल्लमानचिक्रश्लथमाल्यम् । स्विन्नवित्रमविकस्वरनेत्र कौछल विजयतं कलकथ्ठयाः ॥८॥

लभ धातृ 'दुश्रमम् प्राप्ती' इस रूप मे प्राप्ति अर्थमं क्वादिगण मं पढा गया है। इस के "व्यन्तावस्था" में दो प्रकार के प्रयोग काव्यो मे-पाए जाते है। कही तो 'अण्यन्ताबस्या' का लभ घातुका कर्ता व्यन्ताबस्या मे कर्महो गया है और उसमे दितीया विभवित का प्रयोग हो रहा है। और कही अध्यन्तावस्था का लभ धातुका कर्ती प्यत्नावस्या में कर्म नहीं हुआ है और उत्तमें प्यन्तावस्था में डिसोमा के बजाय तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। पहिले प्रकार का वदाहरण---

दीधिकाम् कृमुदानि विकास छम्भयन्ति दिविदा शरियभास । हैं। इसमें 'लरुअम्लि' यह णिजन्त का प्रयोग है। इसका अण्यन्तावस्था में 'कुमुदानि विकास लभन्ते' इस प्रकार का प्रयोग होता है । इसमे 'कुमुदानि' कर्ता हैं, 'विकास' कमें हैं, 'जमन्ते' अध्यन्तावस्या की किया है। 'कुमृदानि विकास लमन्ते, तानि शशिभास प्रेरयन्ति इस प्रकार प्रयोजक कर्ता में णिच् प्रत्यय करने पर 'पाशिभाग- कुमुदानि विकास लम्भयन्ति' यह प्रयोग वनता है। इसमे कुमुदानि मह नर्म विभिन्त है और द्वितीया का रूप है। पाणिनि के <sup>क</sup>'गतिबुद्धिप्रस्मय-सानार्थराज्यनम्भिकाणामणि वर्तास णो इस सूत्र मे गत्यर्थक आदि षातुओं का अध्यस्तावस्था का कर्ता व्यन्तावस्था में कर्म सन्नक हो जाता है। और उसमें द्वितीया विम क्ति होती है। जैसू-

<sup>े</sup> ग्रस्टाध्यायी ३, २, १२९

<sup>&</sup>lt; प्रव्याध्यायी १, ४, ५२

## लभेगत्यर्थत्वाण्णिच्यणी कर्तुः कुर्मत्वाकर्मत्वे । ५, २, ६ ।

श्रवृत्तममयत् स्वगं वेदार्षं स्वानवेदयत् । आरायच्यामृतं देवान् वेदमध्यापयद्विधिम् । आरायत् सन्तिङं पृथिवी यः स वे श्रीहरिर्मतिः ॥

इसी प्रकार पाणिकामक कुमुबानि विकास व्हम्भवन्ति यह प्रयोग किया गया है। इसमें कम यासू के प्राय्ययोक होने पर भी उसमें गति का प्राथान्य गोर प्रार्थिक की गोणता होने से स्वयंक प्रान्त कर अध्यनतावस्था का वर्ती व्यया-यस्या में कमें है। वया है।

दूसरे उदाहरण में 'सुतर्रा सित मुनेबंपु: विसारिभिन डिजाविकमाज-निगाकरामुभिः विकिन्ना लम्भयन् अञ्चलः मुचिस्मितां वाचमयोवत्' इत दूसरे उदाहरण में 'सितिमा मुनेबंपुः लगते' स्वेतिमा मुनि नारद के दारीर की प्राप्त करती है 'त कृत्यः प्रेरयित' कृष्ण उसकी प्रेरित करते हैं, इसलिए कृष्ण नारद मुनि के मरीर की मुक्तता में युक्त करते हुए बोले । यहा अध्यस्तावस्मा के कर्ता की कर्म समाहोकर दिलीया निमन्ति नहीं हुई है। अपिनु कर्ता के उसके "कर्तु कर-गयोल्तृतीया इस मूत्र ने उसके कर्ता में तृतीया विश्ववित होती है। यहा कमंत्रता न हीने का कारण लग बातु की गत्यर्थता का न होना है। सम बातु का साधारण अर्थं तो बातुपाठ के बनुसार बास्ति है। परन्त् वह प्रास्ति गतिपूर्वेश ही होनी है। उसमें कही गति का प्राधान्य और प्राप्ति का अप्राधान्य होगा है तया नही प्राप्ति का प्राथान्य और गति का अवायान्य होता है। इनमें से अहा गति का प्राधान्य होता है वहा धानु को गत्यर्थक मान कर वैत्यतिवृद्धिप्रत्यवमानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता संशी'इस मुझमे बच्चल्तावस्थाके कर्ताकी ष्यन्तायस्था में कमें सजा होती है। और उसमें द्वितीया जिसक्ति का प्रयोग हीता है। और नहा प्राप्ति का प्राथान्य होता है वित गील होती है वहा लभ धातु को गत्यभंक नही माना जा सकता है जतएव वहा अष्यन्त अवस्था का कर्ता कर्मसजक नहीं होता है। वहा कर्ता में तृतीया विमनित होजाती है इस प्रकार लम घातु के प्यन्ताबस्था में मह दो प्रकार के प्रयोग थाए जाते हैं। इस बात की प्रत्यकार अपले सूत्र में कहते हैं.--

त्तअ धातु के पत्पनंक होने [ और कहीं गत्पनंक न होने ] से जिजन

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ग्रप्टाध्यायी २, ३, १८ ३

<sup>े</sup> मन्दान्यायी १, ४, ५२ ।

1 304 पञ्चमाधिकरणे दितीयोऽध्यायः .य ९ ]

ग्रस्ययं लभिर्यः प्राप्युवसर्जनां गतिमाह । श्रास्त च गखुवसर्जनां श्राप्तमाहेति । श्रत्र पूर्वेसिन् पत्ते गत्यर्थनाभावान्तर्भागिच्यणी कर्ता तस्य 'गत्यादिसुत्रेण कर्मसंत्रा । यथा--

दीर्घिकामु कुमुदानि विकासं लम्भयन्ति शिशिराः शशिभासः। द्वितीयपत्त गत्यर्थत्वाभावाल्लभेष्णिच्यणी कर्तु न कर्मसंज्ञा ।

चया---सितिम्ना सुतरां सुनेर्वपु-विसारिभिः साधिमयाथ लम्भयन । क्रिजाञ्चलिख्याजनिशाकरांशुभिः वाचमवाचदच्यतः॥ ६ ॥ श्रचिस्मितां

[संप्रयोजककर्ताको अवस्था] में अध्यन्त अवस्थाके कर्ताका कर्मत्व और प्रकर्मत्व [ कहीं कर्मसंता और कहीं उसका प्रभाव ] होता है।

एक इस प्रकार का लभ धातु [का प्रयोग ] है जो, प्राप्ति जिसमें उपसर्जन [गुणीभूत] है ऐसी गति को कहता है । ब्रौर [बूसराइस प्रकार का लभ घातु का प्रयोग है ] जो, गति जिसमें उपसर्जनीभूत है इस प्रकार की प्राप्ति को महता है। उन दोनों में से प्राप्ति जिसमें गुणीभृत है ऐसे गतिप्रधान ]

प्रथम पक्ष में लभ थातु के गत्यर्थक [ गतिप्रधानार्थक ] होने से प्रश्यन्तावस्था में जो कर्ता उसकी [ <sup>९</sup>'गतिबृद्धिप्रश्चवसानार्थं तब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स 'णी' इत्पादि ] गत्यादि सूत्र से कर्मसङ्घा हो जाती है। जैसे---

चन्द्रमा की शीतल किरणें बावड़ियों में कुमुदों को खिसाती [ विकास को

प्राप्त कराती ] है।

यहा कृमुद विकास को प्राप्त करते है इस अध्यन्तावस्था के बाक्य में कुमुद फर्ता है। बीतल अधिकिरणे कुमुदो को विकास प्राप्त करवानी है। इस णिजन्तावस्था में प्रयोजक कर्ता शिंगिकरण हैं। और अध्यन्तावस्था का कर्ती कुमुद थहाकर्महो गयाहै।

[प्राप्ति प्रधान] दूसरे पक्ष में [लभ बातु के ]गत्पर्थक न होने से

णिजन्त में अध्यन्तायस्था के कर्ता की कमें सन्ना नहीं होती हैं। जैसे-स्वभावत: गीर वर्ण [नारद ] मृति के दारीर को [चारो ब्रोर ] फंसने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ग्रस्टाध्यायी १,४,५२।

२ ग्रस्टाध्यायी १,४,५२।

ते में शब्दौ निपातेषु ॥ ४,२,१० ॥ त्वया मयेत्यस्मिन्नर्थे ते मे शब्दी निपातेषु द्रष्ट्रब्यी । यथा— शतं ते वचनं तस्य ।

वदानधीत इति नाधिगतं पुरा मे ॥१०॥

तिरस्कृत इति परिभृतेऽन्तर्घ्युपन्नारात् ॥ ४,२,११॥ पाली बलायक्ति के बहाने बन्द्रमा की किरणों से [ ग्रॉर भी ग्राधिक ] द्वेतिमा

को प्राप्त कराते हुए कृटण भी गुभ्रस्मित युवत वाणी बोले । यहां 'लम्भयन्' यह ध्यन्नावस्था की किया है उनका अध्यन्नावस्था का मती 'मितिमा' है। परन्तु यहां मत्ययं की प्रचानता न होने ने 'गतिबृद्धि' इत्यादि सूत्र ने 'निनिमा' की कर्म सज्ञानहीं हुई । तय 'कर्न करणयोस्तृतीया'

इस सूत्र में उसमें तूनीया होकर 'मितिस्ता रूप्ययन्' यह प्रयोग पना है ॥ ९॥ युप्मयु-अन्मयु शस्त्र के पप्टी और चतुर्वी विभवित 🕏 एकवचन में 'तुम्ब', 'ते' और 'तब', 'त' यह दो प्रकार के रूप बनते हैं। परन्तु इन दो विभिन्तियों के अतिरिक्त कहीं-कहीं तृतीयादि विभक्ति में भी ते' भे' पदों का प्रयोग देवा जाता है। जैसे 'शुन ने बचन नस्य' यहाँ 'स्वया' के स्थान पर 'ते' प्रमुक्त किया गया है। 'बेदानधीते इति नाधिगत पुरा में' यहाँ 'में नाधिगत' का अर्थ 'मया नःश्विगतम्' हैं। इस प्रकार इन उराहरणों में तृतीया विभक्ति में ति', 'मे' गब्दों का प्रयोग कैंग हुआ है यह सङ्का होनी है। उसका समाधान ग्रन्थकार मह करते हैं कि 'ते', 'में' बस्दों का निपातों में पाठ मान कर यहां प्रयोग किया गया है। इसी बान को अगले मून में कहने हैं--

'तें', 'मे' शब्द निपातों में [ पठित ] है।

'रवया' 'मया' इस [ तृतोबान्त के ] ग्रथं में 'ते' [ त्वया ], 'ते' [ मवा ] द्दाव्य निपातो में देखने चाहिए। जैसे---

तुमने उसका वचन सुना ।

[ वह ] वेद पड़ता है यह बात मेंने पहले नहीं जानी ।

िइन दोनो उताहरणो में निपात पठित 'ते', 'मे' झन्दो का प्रयोग समक्षना चाहिए ] ॥ १०॥

'तिरस्कृत' यह [ झब्द ] परिभूत [ ग्रपमानित ] श्रर्थ में श्रन्तर्धान [ छिप जाने ] के सादृक्य में [ गोगोवृत्ति लक्षणा से प्रयुक्त होता ] हैं।

सूत्र ११ ी तिरस्कृत इति शब्दः परिभृते हत्त्वते । 'राञ्चा तिरस्कृत' इति । Ħ ावरस्थ्य श्रव राज्य, बारभूव १६९व । चन्ना विरस्य स्थाना च न शप्नोति । तिरः शब्दस्य हि श्रितिडेन्तवेश इत्यन्वर्धी गतिसैता । तस्यां च सत्यां श्रीतरसोऽज्यतरस्याम् १ इति सकारः । तत्त्रयं तिरस्कृत इति . परिभते ।

ष्ट्याह्, श्रन्तर्ध्यु पचारान्, इति । परिमृतो हान्तर्हिनवद् भयति ।

#### मुख्यस्तु प्रयोगो यथा— लायस्यप्रसरतिरस्कृताङ्गलेखाम् ॥ ११ ॥

'तिरस्कृतः' यह शब्द ग्रपमानित इस श्रयं में [प्रयुक्त हुमा ] देखा जाता हैं । [जैसे ] राजा से तिरम्कत [ राजा से प्रवमानित ]। यह [ परिभूत या प्रवमान नित प्रथं में तिरस्कृत शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार ] प्राप्त नहीं होता है। 'तिरा' शब्द की अन्तर्धान [ अर्थ ] सं <sup>3</sup> 'तिरोज्नतर्था' सूत्र ते गति सता होती हैं। और उस [गिताका] के हो जाने पर <sup>क्र</sup>तिरसी ज्यारस्थाप् इस सुत्र से [बिसर्ग को क के परे रहते] सकार [होकर 'तिरस्कृत' यह रूप] होता है। तब परिभूत अर्थ में [गितिसक्तान होने से ] 'तिरस्कृतः' यह [प्रयोग ] र्वसे होगा ।

[ इस शङ्का के होने पर उसके समाधान के लिए ] कहते हैं । झन्तर्धान का [ अपमानित में ] सादृष्य होने से । अपमानित [ अवित ] अन्तर्हत ॥ समान [ मलक्य, उपेक्षित ] हो जाता है। [इसलिए साद्द्य लक्षणा से परिभूत के लिए भी तिरस्कृत सन्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस तिरस्कृत शब्द का] मुख्य प्रयोग तो [ इस प्रकार के उदाहरणी में समझना चाहिए] जैसे— सीन्दर्य के प्रसार से जिसकी वेह रेखाएं छिप गई हैं [ऐसी मुन्दरी

को ी॥ १२ ॥

निपेध के अर्थ में नञ्काप्रयोग होता है। इसका ''नज्' इस सूत्र से सुबन्त के साथ समाम होना है। उसके बाद विभाजीपी नज 'इम मूथ से उत्तरपद परे रहते नज् केन का लीप हो जाता है। उसके बाद यदि 'द्वितीय' आदि उत्तरपद परे हे तब अद्विनीय रूप वन जाता है। परन्तु अहाँ अजादि 'एक' आदि

१-३ ग्रस्टाध्यामी १, ४, ७१।

२-४ ग्राटाध्याची ८, ३, ४२।

<sup>&</sup>lt;sup>भ</sup> ब्रा<u>ड्यास्या</u>यी २, २, ६। ६ ऋध्टाध्यामी ६, ३, ७२ **।** 

नैकशब्दः सूप्सुपेति समासात् ॥ ५,२,१२ ॥ श्चरत्यानीस्थानं, फलनमितनैकद्र ममिदम् ।

इत्वादिपु नैकराञ्दो दरनते । स च च सिद्धधति । नडसमासे हि-

भनलोपो ननः' इति नलोपं भत्रमान्तुडचि इति नुडागमे सति श्रमेक-

मिति रूपं स्थात् । निरनुवन्थस्य न राज्यस्य समासे लक्ष्णं नास्ति । तत्कर्थं 'नैक' राव्द इत्याद्य । सुप्सुपंति समासात् ॥१२॥

मब्द परे हो बहाँ <sup>3</sup>'तस्मान्द्रिय' इस सुजने लूकानकार' वर्द्,' से परे, अलादि 'एक' से पूर्व 'नुट्' का आगम होकर अनेक' पद बनता है। इनलिए नुन् पा 'एक' पद के साथ समास होकर अनेक यह रूप बनता है। 'नैक' पद नहीं बनता है। 'नजें के अनिरिक्त निषेषार्थ में 'न' पद भी हो सरता है। परन्तु उसके नमास का विधायक कोई सूत्र नहीं है। 'नत्ं उस सूत्र से 'नत्' का ही समास होता है 'न' था नहीं । नब 'नैक' बद का प्रयोग कैंसे होना है । यह बाङ्का है । इसका

अत्तर प्रत्यकार के यह दिया है कि 'नैर' इस पद में न**्**का नहीं अपि<u>त</u> निषेधार्थक केवल 'न' बद का 'ब्क' पर के माप 'मृष्यूपा'---'मृदन्त मुबन्तिन सह ममस्पेने' इस निवम के अनुसार नमान करके 'तैव' पद का प्रयोग विमा जाता है। इसी बात को अगरे शुप में नहते हैं-

'नैक' सब्द [का प्रयोग] मुप्तुण [इस निवन के सनुसार किए हुए]

समास 🖩 [सिद्ध होता है ]। यह बनस्यान फलों से झुके हुए धर्मक बुश्ती से मुनस है । इत्यादि [ उदाहरणो ] में 'नैक' दाबर [ का प्रयोग ] देखा जाता है। [ परन्तु व्याहरण के नियम के बनुसार ] यह सिद्ध अहीं होता है । [ स्योकि 'नर् मुत्र में ] मज़ समास होने पर <sup>क</sup>'नतोषों नजः' इस सुत्र से [ नज़ के ] न का लीव होने पर और "'सस्मान्नुबचि' इस सूत्र से नुजारम करने पर 'श्रनेकम्' यह रूप [ मिड ] होन्स । [ 'नंकम्' यह सिद्ध नहीं होगा । धौर नकार रूप ] ग्रनुबन्ध रहित [ केवल ] न अध्य का समास होने का | विधायक ] मूत्र नहीं है । तब

'नेक' इस बब्द [ की सिद्धि ] ईसे होनी [ इस बाद्धा का समाधान करने ] के लिए रहते हैं। 'सुप्पुपा' इस [ नियम ] से समास होने से [ 'नैक' प्राय्व सिड

होता है 🕽 । १-४ सस्टाध्यायी ६, ३, ७२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२-३</sup> सप्टाध्यायो ६, ३ ७३।

मधुपिपासुत्रभृतीनां समासो गमिगाम्यादिष् पाठात् ॥५,२,१३॥

मधुपिपासुमधुन्नतसेयितं सुकुलजालमज्म्भत वीरुघाम् ।

इत्यादिषु मधुषिपासुप्रभृतोनां समासो गामिगाम्यादिषु पिपास-. प्रभृतीनां पाठात् । अितादिषु गमिगाम्यादीनां द्वितीयासमासलत्त्रण् दर्शयति ॥१३॥

'मुप्नुपा' मनाम का अभिप्राय यह है कि महाभाष्यकार ने <sup>9</sup>'मह सुपा' मूत्र का योग-विभाग कर जो 'मुबन्त सुबन्तेन सह समस्यते' यह नियम बनाया है उसके अनुनार 'न' और 'एक' पद का समास होकर 'नेक' पद निख किया जा सकता है ॥ १२ ॥

समास के प्रमण में 'मध्पिपासु' सब्दा समानो का विषय भी सदिन्ध हो मकता है इमिलए उसका स्पष्टोकरण करने के लिए अगला सूत्र लिखते हैं। 'मधुपिपान्' में मधुकों पीने की इच्छा बाला इस प्रकार का बितीया समास ° अथवा मंपुका निगासुहम प्रकारका यप्ठी तत्युरुप समास हो सकता है। परन्तु द्वितीमा समाराके विधायक विदितीयाधिनातीतपतितगतात्वस्तप्राप्तापनी इस सूत्र में पिपासुआ दि पदों का पाठन होने से द्वितीया तत्पुरुप नहीं हो मकता है। और <sup>9</sup>'न श्रोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्' इस मूत्र से 'पिपान्' 'दिदृश्' सादि 'उ' प्रत्ययान्ती के, योग से पष्ठी विश्वकित का ही निर्पेष होते में पष्ठी-तरपुरप समास भी नहीं हो सकता है। तब 'सधुगियामु' आदि प्रयोग कैसे बन मकते हैं। यह राष्ट्रा होती है। उनका समाधान यह करते हैं कि इस प्रकार के प्रयोगोः मे 'गमिगाम्यादीनामुपमस्यानम्' इस वार्तिक के अनुमार द्विनीया सत्पुरप रामाग हो सनना है। इसी वात को अगले सूत्र में कहते हैं।

मधूपिपासु इत्यावि [ पक्षों ] का [ हित्तीया तत्पुरुष ] समाप्त [ 'गीम-गाम्यादीनामुपतस्यानम् इस वार्तिक के अन्तर्गत ] गामपाम्यादिको में पाठ होने से [हो जाता ] है।

मध्रिपपासु भूमरकुल् मे सेवित लताचो का पुरस्समूह विकसित हुमा। इत्यादि [ प्रयोगो ] में 'मधुपियासु' इत्यादि [ दास्टो ] का समाप्त 'गमिगाम्या-

१ ब्रह्माध्यायी २, १, ४।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ग्राध्यायी २, १, २४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भ्राव्टाध्यायो २, ३, ६९ ।

त्रिवलीशब्दः सिद्धः संज्ञा चेत् । ५, २, १४ । विवलीशच्दः सिद्धौ यदि संज्ञा । <sup>11</sup>दिक्संख्ये संज्ञायाम्' इति मंज्ञायामेव समासविधानात् ॥ १४ ॥

विम्वाधर इति वृत्ती मध्यमपदलोपिन्याम् । ५, २, १५।

दिकों' में 'पियास्' प्रभृति [ पदों ] का पाठ होने से [ हो सकता ] है। 'धितादि' में 'गमिनाम्यादिको' के [ द्वितीया तत्युरय ] समास का विधान [ विधायक सूच] दिललाया है।। १३।।

गमास के प्रमम में ही 'तिवली' सब्द का समाम भी सन्देहास्पद हो सकता है। यदि निवली चन्द असजा हो तो उसमें "तदिताधीत रपदसमाहारे च' इम मूत्र में सस्यावाचक 'वि' शब्द का 'वली' के माद मामास कहा जा सकता है। परन्तु यहाँ 'पञ्चकपाल' के नमान 'तद्भिताथ' विषय नहीं है। और न 'पञ्चगवधन' के समान 'उत्तरपद' विषय है और नहीं 'पञ्चपात्र' हत्यादि के ममान 'ममाहार' विवक्षित है क्योंकि ममाहार पक्ष मानने पर 2'स नप्सकम्' इस सूत्र के अनुसार 'त्रिवली' पद नपुसक लिंग हो जाना चाहिए था। इमलिए <sup>ड</sup>'लंडिनार्थोत्तरपदसमाहारे च' इस सूत्र में समाम नहीं हो सकता है। यह शक्का होती है। इसका समामान गूत्रकार इस प्रकार करते है कि 'प्रियली' सब्द को संजा गब्द मान कर <sup>भ</sup>दिक्तरने समापान्' इस सूत्र ने 'त्र्यवयवा बली त्रिवली' इस विग्रह में समास होकर 'त्रिवली' पद सिद्ध होता है। यह बात अगले सूत्र में कहते हैं।

त्रिवली बाद्ध [का समास ] सिद्ध है विव वह संझा है।

'त्रिवली' प्रान्द सिद्ध है यदि संता है। 'दिक्तएये सतायाम्' [ प्रप्टा-ध्यावी २, १५०] इस [ सूत्र ] से सज्ञा में ही समास का विधान होने से ।

'निवली' शब्द का प्रयोग निब्न उदाहरण में पाया जाता है।

कोणस्त्रियत्येव कुचावलायूस्तस्यास्तु दण्डरनन्रोमराजिः।

हारोर्ज्ञप तन्त्रीरिति मन्मथस्य मर्गानविद्यासरलस्य बीणा ॥ १४॥ 'विम्बाधर' यह [ समस्त पद ] मध्यमपदलोषो समास होने पर [ शिद्ध हो सकता दि।

९-५ प्रध्टाच्यायी २, १, ५० । <sup>२</sup> ग्राटाध्यायो २, १, ५१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रष्टाध्यायो २, ४, १७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> सप्टाध्यायी २, १, ५१।

'विम्याधरः पीयते' इति प्रयोगो हस्यते । स च न युक्तः । 'श्राधर-विम्य' इति भवितन्यम् । भैंउपमितं न्याघादिभि' रिति समासे सति कथं विम्याधर इत्याह । वृत्ती मध्यमपदलोपिन्याम् । 'शाकपार्थिवत्वात्' समासे । . मध्यमपदलोपिनि समासे सति विस्याकारोऽघरो विस्याधर इति।तेन विम्बोप्ठशब्दोऽपि व्यास्यातः । अत्रापि पूर्ववद् वृत्तिः । शिष्टप्रयोगेपु वैप विधिः । तेन नातिप्रसद्धः ॥ १४ ॥

म्रामूललोलादिष् वृत्तिर्विस्पष्टपटुवत् । ५, २, १६ ।

'ग्रामृत्त्रलोत्तम्' 'ग्रामृतसरसम्' इत्यादिषु वृत्तिर्विस्पप्टपटुवन् भयुरव्यसकादित्यात् ॥ १६ ॥

'बिम्बाधरः पीयते' इस प्रकार का प्रयोग पामा जाता है। वह उचित महीं है। [ब्रधरो विस्वमित इस विग्रह में ] अध्यमितं व्यामारिकः सामान्याः प्रयोगे' इस सूत्र से समास होने पर 'श्रयरिबन्ब' यह [प्रयोग ] होना चाहिए। [ विन्यापर नहीं ] तो 'बिन्बाधरः' प्रयोग कसे होता है । इस [ शङ्का के होने ] पर [ उसके समाधान के लिए ] कहते हैं । [ "बिन्बाकारोध्यरः बिन्बाधरः" इस प्रकार 'ब्राकार' रूप ] सध्यमपदलोपी दृश्ति में 'झाकपायिवत्यात्' समास होने पर [बिम्बाधरः पद बनता है । अर्थात् 'ज्ञाकपाधिवादीनां सिडमे उरार-परलोपस्थोपसस्यानम् इस बाधिक से 'झाकप्रियः पार्थिबः शाकपाधिवः' के समान 'शाकपार्थियत्वात्' ] । सध्यमपदलोपी समास करने पर 'विन्याकारी प्रथरः विम्बाधरः' इस प्रकार 'विम्बाधर' यह [पद बन सकता ] है। इसी से 'बिम्बोट्ट' तस्त्र की भी व्याख्या हो गईं । यहा 'बिम्बाकार बोट्ट' इस विग्रह में 'शाकपायिवत्वान्' सध्यमपदलोगी समास होकर 'विम्बोग्ठ.' पद सिख हो सकता है ] । यहां भी पूर्व [ विस्वाधर ] के समान [ मध्यमपदलोपी ] समास है । यह प्रकार शिष्ट प्रवोगों के लिए ही है। इसलिए [ 'ब्बाधाकारः पुरुष व्यापु-पुरव: इस प्रकार के नए प्रयोग में ] अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है ॥ १५॥

'ग्रामूललोतम्' इत्यादि में 'विस्पट्यट्र' के समान [ ४'मयूरव्यसका॰ दयस्य' इस सुध से क्रांबिहतसकाण सत्पुरुष समास होता है ]।

'भ्रामूललोलम्' 'श्रामूलसरसम् इत्यादि [ प्रयोगों ] में 'विस्पट पट्' के समान 'मयूरय्यंसकादित्वात्' समास होता है ॥ १६ ॥

१-३ भ्रत्टाध्यायी २, १, ५६।

**४-४ प्र**स्टाध्यायी २, १, ७८ ।

न वान्यपष्ठादिषु पष्ठीसमासप्रतिषेद्यः पूर्णेनान्यतिह-तान्तत्वातः ॥ ४, २, १७ ।

'भाग्यपन्धा', 'तान्युरुक्षपन्धाद्वितसेख्यानि' द्वादिपु न पप्टी-समासाविषयः । पूर्वान, प्रपणन्यवानीनान्यवद्वितान्यवात् । पप्टी मागः पद्य द्वि 'पूर्वाद्वाने तीवादन्' 'वव्हाप्रमाभ्यां न च' इत्यद् विभावान स प्राप्तः ॥ १७॥

पत्रपीतिमादिषु गुणवचनेन । ५, २, १८ ।

'रवपीतिमा, पर्माली-पिङ्गितिमा' इत्यातिषु पच्छीसमासप्रतियेथी गुण्यचनेन आप्तो, चालिर्यालु न इतः ॥ १=॥

पान्तपारकः इत्यादि [ प्रयोशी ] ये "प्रच नृष्य-मुहिताये-महत्त्रपाय-सध्य पाना-पांकरणेर्ग [ इत्यादि तृष्य से गाता वादः से सक्षा ] चयते समास का निर्वाप नहीं होता है। [ क्वोकि 'वान्तचकः में प्रमुख्य ययत प्रच प्रच से ] पूर्ण [ इत्येक प्रस्या ] से प्रव्य [ "प्याव्यायों लोगारल्", हत सुत्र से अधिकार से 'यदधादमान्यां त्र च थ, ३, ५० इस सुत्र से धन् प्रस्य वप ] तदिताना होने से ।

पंशायवावन् ' 'वक्ष्यवाव ने महित्त्व वाल् वाले' [ व्ययोगः] में [ तूर्णागः वृद्धितार्थसस्यवावसमागिवन्यन २, २, १६ स्व मुस्ते 'वक्वं ताव में 'पूर्ण- स्वयाग्ने मान हो जटा वास का तियं मही दिव्या ता सकता है [ व्यक्ति व्यक्त सन्त में ] पूर्ण वर्धात्त् मान प्रत्याग्न साम दिव्या है । व्यक्ति वर्षा का में ] पूरण वर्धात्त् मान प्रत्याग्न से वर्ष्य [ 'यूरवाव्याग्ते तीयार्ग' ५, १ ८० के वाधिकारः में 'याद्राव्याग्यां प्राव' ५, ३, ५० हम [ व्यक्तं में विद्वात 'वन्त्र' प्रत्यव्य वर्षा | गिद्धात्त्व होने से । याद्रो भागाः वर्ष्यः हम् [ वर्षाः होने से 'यूरवाव्याग्याः का च्यां ( १, ३, ५० ) हम से मन वर्षाः से वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्याः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्याः वर्याः वर्याः वर्

'प्रज्योतिका' हत्यादि [प्रयोगों] में [बीतिका रूप] मृत्र [कर्र] स्थल होने के ['पुरस्पूर्ण' हत्यादि पुर्वेशत मृत्र है प्रमुक्तार पटणे तत्याद स निवेश होता स्परिष्ट् । यह नहीं विशा पत्रा है। कतः यह प्रयोग द्वीता हैं]। 'व्यवितिकारं, 'वश्यानीतिकृतिकार' हत्यादि [द्वारोगों] में यूनवरण

१-४ प्रष्टाच्याची ५, ३, ४८ ।

<sup>&</sup>quot; संस्थाधावी ५, ३, ५०।

<sup>े</sup> घष्टाध्याची २, २, ११ व

हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोर्भेदाभेदात् । ५, २, २० ।

हस्तात्रम्, अप्रहस्तः, पुष्पायम्, अप्रपुष्पग्रित्यद्यः प्रयोगाः कथम् । 'आहिताग्न्यादिपु अपाठात् । पाठे वा तद्दनियमः स्यात् ।्आह्, गुण-गुणिनोर्भेदाभेदात् । तत्र भेदाद् हस्ताप्रादयः अभेदाद्गहस्तादयः ॥ २०॥

'हस्ताल' तथा 'बायहस्त' स्मादि [ प्रयोग ] गुण-गुणी के अंद श्रीर समेद से [ तिख हो सकते ] है ।

'हस्ताग्रम्', 'श्रप्रहस्तः', 'पुष्पाप्रम्' झोर 'झग्रपुष्पम्' इस्मादि [ परस्पर भिन्न | प्रयोग कॅसे | सिद्ध | होते हैं । | ब्राहितानि गण में पटित प्रव्यों में <sup>३</sup>'वाहितान्यादिष' इस सूत्र से विकल्प होने के कारण 'ब्राहितारिक' भीर 'भ्रान्या'-हित. यह दोनों प्रकार के प्रयोग देखें जाते हैं। उसी प्रकार इन 'हस्तापन्' 'ग्रमहस्त' ग्राट प्रयोगो को सिद्ध करना चाहें ती वह भी नहीं हो सकता है]। 'ग्राहितानि ग्रावि' [ गण ] में [ हस्ताप्रम्, त्रपहस्तः श्रावि का ] पाठ न होने से ! [ ब्रीर पर्वि 'ब्राहितानिन मण' को 'ब्राकृतिगण' नाम कर उसमें प्रचटित 'हस्ता' प्रम्' प्रावि शक्तो का पाठ मानना चाहे तो भी अचित नहीं होगा नवीकि मह सूत्र बहुबोहि समास के प्रकरण का है भीर 'हस्ताप्रम्' ग्रादि में पन्ठी तत्पुध्य समास हो सञ्चल हो सकता है बहुबीहि नहीं । इसविष् 'बर्सहताीन गर्ग' में हस्तायम् धादि का ] याढ मानने पर जस [ 'बाह्तताप्नाविष्' इस सूत्र ] का [ बहुबोहि समासविषयक ] नियम नहीं बनेगा । [ यह डाजुर हो सकतो है ] इस-निए [ उसके समाधानार्थ ] कहते हैं। गुण धीर गुणो के भेद तथा प्रभेद से [ यह द्विविध प्रयोग बनते हैं। यहां गुण सन्द का अर्थ खब्यत है। 'श्रेष्ट गुणसन्त्रेन परार्थरयमानुस्ताववयया सर्थन्ते ]। उसमें [ इस्त रूप गुणी भ्रोर उसके भ्रवयय भूत प्रय रूप गूण का ] भेड [ मानने ] से [ 'हस्तस्य श्रयम्' इस प्रकार पाठी सत्पुरुप समास करके ] 'हस्ताधम्' व्यवि [ प्रयोग वनते हैं । ] श्रोर [ हस्त रूप गुणी तया उसके भवयवभूत श्रव रूप का ] अभेद मानते पर [ अग्रस्वासी हत्तः ] 'बपहरत' बादि [ प्रयोग सिद्ध ोते हैं ] । इनमें विशेषणे विशेष्येण बहुत्सम्' इस पुत्र से सम्पन्न होता है ] ॥ २० ॥

१ ब्राटाप्यायी २, २, ३७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> भ्रस्टाम्याकी २, १, ५७ ३

पूर्वेनिपातेऽपभ्रंशो लक्ष्यः । ५, २, २१ ।

काष्ट्रतस्यं, तृस्काष्ट्रसिति यद्दन्द्वया पूर्वनिपातं कुर्वन्ति । तद्राप-अंशो सदयः परिहरणीयः । व्यक्तियत्मद्वापनं तु न सर्विषपपिमिति ॥२१॥

निपातेनाज्यभिहिते कर्मणि न कर्मविभिन्तः परिगणनस्य प्रायिकत्वातः । ४, २, २२ ।

सामात्माः 'अस्यान्तर्य' इस युत्र के अनुमार इत्यमणाम में समय-भाग पत्नों में से करूब अन् बाले गाद का पूर्वनियात होता है। ममसदक क्यू बाले गर्यों में 'क्रप्यतर पूर्वन' इस बाहित के अनुमार क्यू अक्षर बाले बा महै-पियात होता भाविह्य। इस निवाम के अनुमार 'दग्न्ठ' और 'तृत्व' 'पयों का उन्हें नियात होता भाविह्य। इस निवाम के अनुमार 'दग्न्ठ' और 'तृत्व' पदों का उन्हें नमात होते पर लाजधार बाले 'तृत्व' वह बा पूर्वनियात करके पुन्तवाद्यां यह प्रमोग करना काहित्य। इसके विकास को क्षा 'काय्यन्य' इस प्रकार का प्रमोग करते हैं, वह ठीक नहीं है जबका बचान [ परिद्वार ] करना वाहिए । इसी बात की आले मुख में कहते हैं।

पूर्वनिपात [ के विषय ] में वश्यक्षक्तता [ न हो इस ] का व्यान रखना

[कुण कोम ] "काट्यनुक" [तथा ] 'तुष्कार्य' इस प्रकार का प्रयोग रेपा से [योग में ते किसी प्रकार का ] प्रयोग करते हैं। उनमें प्राप्त स्वा ["काय्युन्य" इस समुद्ध प्रयोग ] का विश्वार करना व्यविद्या ("काय्युन्य" इस समुद्ध प्रयोग ] का विश्वार करना व्यविद्या ("काय्युन्य" इस साहिक के समुमार लागू सार्व वाले 'तृष' का युवित्यात होना पाहिए। "कुमारतार्वयोगिकार" इस वृक्ष में मत्युन्य के युवित्यात का ] सातित्याल साचन रावित्याल काई है। [यांच सामू नहीं होत्या है साविष्

नियात से आँमहित वर्ध में भी कर्मियानिय नहीं होती हैं [ "धनांभहिते" युप में मिल युप फिट्ट कर्न तडिज समार्थः कर्मामिहते" इस ] धीं नवान के माधिक होने में [ एसमें नियात का भी प्रदूष करना चार्मिए । उत्तरिय नियात के भी मानिस्तित कर्म में हो जिलाग नियात है कर्म में हो जिलाग नियात है कर्म में हो जिलाग नियात है क्यों मा पिल्योत हो स्वतर्थन क्यों में जिलाग नियात है |

[ सारक प्रकरण के ] " 'अनिभित्ति' इस मुत्र में [ वार्तिककार ने ]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> भ्रष्टाध्यायी २, २, ३४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>1-8</sup> प्रप्राप्तायो २, ३, १ ।

''ध्वनभिद्धिते' इत्यत्र मृत्रे तिङ्कुग्तद्भितसमासैरिति परिगणनं कृतम् । तम्य प्राधिकरवान्तिपातेनाऽप्यभिद्धिते कर्मीख न कर्मीविभिन्तः । यथा—

> 'विषवृज्ञोऽपि संबर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम् ।' 'परिडतं मृर्स् इति मन्यन्ते ।' इति ॥ २२ ॥

शक्यमिति रूपं विलिङ्गवचनस्यापि

कर्माभिषायां सामान्योपक्रमात् । ५, २, २६ ।

निव्हल्तियुत्तमनाहं: [ धर्माश्चिते धर्मान् १. किट्ट, २. हुन्, ३. तदित तया ४. सपास से धर्माश्चित बच्चं ये व्यर्गाण दिलीयां मुख से दिलीया विभवित हो ] इस प्रकार का यरिराणन किया है। उसके आधिक [ धर्म्य ] होने से [ यसमें विषयत बा भी सपह होना है। इस्तिए ] नियात से स्विश्वित कर्म में भी कर्म-विभवित [ कर्माण दिलीया विभवित होने हैं। विवात से भी अविभित्ति कर्म में हैं। विवात से भी अविभित्ति कर्म में हैं। दितीया विभवित होने हैं। निवात से अभित्ति कर्म में दिनीया विभवित नहीं होती हैं। वेशेल-

विध्वक्ष भी स्वयं बड़ा कर स्वयं काटना प्रस्तित नहीं है।

'पण्डित की मुखं यह समझते हैं।'

क 'निवयुक्तोऽपि सम्बर्ध न्या छेलुप्तासाध्यस्य' से विध्युक्त कर्म है परण्डे क 'नाम्यस्यम्' इन निवात नि अनिहात है इसकिए उसमें डिजीया किमार्क मही होती है। प्यां हिने समस्ते देशम गृंद कर्मवर है। वरण्डु 'हिती इन विचान में अभिहित होने के कारण उसमें डिजीया किमसित नहीं होती है। 'साम्बर्ग' गढिन का क्य भी हो नक्ता है वरन्तु पुश्चे कार्क स साम्यस्य प्र स्मार्क न्यूनार उसके दिगात बात कर ही क्रीमुदीकार बादि ने यह उदाहरण दिया है। वर ॥

विभिन्न निर्देश पीर विभिन्न क्वन वाले क्ये के क्यन करने में मी [लिङ्ग सामान्य क्यांन नृत्ते क्वांतिह्यू और वकत सामान्य क्यांति एकवण स्व ] तामान्य का उपनम होने से 'शक्यन्' यह एच [ड्राल्फ्ड्र प्रपत्त स्वीतिङ्ग भीर विचान या मृत्युवन के कार्य के साम भी प्रमृत्ता है हो क्वार्ता है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> जिशुपासवध २ ।

शके: 'शक्तिसहोश्च' इति कर्मीण यति सति 'शक्यम्' इति रूपं भवति । विलिङ्गवचनस्यापि विरुद्धलिङ्गवचनस्यापि कर्माभिधायां कर्म-वचने सामान्योपक्रमाद् विरोपानपेत्तायामिति । यथा--

शक्यमोपधिपतेर्नवोदयाः कर्णपूररचनाकृते तव । श्रप्रगल्भयवसूचिकोमलारछेत्त्रमप्रनखसम्पुदैः कराः ॥ श्रत्र भाष्यकृद्वचनं लिङ्गम् । यथा 'शक्यज्ञ श्वमांसादिभिरपि जुन् प्रतिइन्तुम्' इति । न चैक्रान्तिकः सामान्योपक्रमः । तेन---

[ शक्लू शक्तो ] शक धातु से <sup>3</sup> 'शक्तिसहोश्च' इस [सूत्र ] से कर्म में पत् [प्रस्थव ] करने पर 'ठावयम्' यह रूप होता है । विलिङ्गवचन प्रयात् [ शक्यम् पद के नपुंसकलिङ्ग तथा एकववन से ] विरुद्ध लिङ्ग [ स्त्रीतिङ्ग भ्रथवापुलिङ्ग] और विरुद्ध वचन | अर्थात् 'शक्य' के एकवचन से भिन्न हिवचन प्रथवा बहुबचनान्त ] अर्थ के कथन करने में विशेष [लिङ्ग विशेष भीर वचनविशेष ] की प्रविवक्षा में सामान्य [ शिल्लसामान्य नपुंसकतिङ्ग श्रीर वचनसामान्य एकवचन ] का श्रवलम्बन [ उपकम ] करने से 'शब्यम्' यह दयहो सकता है। जैसे---

तुम्हारे कर्णपूर की रचना के लिए तवीन यव [ जी ] की सूची के समान कोमल [ ग्रोयध्यित ] हुन्त्रमा को नवीत उदय हुई किरण नजी के प्रवभाग से तोड़ने [ लोटने ] योग्य है [ लोटी जा सकती है ] 1

महा 'श्रोपधिपनेनंबोदया करा छेतु शक्यम्' दम प्रकार बाक्य का अन्तय है। 'नवोदया करा' इस कर्म पद में पु लिक्स आर बहुतवन का प्रयोग है। परन्तु उत्तके साथ 'श्रव्यम्' यह नपुमकाठि हु के एकववन का प्रमोग किया गया है। इसी लिङ्ग-भेद और वचन-भेद ना समर्थन इस सूत्र में किया गया है। इस प्रकार के प्रयोग के समर्थन के लिए जागे महाभाष्यकार का वचन प्रमाण

ु इस विषय में सृष्यकार का यजन प्रमाण है। जैसे [ कि उन्होंने ] 'शक्ये रूप में उद्दत करते हैं। च श्वमासाविभिर्णि झुत् प्रतिहन्तुम् — कुले झादि के मास से भो भूख मिटाई जा सकती है। यह [प्रयोग किया है। इस प्रयोग में 'धुत्' दाब्द स्त्रीलिङ्ग है परन्तु उसके साथ 'शक्य' यह नपु सकलिङ्ग का प्रयोग भाष्यकार ने किया है । इससे मिढ होता है कि विभिन्न तिङ्ग तथा विभिन्न बचन के साथ भी 'रान्यम्'

³ ग्रष्टा० ३, १, ९९ ।

शक्या भड्कतुं फाटिति विसिनीकन्द्वबन्द्रपादाः। इत्यपि भवति ॥ २३ ॥

हानिवदाधिक्यमप्यङ्गानां विकारः । ५, २, २४ ।

'धेनाङ्गविकारः' इत्यत्र सुत्रे यथाञ्चानां हातिस्त्रयाधिक्यमपि विकारः । यथा 'श्रद्णा काणः' इति भयति तथा 'मुखेन त्रिलोचनः' इत्यपि भवति ॥ २४ ॥

## न कृमिकीटानामित्येकवद्भावप्रसङ्कात् । ५, २, २५ ।

पर का प्रयोग भाष्यकार को ग्राभिमत हैं। भाष्यकार का ] यह सामान्योगका ऐकान्तिक नहीं हैं[ प्रयोग सर्वेय सामान्य का उपक्रम साम कर 'रायदें' इस एकत्वन नतुं क्लांसङ्क का प्रयोग हो ग्रामिवार्य नहीं है। ग्रन्थ सिङ्क तथा धवन में भी सबस्य प्रदास प्रयोग हो स्वकता हैं ] इस्तिय-

'शक्या भड़बत्' झटिति बिसिनीकन्ववच्यन्द्रपादाः' ।

'कमिलनो के कन्द [ मृणाल ] के समाव वन्त्रमा की किरणें तोड़ी जा सकती है।

यह [प्रयोग ] भी होता है। यहां 'अवयन्' का नहीं प्रापितु पुलिङ्ग सहस्वन 'शक्या' पद का प्रयोग किया गया है। झलिए लामान्यीयकन ही

महुत्रका राज्याः पूर्व का नजान । ज्या त्या त्या द्वा असार्व्य सामान्यावन त्य सर्वत्र स्वेकान्तिक नहीं है ] ॥ २३ ॥ [ क्षड्रों को ] कमी के समान प्रधिकता भी ब्रङ्कों का विकार है ।

्रभुत का कुना कि समान क्यान आक्रमा कि सुने की स्वाह है । उसी प्रकार [ का कुना है ] उसी प्रकार [ का कुना है ] उसी प्रकार [ का कुना के कि सुने की स्वाह है | अभीत प्रश्न के स्वाह की स्

<sup>8</sup>स मास भासीव् वयुवा चतुर्भ जः मृक्षेन पूर्णेन्दुनिनस्त्रिलोचनः ।

युवा चरायान्त्रमहीमुह्चकर्कसंद्रव्य स्टार्घत तेत्रवा राहः ।।२४॥ 'हानिरोडाना' यह [ प्रयोग ] चीयत गहीं है [ "श्कृतनत्त्रयः" दश पृत्र से भूत्रजनुत्रों के उत्हरसामास में ] एक्वन्नाय होने ≅ [ 'हुमिकोटस्य' दस प्रसार का एक्वनन का प्रयोग होना चाहिए। बहुवचन का प्रयोग चित्र नहीं है ] ।

<sup>1-</sup> प्रच्याच्याची २, ३, २०॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिल्लासम्बद्ध १, २४।

प्त्र २६-२७ ी 'त्र्रायुपः कृमिकीटानामलङ्करगमल्पता' इत्यत्र कृमिकीटानामिति प्रयोगो न युक्तः। ''जुदूजन्तघः' इत्येकवद्भावप्रसङ्गान्। न च मध्यमपदलोपी समासो युक्तः । तस्याऽसर्वविषयत्वात् ॥ २४ ॥

न खरोप्ट्राव्प्ट्रखरमिति पाठात् । ५, २, २६ ।

'बरोष्ट्रो वाहन येपां' इत्यत्र खरोष्ट्राविति प्रयोगी न युक्तः गवाख-प्रभृतिपु 'उष्ट्रवरम्' इति पाठान् ॥ २६॥

श्रासेत्यसते. । ५, २, २७ ।

'ब्रायुप: कृतिकोटानामलङ्करणमल्पता' कृमि, कोट ब्रादि की ब्रायु की मस्पता मलकार ही है। इस उदाहरण में 'कृषिकोटाना' यह [बहुबबनाना ] प्रयोग युक्त नहीं हैं। "'क्षुडजन्तवः' इत [सूत्र ] से एकवब्भाव प्राप्त होने से । [ 'मुखनानिकावसनोऽनुनासिकः' इस पाणिनि गुत्र में 'मुखसहिता नासिका मुखनासिका यह मध्यमपदलीयी समास जेसे किया जाता है उसी प्रकार यहां 'कृषिसहिताः कोटा कृषिकीटाः' यह ] सध्यमपदलीया समास भी उचित नहीं है । उस [प्रकार के अध्यमपदलीयी समास ] के सार्वत्रिक न होने से । [इसलिए 'कृमिकीटाना' प्रयोग ग्रनुचित ही है ] ॥२५॥ [ फारडच उच्द्रक्ष इस प्रकार के इन्द्र समास में ] 'करोप्ट्री' [ यह

प्रयोग ] जिलत नहीं है। [ विश्वास्त्रप्रभूतीन वां इस सूत्र के गणपाठ में ] 'उप्टुलरम्' यह पाठ होने से ।

'खरोप्द्री बाहन येयां' [ यह जो प्रयोग किसी ने किया है ] यहां 'खरोप्द्री' यह प्रयोग उचित नहीं हैं। 'शबाश्वप्रभृति' ['नवाश्वप्रभृतीनि च' इस सुत्र के गणपाठ ] में 'उप्टुखरम्' यह पाठ होने से [ 'उष्टुखरन्' हो प्रवृत्त करना चाहिए 'खरोप्ट्रम्' नहीं ] ।।२६।।

[ भूतकाल लिट् लकार का ] आस यह प्रयोग 'ग्रस' [ 'ग्रस गतिदीण्या-दानेषु इस भ्यादिगणी ] पातु से बनता है, [ झदादिवणी 'झस-भूवि' धातु से नहीं । क्योंकि उस धातु को आर्थधातुक लिट् सकार में अस्तेभू : इस सूत्र से भू 'ग्रावेदा होकर' 'भू घातु के समान 'वभूव' ग्रावि रूप बनते हैं ]।

१-२ प्रध्टाध्यायी २,४,८।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्राच्टाध्यायी २, ४, ११ ।

४ झटगध्यायी २,४,५२।

इच्छेद् युध्येदिति ॥ २८ ॥

'लावस्य उतारा इवास यत्तः' इत्यत्र श्रास इति श्रसतेवर्धतेः।' 'श्रस रातिदीप्त्यादानेषु द्रत्यस्य प्रयोगो, नास्तेः, भूभावविधानात्।। २७॥

युध्येदिति युधः क्यचि । ५, २, २८ । 'यो भर्तु पिष्डस्य कृते न शुब्येत्' इति प्रयोगः । स चाऽगुक्तः, शुधेरासमेपेतित्वात् ा तत्क्यं शुब्येदित्याह । शुधः क्यचि । शुधमासम

विरलायमानादिषु क्यङनिरूप्यः । ५, २, २६ ।

'लावण्य उत्पाद्य इवाल यत्नः' [मूल के लिए ] लावण्य के उत्पन्न करने के लिए मानों [ विधाता का ] यत्न था। इस [ उवाहरण ] में 'श्रत' पातु मानीं [ [ प्रचाताणों ] 'श्रत गतियोग्याराणें दुं इस थातु का [ लिह तलार का ] प्रमोग है [ म्रवादिगणों 'श्रत भृषि' कप ] 'मत' थातु का नहीं । [ म्रवादिगणों 'स्तर भातु को साधेगाकु लिह त्रकार में ] भू भाव का विधान होने से । [ उत्त स्वादिगणों 'सत थातु का तिहां नहीं । [ म्रवादिगणों 'सत थातु का लिए लकार में ' मूल्व' क्य वनेमा' भात' नहीं । म्रतः मह 'सास' क्य श्र्वादिगणों 'सत थातु का लिह लकार में 'मृत्व' क्य वनेमा' भात' नहीं ।

'मुप्येन्' यह प्रयोग [ युष धातु के फारमनेयवी होने से 'मुद्रेपत' यह कप बनेगा हलत्त मुप्येत् कप नहीं बन सकता है। फारपूर्व ] युष [ शाव से ''सुप प्रास्मनः क्यव्' इस सुत्र ] से 'क्यव्' [ प्रस्यव ] करने पर बनता हैं।

''पुप सास्तान स्वय्' इस सुत्र ] से 'स्वय्' [ प्रत्याय ] करने पर बनता है।
'यो अने पिष्टस्य इते न गुध्येत्' यह प्रयोग याया जाता है। परम्बु
'पुप' यानु के आस्त्रनेपदी होने के यह [ हंसता 'युध्येत्' प्रयोग ] जीवत नहीं है।
तब गुध्येत् यह [ प्रयोग ] की [ किया गया ] है। [ इस सका के होने पर उसके सामायानार्थ ] यह कहते हैं 'पुप' [ इध्य ते 'पुप स्वास्ता स्वय्' इस मृत्र ] ते 'स्वय' हिस्सय करने पर 'युध्यासमा इच्छेट इसि युध्येत्' यह [ इस्य ] यम सकता है [ बो क्यमे को यूध्—चोदा बनाग चाहे यह ब्यंट होता ] रेट ॥

'विरक्षायमान' प्रावि [ प्रयोगो ] में 'वयह' छोजना चाहिए। [ प्रयोत् मितता नहीं है। यतः 'विरत्तायमान' प्रावि प्रयोग उचित नहीं है ]।

'विरतायमाने सलयमारुने' इस [प्रयोग] में 'वयह' [प्रतयब] की स्रोज करनी होगी। [व'नुगाविस्यो मुख्यकोर्लोयस्य हुतः' इस वयह विधायक

<sup>&#</sup>x27; झच्टाध्यायो ३, १, ८ । <sup>च</sup> झच्टाध्यायो ३, १, १२ ।

'यिरलायमाने मलयमारुते' इत्यादिषु क्यङ् निरूप्यः । भृशादिण्य-पाठात्। नापि क्यप् , लोहितादिष्यपाठात् ॥ २६ ॥

श्रहेती हन्तेणिच् चुरादिपाठात् । ५, २, ३० । 'घातियत्या दशास्यम्' इत्यबाहेती खिज् दृश्यते, स कथमित्याह ।

चुरादिपाठात् । चुरादिषु 'चट स्कुट भेदे', 'घट सङ्घाते' 'हन्त्यर्थास्व' इति पाठात् ॥ ३० ॥

भ्रनुचरीति चरेष्टित्वात् । ५, २, ३१ ।

'श्रनुचरी त्रियतमा मदालसा' इत्यत्रानुचरीति न युक्तः, ईकार-सूत्र के ] भृशादिकों में, [ विराल ग्रादि शब्दों का ] पाठ न होने से [ उस सूत्र से क्यह प्रत्यय नहीं हो सकता है ]। ब्रीर न 'क्यव्' प्रत्यय ही ही सकता है [ धर्यात् ''तोहिताबि डाज्भ्यः वयव्' इस सूत्र से 'क्यव्' प्रत्यय करके भी "विरलायमान' पद की सिद्धि नहीं की जा सकती है ] लोहितादि [ गणपठित शब्दों ] में [भी विरस आदि सम्बो का ] पाठ न होने से [ झतः बिरसायमान मावि बाब्द का प्रयोग सनुचित है]।। २९।।

हन वातु से [प्रयोजक ] हेतु के बिना थिय हो सकता है। युरादिगण

'धातिधरवा दशास्त्रम्' [ इस प्रकार का प्रयोग 'हरवा' के प्रवें में 'धात-में पाठ होने से। यित्वा' प्रयोग पाया जाता है। ] यहा [प्रयोजक] हेतु के विना [स्वार्यमात्र में ] 'णिच्' [प्रस्थय का 'द्यातविस्वा' यह कथ ] देखा जाता है । वह कैते हो सकता है। यह कहते है। बुरादि गण में पाठ होने से। चुरादि गण में 'सट स्मुट भेदें', 'घट सवाते' [ के बाद ] 'हत्यवांश्य' यह बाठ होने 🖩 । [ नव गणी में हन्ति के धर्य में पठित समस्त धातुमी से प्रयोजक कर्ती के बिना स्वार्य में 'शिच्' प्रश्मय हो संकता है। 'नवगण्यामुक्ता ग्रपि हत्त्यर्थाः स्वार्थे जिव सनन्ते इत्यर्थः'--सि. की.---इस नियम के झनुसार हुन घातु से स्वार्थ में 'णिच्' प्रत्यय करने से हेतु के विना ग्रयांत् 'हत्वा' के अर्थ में घातीयत्वा' प्रयोग वन सकता है । उसी को 'घातीयत्वा दश्तास्यम्' में प्रयुक्त किया गया है ] ॥ ३० ॥

'श्रमुचरी' यह प्रयोग [यचादि गण में चरट् इस रूप में ] चर [भातु ] के दिल् होने से [ व 'टिड्डाण' इत्यादि सूत्र से डोप् होकर सिद्ध होता ] है।

<sup>°</sup> स्रद्रदाध्याची ३, १, १३।

<sup>\*</sup> स्रप्टाध्यायी ४, १, १५।

त्तवर्गाभाषान् । व्यवस्याः । चरिष्टस्यान् । पचादिषु चरित्रति परुष्ते ॥ २१ ॥

केसरालमित्यलतेरणि । ५, २, ३२।

'केसरालं शिलीधम्' इत्यत्र केसरालमिति कथम् । व्याह् । व्यालः नेरिष्यः ।'थलः भूगण्पर्याप्तियाराखेदु' इत्यस्मादाताः केसरशःहरे ''कर्मययण्' इत्यनेन व्यालः सति केसरालमिति सिद्धयति ॥ ३२ ॥

इत्योन श्रात् सेत केसराज़िक्षति सिक्ष्यित ॥ ३२ ॥

'श्रुवरो प्रियतमा प्रदालका' इस [प्रयोग ] में प्रतृपरो यह [ होयल प्रयोग] विथत नहीं है। ईकार [ टीप, डीय्]का विधायक [ कोई ] सुन न होने से । [यहा वैभवाधकादार्य इस सूत्र ने टाप प्रतयस करके 'प्रतृपरो' कर होना चाहिए था 'क्षनुवारो' नहीं। यह पूर्वपक्ष का प्रसिदाय है ] । तो किर नह

[भनुचरो यह प्रयोग] केसे [किया गया है। इसके उत्तर में ] कहते हैं। चर [मातु] के दित् होने से । [ैनन्याहि पचाविष्यो स्पृतिनण्यः सरदाध्यायो३, १, १३४। इस सूत्र की प्रयादि गण में चरद [भातुमान्य] पद्मा गया है। [चसी से बने सनुचर सतत से दिस्त्यह्त वीष् होकर सनुचरी गह प्रयोग

गता है। दिस्ता संसम्बद्धाः का तत्त्वात् अपृक्षकर अनुवरः बनता है ] ॥ ३१ ॥

पनता हु। तर स 'क्सराम' यह [प्रयोग] 'कार्स' [धातु] से झाल् प्रस्यमं करने पर विनता है है।

[ बनता ] है। 'फेसरास जिलोपम्' इस [ प्रयोग ] में 'केसराल' ग्रह कैसे बनेगा।

ि "मागिरवाशाती नजनवतरस्वाम्' इत सूत्र से जो सब् अत्यव होता है वह माण्यञ्जवाबी आकारात्त शब्द ते होता है। वृद्धा तस्य से सब् मायव करके 'वृद्धारा' शब्द बन जाता है। वरण केयर तब्द साजारास्त्र नहीं है और प्रवे 'वृद्धारां शिवागेपुम्' में प्राणो के बद्धा आ बोतक भी नहीं है। इससिए उतसे तब् सत्यान गिहा हो नक्सा है। शब 'बेसरात' वह यब केसे बनेता। यह तब्द्धा ही

प्रतयन नहीं हो सकता है। । वह 'सिस्ताल' यह पद करेंसे बनेता । यह तादुता है। सकती है। इतके सकापाल के लिए | कहते हैं। यल [यातु ] के स्रण [प्रतयय] करने पर। 'सन् भूषणपद्धांसित्ताराज्ये इस वातु से 'केसर' ताब्द उपपद रहते ''क्संयाव्य' सुख से क्षण [प्रतयय] होने पर 'केसराल' यह सिंह होता है। [बंद 'केसरातम् जिलोखम्' यह प्रयोग जीवत है ] ॥ ३२ त

<sup>1-1</sup> प्रदशस्यायी ३, २, १।

प्रस्टाध्यामी ४, १,४।
 प्रस्टाध्यामी ३, १, १३४।
 प्रस्टाध्यामी ५, २, ९६ १

पत्रलमिति लातेः के । ५, २, ३३ ।

'पत्रल यनमिदं विराजते' इत्यत्र पत्रलभिति कथम् । व्याह । लातेः के । 'ला श्रादाने' इत्येतसमाद्धातोरादानार्थाद् पत्रशब्दे कर्मरयुपपदे

'ब्रातोऽनुपसर्गे कः' इति क प्रत्यय सतीति । १२३ ॥ महीध्रादयो मूलविभुजादिदर्शनात् । ५, २, ३४ ।

महीप-धरशीधादयः शब्दा मूलविमुजादिदर्शनात् 'क' प्रत्यये मही धरतीति महीभ्र इत्येवमादयोऽन्येऽपि द्रष्टव्याः ॥ ३४ ॥

ब्रह्मादिषु हन्तेर्नियमादरिहाद्यसिद्धिः । ५, २, ३५। ब्रह्मादिपूपपदेपु हम्तेः विवन्नियो, 'ब्रह्मध ग्रावृत्रेपु' इत्यत्र श्रारिहा

'पन्नल' यह [ प्रखोग पत्र उपवद रहते ] 'ला' [ झादाने ] धातु से [॰ 'झातो-अनुपसर्पे क.' इस सूत्र ते ] 'क' प्रत्यय होने पर [बनता ] है। 'पन्नल' पत्र धुवत यह पन शोभित होना है । यहां 'पन्नल' यह [प्रयोग] कैसे [बनेगा यह झका होती है। उसका निचारण करने के लिए ] यह कहते है।

'ला' घातु में 'क' प्रश्यय करने पर ['पत्रल' शब्द बनेगा]। 'ला प्रादाने' इस मादानायंक धातु से पत्र शब्द [ रूप ] कर्म उपमव रहते 'प्रातोऽनुपसर्गे क' इस मुत्र से 'क' प्रत्यय होने पर [ 'पत्रलम्' इत्य की सिवि होती है ] ।। ३३ ॥

'महोअ' स्नादि [ शब्द ] मूलविभुकादि [ नज ] में दृष्ट होने से [ 'क' प्रत्यय होकर सथा कित् होने से गुण का नियंध होकर ] सिद्ध होते है।

'महीध' 'धरणीध' ग्रादि शब्द मूलविभुजादि [ यण ] में दृष्ट होने सै 'क' प्रायम होने पर [ कित् होने से मुख का नियंध होकर ] सिद्ध होते हैं। 'महीं'

मही को 'धरति' धारण करता है वह 'महोध्यः' [होता ] है । इस प्रकार के घन्य दाब्द भी इसी प्रकार समझ लेने आहिए ॥ ३४ ॥ <sup>व</sup>ि 'ब्रह्मभ्रू भवृत्रेषु विवप्' इस सूत्र में ] ब्रह्म झादि क्षव्दो के उपपद होने

पर हन् धातु से [ हो विवय विधान का ] नियम होने से [ ब्ररि, रिपु ब्रादि से परे हन् से निवप् प्रत्यय न होने मे ] 'ब्ररिहा', [ 'रिपुहा' ] ब्रादि [ शब्दो ] की सिद्धि नहीं हो सकती है।

बह्य स्नादि के उपपद रहते हुन् थातु से विवष् [प्रस्वय ] के विधान में 'बहाभू णव्त्रेप' इस [ सूत्र ] में 'ग्रस्हि' 'रिपुष्टा' इत्यादि [ प्रयोगो ] की सिद्धि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भ्रष्टाध्यायी ३, २, ३। . 73 7,601

रिपुरा इत्येयमादीनामसिद्धिः । नियमात् । त्रप्रादिष्येव, इत्तरेय, क्वियेव भूतकाल एयेति चतुर्विधरचात्र नियम इति । नियमान्यतरिवपयो निरुष्यः ॥ ३४ ॥

ब्रह्मविदादयः कृदन्तवृत्त्या । ५, २, ३६ ।

महाविष्, पृत्रभिद्, इत्वाद्यः प्रयोगा न युक्तः प्रदाध्यू ए इत्या-दिषु इन्दरेव इति नियसात्। श्राह, कृष्ट्रस्य । वेचीति थित, भिन-चीति भिन् । 'क्विष् च' इति क्विष्। तदः कृष्ट्वैविरादिभिः सद्द प्रक्षा-दीनां पट्टीसमास इति ॥ ३६ ॥

नहीं होती। नियम होने से। [यह नियम चार प्रकार के हैं] १. बहा प्रावि [ सन्तें ] के उपपव होने पर हो [ धरि रिष्टु धार्षि के उपपव होने पर नहीं ], २. हव पाड़ से हो [ ध्रमक पाडुपों से नहीं ], २. विष्टू [ प्रतय्य ] हो धौर ४. भूतकान में हो यह चार प्रकार का नियम [ यहा प्रभिन्ने ] हैं। इनमें से किसी पुका चा विषय [ प्रवस्य ] मक्त्य जिल्ला वरा चाहिए। [ धरिहा रिप्टुहा धार्षि में उसकी सिक्षि नहीं हो सकती हैं ] ॥ ३५।।

'श्रह्मविल्' स्नादि [ कथ्य ] कृवन्त [ वेतीति 'वित्' पव ] के साथ [ ब्रह्मदि पद्मों के घटने तत्पुरुष ] समास से बनते हैं।

् विश्वास पता के प्रदर्श तरपुरवा है। स्थास करते हैं। [ श्वहा पूर्वरका है कहारित, वृत्रीशत इस्तादि प्रयोग उन्तित नहीं है। [ श्वहा भू-वृत्रका हिया है। किया है। स्थास कर्म वृत्रका है। स्थास के प्रत्य होने के हिया है। है। है। इस प्रार्थिक के उप-पद रहेंने हैं। हिया प्रत्य के हैं। स्थास के उप-पद रहेंने हैं। हिया प्रत्य करते हैं। है स्थास के उप-पद रहते पित्र आदि प्रत्युक्षों से 'बिवर्य' प्रत्यक का विद्यास न होने से 'बहुवितर्य', 'वृत्रीमत् ' आदि प्रत्योग नहीं वन सकते हैं। यह पूर्वरक हुआ। इसके सत्य-प्रार्था मुद्दते हैं। कुटले हैं। कुटले हैं। वेत्रीति 'वित्', 'भिनत्यीति भित्र' इन कुटलत पर्यों के साथ [ परको तालुक्य ] समास करने हैं [ यह क्षत्र विद्वास दिव होते हें]। वेत्रीति वित्' जो वानता है वह 'वित्' और 'भिनत्यीति भित्र' जो वाज करता है वह 'नित्'

हुन्ना । यहाँ <sup>क</sup>'निवषु व' इस सुत्र से विवषु [ प्रत्यय होकर 'वित्', भित्' ग्रादि कृदरत पद ] होता है । उसके बाद 'वित्' [ भित् ] ग्रादि कृदरत पदो के साथ

<sup>े</sup> ब्रद्धाच्याची ३, २, ८७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ब्राटाध्याची ३, २, ७६ ।

तैर्महोधरादयो व्याख्याताः । ५, २, ३७ ।

तैर्विदादिभिर्महीधरादयो व्याख्याताः । धरतीति घरः । महाा धरो महीधर: । एवं गङ्गाधरादयो व्याख्याताः ॥ ३० ॥

भिदुरादयः कर्मकर्तरि कर्तरि च । ५, २, ३८ ।

भिदुरं काष्ठम, भिदुरं तमः, तिमिरभिद्रं व्योग्नः शृक्षम् , इति। ्बिदुरातपा दिचसः। मध्सरस्थिदुर प्रेम । भङ्गरा प्रीतिः । मातङ्ग मान-भन्नरम् । इत्यादयोऽपि प्रयोगा दृश्यन्ते । कथमित्याह । ते कूर्मफर्तरि, कर्तरि च मयन्ति । 'कर्मकर्तरि चायमिण्यते' इत्यत्र चकारः 'कर्तरि च' इत्यस्य

समुच्चयार्थः ॥ ३८ ॥ बस्म [वृश्र] म्रादि [यदों] का पंटरी [तत्पुष्य] समास होता है।[इस प्रकार 'इह्यबित्', 'वृत्रभित्' ब्राबि यद बनते हैं। ब्रीर यह जुढ यद हें ] ॥३६॥

उन ['ब्रह्मवित् काडि पडा]से [उसी प्रकार के 'घरतीति घरा' मादि हुदन्त पर बना कर उनका 'महीं आदि के साथ बच्छी तस्पुच्य समास

करके ] 'महीधर' आदि [ घटों ] की व्याख्या भी हो गई। उन [ कृवन्त ] 'विव्' न्यादि [ पदो ] से 'महीखर' ग्रादि [ शब्द ] की भी व्याक्या समझ लेनी चोहिए। इसका श्रीभन्नाय यह है कि साधारणतः 'मही' मादि कर्म उपपद रहते 'धू' धातु ले 'कर्मण्यम्' इस सूत्र से मण् प्रस्यय होकर कुम्म करोतीति कुम्भकार' के समाव 'मही धरतीति महीधार' प्रयोग होना चाहिए था 'महीधर' नहीं । परन्तु 'ब्रह्मवित्' ग्रादि के समान पहले ] 'घरतीति परः [ 'पचाछच्' से झच् प्रस्थय द्वारा 'धर.' यह कृदस्त पद बना कर फिर ] मही का पारणकरने वाला [मह्या धर ] 'सहीधर' [यह प्रवीप बन जावेगा] इसी प्रकार 'गञ्जाभरः' इत्यादि की भी व्यास्या हो गई ॥३७॥

निदुर' म्रादि [प्रयोग] कर्मकर्ता ग्रौर कर्ता में [दोनो प्रकार से होते ] है।

'भिदुर फाष्टम्' लक्डी टूटन वाली है, ग्रन्यकार भङ्ग होने याला है। भाकाश का उपरो भाग निर्मिय सम्म है। दिन श्रातपहीन है। प्रेम ईर्घ्या से माट हो जाता है। मातङ्ग मानभगुर है। इत्यादि प्रयोग भी देखे जाते है। यह कंसे [बनते ] हैं, यह कहते हैं। वह कर्मकर्ता ग्रीर कर्ना [दोनो ] में होते हैं। [भाष्यकार के] 'कर्मकर्तरि चायमिष्यते' इस बचन में चकार [यह प्रथम पद ] 'कर्तीर च' [कर्ती में भी हो ] इसके समुच्चय के लिए है । [इसलिए प्रयोग कर्मकर्ता ग्रीर कर्ता दोनो में हीते है ॥३८॥

३२६ 🏻

[ प्रयोग ] है।

<sup>9</sup> प्रप्टाध्यायी ३, ३, ३३ । <sup>२</sup> मध्टाच्यायो ३, ३, ४०

द्योभा यह बन्द [भी ] गुढ है। निपातन से। 'श्रुभ शुम्भ शोभायी''

जगह 'घवतारः' और 'ग्रथचायः' की जगह 'ग्रयचयः' प्रयोग में दीघं हस्य की गड़बड़ बालिशता की सूचक है ] ॥ ४०॥ शोभा यह [ सब्द ] निमातन से [ दनता ] है।

'भ्रवतर' शब्द ग्रीर 'श्रयचार्य' शब्द के दीर्घ हत्त्व का उलट-पुत्तद बालको सर्पात् मूर्वो [बालिको ] के प्रयोगो में हो जाता है। ये [मूर्ल पुरुष ] अवतरण को 'अवतार' इस क्य सें अयुक्त करते हैं। जैसे 'मारतावतार'। वह [ ब्रवतार रूप प्रयोग ] अयुक्त है। भाव में तृ चातु ते [ \*'ऋदोरप्' इस सूत्र ते ] भव् [ अत्यय ] का विधान होने से । 'श्रपचाय' के स्थान पर 'श्रपचर्य' यह प्रयोग करते हैं। जैसे 'पुष्पापचय'। यहा 'हस्तादाने चेरस्तेये' इस सूत्र से घटन प्राप्त है । [ अतः यहां 'पुष्पापचायः' यह प्रयोग होना चाहिए । 'यवतरः' की

काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ती

गुणविस्तरः, व्यान्तेपविस्तरः इत्यादयः प्रयोगाश्चिन्त्याः । "'प्रथने

ग्र**ब**तरापचायशब्दयोर्दीर्घहस्वत्वव्यत्यासो वालानाम् । श्चवतरशब्दस्यापचायशब्दस्य च दीर्घद्वस्यव्यव्यव्यासी यालानां बालिशानां प्रयोगेष्वित । ते ह्यवतरणमवतार इति प्रयुक्षते । मास्तावतार इति । स हायुक्तः । भावे तरतेरयविधानात् । ऋषचायमपचय इति प्रयुक्तते पुष्पापचय इति । अत्र ''हस्ताराने चेरस्तेये' इति घम प्राप्त इति ॥ ४०॥ शोभेति निपातनात् । ५, २, ४१ । शोभेत्ययं राष्ट्रः साधुः । निपातनात् । 'शुभ शुम्भ शोभार्थों' इति ।

गुणविस्तरादयश्चिन्त्याः । ५, ३, ३९ ।

गुणविस्तर घावि [ प्रयोग ] चिस्त्य [ श्रमुद्ध ] हं । 'गुण विस्तरः' 'व्यक्षेप विस्तरः' इत्यादि अयोग चिन्त्य [ असाम् ] है। 'प्रथने याद शब्द' इस सूच से [ कि पूर्वक स्तृ थातृ से ] घज्याः विघान होने से [ 'गुणविस्तारः' प्रयोग होना चाहिए । 'गुणविस्तरः' नहीं ] ॥ ३९ ॥ 'प्रवतर' ग्रीर 'ग्रपचार्य' शस्त्री में दीयं हत्त्व का परिवर्तन नृष्टी का

यावशब्दें' इति घर्ञ् प्रसङ्गात् ॥ ३२ ॥

िसूत्र ३९-४०**-४१** 

शुमेभिदादेराकृतिगर्यात्वात् श्राङ् सिद्ध एव । गुणप्रतिपेघाभावस्तु निपात्वते इति । शोभार्थावित्यत्रैकदेशे कि 'शोभा' खाहोस्वित् 'शोभ' इति विशेषा-: वग्रतिराचार्यपरम्परोपदेशादिति ॥ ४१ ॥

ग्रविधी गुरो: स्त्रियां बहुल विवक्षा । ५, २, ४२ । श्रविधी 'श्र' विधाने 'गुरोश्च हत्त' इति स्त्रियां यहुलं विवत्ता।

यह ['शोभा' पद का पाठ 'शोभा' अब्द की साधुता को सुवित करता है ] । शुभ धातु से भिवादि [ 'विवृभिवादिभ्योऽङ्' इस सूत्र में पठित भिवादि ] [गण] के प्राकृति गण होने से प्रङ्[प्रस्थय] तो सिद्ध हो है। [परन्तु प्रदूपत्यय के होने पर डिल्होंने से गुण का प्रतियेध प्राप्त होने पर ] गुण के प्रतिवेध का स्रभाव [ अर्थात गुण की प्राप्ति ] निवातित है। 'शोभार्थी इस पद के एक देश में क्या 'डोआ' [यह पदक्छेंद किया जाय ] यह अथवा 'शोभ' यह [पदच्छेद किया जाय ] इस विशेष ['शोभा' या 'शोभ' पद ] का निर्णय प्राचार्य परम्परा के उपवेदा से समझना चाहिए।

अर्थात् धातुपाठ 'शुभ अ्रभ क्षोभार्थी' मं सीभार्थी' इस निपातन ने ही 'अइ' प्रत्यस परे रहत सुभ धातु से गुण का निपातन किया है। इस प्रकार 'शोभ सब्द बन जाने के बाद 'अ प्रस्त्यमात्' १ सूत्र सं स्त्रीलिय मं 'अ' प्रस्त्य होंकर 'गोभा' गब्द वन सकता है। और या जैस कि अयले सूत्र में 'अ' प्रत्यय की 'बहुल बिवक्षा' का वर्णन करेंगे उसके अनुसार यदि यह 'अ' प्रत्यय न किया जाय सो 'शोभ' यह पुल्लिंग प्रयोग भी बन सकता है । जैसे 'बाधा' और 'बाघ ,' 'कहा' और 'ऊट ,' 'क्रीडा' और 'क्रीड ' यह दोनो प्रकार के रूप बनते हैं। इसी प्रकार 'योमा' और 'योभ' यह दोनो प्रकार के रूप बन सकते हैं। उनमें से यहा 'बोभाथी' इस पाठ में 'शोशा' पदच्छेद किया जाय या 'शोभ', यह बात आचार्य परम्परा म समझनी चाहिए। अर्थात् यहां 'धोमा' पदच्छेव ही करना चाहिए क्पोकि 'ग्रोभा' शब्द की सिद्धि करने के लिए ही यह सूत्र लिखा गया है ॥ ४१ ॥

'ग्र' प्रत्यय के विधान में [ 'गुरोइच हलः' इस सूत्र से ] स्त्रोलिझ में गुरुवर्णमुक्त अन्य से 'झ' प्रत्यम की बहुल खिवक्षा होती है।

'मू' प्रत्ययं के विधान में 'मुरोठच हलः' <sup>३</sup> [इस सूत्र से विहित

१ झट्टाध्यामी ३, ३, १०२।

र श्रद्धाध्यायी ३, ३, १०३।

काव्यालद्भारसुत्रवृत्तौ [सूत्र ४३

क्यांचिद्वयत्ता, क्यांचिद्वविषत्ता, क्यांचिद्वभयमिति । विवत्ता यथा 'ईहा', 'लञ्जा' इति । ष्रानिवत्ता यथा 'श्चातंक' इति । विवत्ताज्वियत्ते यथा 'थाधा', 'यापः', 'उत्त', 'क्रहः', 'बीडा', 'बीड' इति ॥ ४२ ॥

• ३२८ ]

> व्यवसितादिषु नतः कर्तरि चकारात् । ५, २, ४३ । व्यवसितः' 'प्रतिपन्न' इत्यादिषु भावकर्मविद्वितोऽपि क्तः कर्तरि । व्यादिस्त्रे चकारचानक्तसमञ्ज्यार्थवात् । भावकर्मात्रकरिकार्णकः

्रविश्वास्तः' भातपन्तं इत्याद्यु भावकमेविहितोऽपि क्तः कर्ति । गत्यादिस्ते चकारस्यानुक्तसमुक्त्वयाश्वान् । भावकमोतुक्रपेशार्थत्व-क्त्वकारस्येति चेत्, याद्यत्तिः कर्तव्या ॥ ४३ ॥ 'म्र' प्रस्य ] को क्ष्योत्तिङ्ग में बहुतकरके विषक्षा होतो हं । १. कर्ही विषक्षा हो १. कर्ही विषक्षा न हो, ३. कर्ही बोनों हों [यह 'बहुन' वव का सिम्माम हं]।

चिषक्षा [का उदाहरण ] जैसे 'इंहा', 'सडजा' [ यहां 'अ' अस्पत हुबा है ]। स्वित्वक्षा [का उदाहरण ] जैसे 'सातकु' [ यहा 'अ' प्रत्यत नहीं हुआ है ]। विषक्षाविषक्षा उथ्य [ का उदाहरण ] जैसे 'वायां 'वायां' 'वायां', 'उन्हां' 'उन्हां' अर्थां हुआ है। इसिनए विकार हिंदी हैं की स्वार्ध की है। इसिनए विकार से से प्रकार के क्या को है ]।

. यहितक का इसी आराय का लक्षण व्याकरण ग्रन्थों में इस प्रकार किया

गया है—

विश्व प्रवृत्ति क्विष्ठप्रवृत्ति, व्यक्तिप्रभाषा व्यक्तिस्वरेव ।

विभेषिषात सम्बा समीन

विभेविषान बहुषा समीध्य चतुर्विण बाहुल्क वदनि ॥ ४० ॥ 'स्मर्वीसत' इत्यादि में 'क्त' प्रत्यय कर्ता में होता हूं [गत्यादि मुझ में ] सकार से [सनुस्त का समुख्यम होने से ] । [साधारणतः] भाव कर्म में विहित [होने वह ] भी 'क्त' [प्रत्यय]

'ध्यवस्तिः' [क्ष्मितं कर्णु अध्यक्तिः ] भीत्वतः 'श्वयदि [ प्रयंगी ] में [भाव या फर्न में न होकर ] कर्ता में हुआ है । मत्यदि [ प्रयंगी ] में [भाव या फर्न में न होकर ] कर्ता में हुआ है । मत्यदि [ मत्यविक्ता कर्ता में स्तियद्योदिन्यसम्प्रतनम्हत्नीवित्त्रयः ] भूत्र में [ मत्यविक्त , धरुमंत्र, सित्त्य, सींह, स्था, धर्म, वस्तु जन, रह, न पातुर्थों हे कत प्रत्या का कर्ता में विदाय कर्य से विधान किया गया है । धूत्र के धर्मन में नोई हुए 'चरुमंत्र' के धरुम्ब समुक्त्यार्थक होने हे । [ जा धरुष्ठ के धर्मन में नोई हुए 'चरुमंत्र' 'धर्मित्यप्तं स्वार्थित में में कर्मो में पत्र 'प्रत्येष्ठ हो जाता है । धर्षि यह कही कि उक्त सत्यारि पूत्र में घरुष्ठ समुक्त्यय के सिर्फ प्रकार का प्रतृत्व नहीं किया वस्त्र पत्रित्त्र भाव कर्म के धरुष्ठां [ धरुष्ठां तन्ते ] के सिर्फ प्रकार [ का प्रतृत ] है तो

## म्राहेति भूतेऽन्यणलन्तभ्रमाद् बुवो लटि । ५, २, ४४ ।

'घुव:पञ्चानाम्' इत्यादिना 'श्राह्' इति लटिव्युत्पादितः। स भूते प्रयुक्तः। 'इत्याह भगवान् प्रमुः' इति। अन्यस्य भूतकालामिधाविनो णुलन्तस्य लिटि भ्रमान् । निपुणार्चिवं प्रयुखते । 'आह स्म सिनतमधुमधुरा-त्तरां गिरम्' इति। 'ब्यनुक्सोति 'भगवतो नारायणस्य' इत्यत्रापि मन्य 'सम' शब्द: रुचिना प्रयुक्तो लेखकैस्तु शमादान्न लिखित इति ॥ ४४ ॥

[फिर चकार की ] ब्रायुक्ति करनी चाहिए। [जिससे एक चकार से भाव कर्न का प्रनुक्रपंग हो सके और प्रावृत्ति किये हुए दूसरे चकार से घनुवत का समुख्यप भी हो सके। इस प्रकार मध्यादि सूत्र में उदत चकार श्रयवा श्रावृति द्वारा सिद्ध चकार से ग्रनुकत का समुरुवय मान कर 'व्यप्सित, 'प्रतिवक्षः' इत्यादि सकर्मक घातुमूलक प्रयोगो में कर्ता में भी 'वत' प्रत्यय हो सकेवा ] ॥ ४३ ॥

वू [ˈबूज़् व्यक्तस्या वाचिं] थातु का [बतंमान काल सूचक] सर् [सकार] में [बना हुझा] 'बाह' इस [बतमान काल के बोधक प्रयोग को कुछ लोग कभी-कभी 'उवाल' खादि ] अन्य चलन्त [प्रयोगों ] के [समान समझकर ] भ्रम से भूत काल में [प्रयुक्त कर बेते हैं। यह उचित नहीं आगत प्रयोग ] हैं।

'श्रुवः पञ्चानामादित स्राहो सूब<sup>,</sup>' झाटा० ३, ४, ८४ इत्यादि [ सूत्र ]से परस्मेपद में बू धातु के सट् लकार के आदि से पाच धर्थात् १. तिप्, २. तस्, ३. ति, ४. तिष्, ५. बम् के स्थान पर कमताः १. बस्, २. ब्रतुम्, ३. उत्, ४. यल्, ५. ग्रयुस्, यह पाच ब्रादेश, ग्रीर 'बू' धातु को 'ग्राह' ग्रादेश होन्र ] 'म्राह' यह पद [बर्तमानता सुमक] लट् लकार में सिंढ किया गया है। [ कहीं-कही ] वह भूतकाल में प्रयुक्त हुआ है । जैसे यह--

[स्वय] भगवान् प्रभूने यह कहा [दृश्याह]

ि परन्तु भूतकाल में किया गया 'श्रवह' का प्रयोग ] श्रन्य [ प्रयोगों में ] भूसकाल के बोधक [लिट्लकार के ] णलन्त का [बल्य प्रयोगों के समान यहाँ भी ब्रादेग हुए 'बर्ल्' ब्रादि तिट् सकार में हो हुए हैं ऐसा समझ कर ] तिट् में [ बने हुए प्रयोग का ] भ्रम होने से [ ही 'ब्राह' पद अंतकाल में प्रयुक्त ] होता हैं। चतुर लोग तो इस [ भूतकाल के बोधन के लिए लट् लकार के रूप के साथ 'स्म' जोड़ कर ] इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं---

स्मित रूप मधु से समुर श्रक्षरों वाली वाणी को ['झाह स्म' बोलता भया ] बोला । 'भगवान नारायण का अनुकरण करता है' यहाँ भी [ अनुकरोति दाबलादिभ्यः स्त्रियां टापोऽप्राप्तिः । ४, ४, ४५ । 'उपस्रोतः स्वस्थस्थितमदिपयद्भामशवताः'। स्वयनीनां जाताः प्रमुदिविषद्वद्भास्यस्ययः'॥

स्रवन्तीनां जाताः प्रमुदितिषिद्दद्वास्तटभुवः' ॥ 'भ्रमरोत्तरकस्मापाः क्षसुमानां समृद्धयः' ॥

इत्यदिषु स्वयां टापोऱ्याप्तिः । व 'श्रन्यतो क्षीप्' इति डीप् विधा-नात् । तेन 'शवली' 'कल्मापी' इति भर्मात ॥ ४४ ॥ प्राणिनि नीलेति चित्त्यम् । ४, २, ४६ ।

अधिवास साराय र स्टब्स् र स्ट्रा स्ट्रा स्ट्र

हाइद के साथ ] किय में [भूतकाल जुनक ] 'स्म' का प्रयोध किया था [ परन्तु बाद में ] लेएकों में ब्राल्यधारी से उत्तकों निष्ठा गहीं, ऐसा [ में मानता हूँ ] मानून होता है। [ ब्रावींत् 'साई चादिका वर्तमान काल में प्रयोग अनुवित हूँ। यदि उनको प्रयुक्त किया नाव को उनके साथ 'स्म' पद का भी प्रयोग करना चाहिए। तब दोध नहीं रहेगा ] ॥ ४४॥

'शबल' साढि [ शबों ] से स्त्रीतिक्ष में 'दाप्' नहीं हो सकता है। [ इसलिए 'शबला' अर्थि प्रमोग न करके 'शबली' प्रयोग करना विवत हैं ]।

प्रमुदित विरुक्षों से पुस्त निश्यों के किनारे की सुनिया, धारा से समीप स्परण [निश्चिता] होकर बैठे हुए अंसी के सींबी के खपभागों से 'धावन' [निप्राधिवन, कर्जु र ] हो गई थीं ।

पुरों की क्षमृद्धियों [समूह] अमर पक्तियों हैं चित्रिल ['श्रवला' कर्नुर] हो रहो हैं।

वार्गाह [प्रयोगों] में स्थितिक में [ औ टाव् करके 'प्रवत्ता,' कम्माण' यादि प्रयोग क्वाए हैं, वह उदिव नहीं है बंधीत दवने ], हाव् मंदी [ आण्] है सहसा है। 'अभ्वती 'त्रीव् [ क्वार्च कर है, दे कर ] हस मूत्र ते [ कत्तरीय हैं जिस वर्ष मंत्री व्यव्यात प्रातिवादिक से स्थीतिक में मुंदी का विभाव दीने ते। हस्तिवर [ हम तब्बी तं 'दीव्' प्रत्यंय करके ] 'व्यव्यो, 'क्टमाथों यह [ प्रयोग मुद्ध ] होता है। [ 'प्रवस्त, 'क्टमाथा' यह प्रयोग मुद्धित कर हो। प्रवस्त हमें से होत्यात हमें में से प्रयोग मुद्धित हो। 'प्रवस्त हमें से से प्रयोग मुद्धित हो। 'प्रवस्त हमें क्ष्माथा' यह प्रयोग मुद्धित हम तब्दी ते हमें स्थान हमें हमें स्थाप हमें स्थाप हमें स्थाप से प्रयोग मुद्धित हो। 'प्रवस्त हमें से स्थाप से प्रयोग मुद्धित हमें स्थाप से स्थाप हमें से स्थाप से

पानी [के सम्बन्ध बोचन ] में स्त्रीतिञ्च में 'जीता' यह [प्रयोग भी ] पिनस्य [चानुद्ध ] हैं।

<sup>&#</sup>x27; सप्टाप्याची ४, १, ४० ।

'कुवलयद्वनीला कोकिला वालचते'

इत्यादिप 'नोला' इति चिन्त्यम्। 'कोकिला नीली' भवितव्यम्। नीलशब्दान् ''जानपर' इत्यादि सूत्रेण 'प्राणिनि च' इति डीप्-विधानाम् ॥ ४६ ॥

मनुष्यजातेर्विवक्षाविवक्षे । ५, २, ४७ ।

ग्राम्त्रकेनयेबृक्ष पर कुवलय इस के समान नीला [नोलवर्णा] कोकिला [बंठो है ]।

इस्यादि [ प्रयोगो ] में [ कोकिला के दिशेषण रूप में प्रयुक्त ] 'नीला' यह [पद] चिन्त्य [अमुख] है। कोकिला [के साथ स्त्रीलिङ्ग में ] 'नीली' यह [ विशेषण ] होना चाहिए । तील शब्द से [ जानपद-कुण्ड गोण-स्पल-भाज-नाग-काल-नोल-कुरा-कामुक-कबराद् वृत्यमत्रवयनाकृत्रिवरधाणास्यीत्यवर्णाच्छादनायोः विकारमैयुनेक्छकिञ्जेबेशेव । अघ्टा० ४, १, ४२ ] जानपद इत्यादि सूत्र से ['नीला-बौषभी इस नार्तिक से स्रोपणि सर्थ में तथा ] 'प्राणिति च' इस [बार्निक] से [प्राणों के सम्बन्ध बोध में ] 'डीय्' का विधान होने 🗎 ['नीतो गी': 'नीती कोकिता' इस्मादि प्रयोग होने चाहिएं। 'तोला कोकिता' प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतः नीला प्रयोग मञ्*उ* है ] ॥ ४६ ॥

[इकारान्त उकारान्त समुज्यनातिषरक शब्दों में ] मनुष्य जाति की

विवक्षा स्रीर स्रविवक्षा [ दोनो होती ] है। ममुप्प जाति की विवक्षा होने पर इकारान्त 'निम्ननाभि' आदि शब्दो से 'इतो मनुष्यजाते ' सूत्र से 'डीप्' होकर 'निम्ननामी' पद बना ओर उसके मस्बोधन में 'अम्बार्थनद्योत्हर्स्व' मूत्र से ह्रस्व होकर हे ' निम्ननाभि' पद बनता है। इसी प्रकार उकारान्त 'मुखनु' शब्द से ऊडुत. ४, १, ६६, मूभ से 'ऊड्' प्रत्यम हो कर 'मृत्नू' बब्द बना और उसका सम्बुद्धि में 'अस्थायनहोहिन्न' पा० ७, ३, १०७ । सूत्र सं ह्वस्य होकर हे सुतन् अब्द वनता है। और मनुष्य-जाति की अविवद्धा में इकारान्त 'निम्ननाभि' शब्द का पट्डी में 'निम्ननामें 'प्रयोग बनता है अन्यया 'निम्नताम्या होता । 'वरतनु' में मनुष्य जाति की विवक्षा न होने पर किंट् नहीं होता है इसिटए 'नरतनु' प्रथमा के एक वचन में बनता है। अन्यथा विवक्षा होने पर ऊड़ होकर 'वरतन्.' प्रयोग होगा। इसलिए—

१ द्रास्टाध्यायी ४, १, ४२ ।

<sup>९(</sup>इतो मनुष्यजातेः' <sup>९(</sup>ऊङ्तः' झ्यत्र मनुष्यजातेविंवता श्रविवत्ता च लक्षानुसारतः।

भन्दरस्य महिराचि पार्खवो निम्ननाभि न मधन्ति निम्नगाः ।

वास वामिकविकर्पणोद्भवा भामिनीह पदवी विभाव्यते॥

भ्रत्र मनुष्यजातेविवसायां 'इतो मनुष्यजातेः' इति 'डीपि' सति "'ब्रम्यायेनरोहि स्नः' इति सम्पुद्धी हस्यस्य सिद्धचित ।

इतो ममुष्यजातेः [ पा० ४, १, ६५ ] और ऊड्तः [ पा० ४, १, ६६ ] यहां [ इन सुत्रों में ] मनुष्यजाति की विवक्षा छौर धविवक्षा सस्य के धनुसार होतो है।

हे निम्मनाभि [ बाली ] मनिराक्षि [ बालु ] वालिके [ भामिनि ] प्रिये मन्दराचल के किनारे यह निव्यां नहीं हैं [ तुम जिनको नवी समझ रही हो ] वह [समुद्र-मन्थन के समय वासुकि सर्व जिसको मन्यनदण्ड रई के स्थानायन्त मन्दरांचल के बारों और रस्सी के स्थान पर बाध कर बाँर उसकी आँच-आँच कर सनुद्र कामन्यन कियानयाथा। उस**ी यासुकि के** [बार-बार] कींचने से जरपन हुई लकीर दिखलाई देती हैं।

यहां मनुष्यजाति की विवक्षा में [ निक्ननामि तथा मदिराक्षि प्रादि शब्दों में.] 'इतो मनुष्यजातः' [ पा० ४, १, ६५ ] इस सुन्न ते 'दीव्' [ प्रस्तवर-] होने पर [ निम्ननाभी महिराक्षी शब्दों के ] सम्योधन के एकश्रवन में 'ग्रम्बार्थ-नचील रदः'[ प्र० ७, ३, १०७ ] इन सूत्र ते ह्रस्यत्य ['ग्रीर सु का लोपादि होकर हे निम्ननाभि, हे मदिराक्षि ब्रादि पद ] सिद्ध होता है [ ब्रन्थया है निम्ननामें ब्रादि क्य बनेंगे 🗓

यह हो सकता है कि निम्ननाभि से 'इनस्च प्राष्यस्याचिनो वार्डाप् वक्तव्यः' इम निवम के अनुसार नाभि सब्द ने डीय कर लेने पर भी 'अम्बार्य नबोर्ल स्व.' में हिस्व होकर है निम्ननाभि' रूप वन सकता है। तब मनुष्य जाति की विवक्षा अधिवक्षा मानकर डीए करने का प्रयत्न क्यों किया जाय।

इसका उत्तर वृत्तिकार यह करते हैं कि 'निम्ननाभि' पद में 'निम्न हैं नाभि जियको यह निम्ननाभि हैं इस प्रकार का बहुआहि समास है । उस

<sup>°</sup> घट्टाध्यायी ४, १, ६५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> भ्रष्टाध्याची ४, १,६६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ग्राटाच्याची ७, ३,१०७।

नाभिशब्दात् पुनः °'इतश्च प्राय्यद्वात्' इतीकारे कृते निम्नना-

भीकेति स्यात् । हृतोष्ठरागेनेयनोद्दिनदुक्तिनिमननाभेनिपतद्भिरहितम् । हृतोष्ठरागेनेयनोद्दिनदुक्तिनिमननाभेनिपत् स्तनांशुकम् ॥ स्युतं रुपा भिन्नगतिरसंशयं शुक्केदरस्याममिद् स्तनांशुकम् ॥ अत्र निमम्ननाभेरिति मनुष्यजातेरिययस्ति डीप् न कृतः।

बहुस्रोहि समास बाले पद में स्नोलिंग म 'इतरब प्राण्यमवाचिनो वा डीप् वक्तव्यः' इस निर्यम के अनुसार यदि डीप करके 'निम्ननाओं' यह स्त्रीलिंग का रूप बनाया जाय तो उससे 'नद्युतस्व' [अ०५,४,१५३] इस मृत्र से समासान्त कप् प्रत्यव होकर केडण: [अच्टा० ७, ४, १३] से प्राप्त होने वाले हस्य का 'न किंप' [अप्टा० ७, ४, १४ ] से निषेत्र हो जाने से 'निम्न-नाभीका यह प्रयोग बनने लगेगा। 'निष्मनाभि' यह प्रयोग नही बनेगा। इसी वात को वृत्तिकार इस प्रकार कहते है।

भीर नाभि कब्द से 'इतक्ष प्राण्यङ्गात्' इस से ईकार अर्थात् डीव् करने पर 'निम्ननाभीका' यह प्रयोग होने सरोगा ।

यह स्यल कुछ सन्दिग्ध है। मूल ग्रन्थ में 'निम्ननाभिकेति' स्यात् यह पाठ दिया है। डा० नगानाथ ने भी अपने आस्लभाषानुबाद में 'निम्नमामिका' यही पाठ माना है। परन्तु काब्यालकार सूत्रवृत्ति के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने क्षितर होने के बाद कप् प्रत्यव और उसके परे रहने ह्रस्वस्व का निर्पेष्ठ करके 'निम्ननाभीका इति स्यात्' ऐसा पाठ दिया है। टीकाकार के अनुराध से हमने भो यहाँ गूरु में 'निम्ननाभीकेनि' पाठ ही रखा है।

मनुष्यजाति की अविवद्या में डीप् के अभाव का दूसरा उदाहरण

कीय के कारण विश्व खस गतिवासी निमन्तनाभि [ प्रियतमा ] के खोट्ड दिखलाते है--काल क कारण व्यवस्था करने वासे [ रोमें के कारण ] टावकते हुए पर मिर कर ग्रोक्टराग का हरण करने वासे [ रोमें के कारण ] ग्रामुख्रों ने अकित शुक्र के खबर के समान हरित वर्ण यह जोली [स्तनाशुक]

. ८ ' यहा मनुष्यज्ञाति की प्रविवक्ता है इसलिए 'विमन्तनामें:' इस पद गिर पड़ी है। में डीप्नहीं किया है। क्रिन्यवा वष्ठी विभक्ति से नदी शब्द के समान 'निमाननाभ्या ' यह रूप बनता ]।

९ ग्रस्टाच्याची ।

'मुनजु जढीहि मानं पस्य पादानतं माम् ।' इत्यत्र मनुष्यवावेर्षियचेति सुननुशन्दाद् 'ऊडुवः' इत्यृङि सति इत्यत्र' 'सुननु' इति सिद्ध-शति ।

'वरतनुरथवासी नैय दृष्टा ख्या मे ।' श्रव मनुष्यनातरियक्ति ऊङ् न मृतः ॥ ४७ ॥

ककारानादप्युङ्प्रवृत्तेः । ४, २, ४८ । उत कड् विहित ककारानाद्यि क्यनिद् ययि । श्राचार्यप्रवृत्तेः । क्यांसी प्रवृत्तिः । 'श्रश्चार्यिकातरचारकवादीनाम्' इति । श्राकासूः ककन्युरिख्यतहरूपम् । तेन

'सुभू कि सम्भ्रमेण'

श्रव 'मुञ्जु' शब्द ङङि सिद्धो भवति । ऊष्टित्यसित "मुञ्जू" इति स्यान् ॥ ४८ ॥

हें मुतन [ मुन्बरी ] मान को छोड़ो सीर पैरी पर हुने हुए मुझको देखों यहां [ हुन द्वार में ] अनुस्पकार्ति की विच्या हूं इमिलए शुतन गाव से उन्हरः [ प्रस्ता ४ , १, ६६ ] इस सूत्र से उन्हरः शत्या होने पर [सन्दोधन के एक वनन में पूर्वीकत 'सम्बाधन छोड़' हन [ इस सुब से ] हुक्य होने पर 'शुतन' यह सिद्ध होता है ।

भ्रयया तुमने मेरी खरतन् [ मुन्दरी क्रियतमा ] को नहीं देखा है। यहाँ मनुष्यज्ञाति को विवक्षा नहीं है इसलिए अङ्गहीं किमा है। [ फ्रन्यवा अङ्गतने पर 'बरतन्तः' का क्य होता ] ॥ ४७ ॥

[ऊर्टतः ४, १, ६६ में वो उकारान्त सब्दों से ऊर्द् प्रत्यम ] कहा है वज ] ककारान्त [ झस्ट से ] भी कर होता है। माचार्य [ बार्तिककार ] मी प्रमृति [ सुत्ररचना ] होने से ।

[फर्टन: इस सुत्र ते केंद्रसा ] दकारान्त हे उद्दू का विपास किया गया है। यह कहीं कहीं ककारान्त [ प्रस्त ] से भी हो जतत है। सावार्ष [ पारिकतार ] की प्रवृत्ति [ एतर्डिवायक सुत्र रहता ] होने से । यह उक्त-रान्त से उद्दिवायक अवृत्ति [ सुत्र पत्रमा ] कहां की गर्द है। [ यू प्रदम किया गया है। इसका उत्तर करते हैं ] "प्राणिकातोत्रभार-क्वादोत्ताम्" [ प्राणिकातिक्यार-कवादोत्ताम्" [ प्राणिकातिकार प्राप्त है। यू प्रदम जातिवाचक प्राप्तों से भिन्न और रुज्यु आहि दावर्षों को छोड़ कर योग उक्त-रान्त तादों से उद्द प्रत्या हों ] । उस्त [ सुत्र ] में हुस्य तथा वार्षे योगे प्रकार के उक्तरान्त प्राप्तों से उद्द प्रत्या हों ] । अस्तरकु, कर्कन्यू: कार्तिकीय इति ठठा दुर्घरः ५, २, ४६।

'कार्तिकीयो नमस्यान' इत्यत्र 'कालाहुज्' इति ठज् दुर्घर:। ठञ भवनं दुःखेन धियते ॥ ४६ ॥ शावंरमिति च। ५, २, ५०।

, ' 'शार्वरं तम' इत्यत्र च 'कालाहुब्' इति ठब्त् दुर्घरः ॥ ४० ॥ शाश्वतमिति प्रयुक्ते । ५, २, ५१।

यह उसके उबाहरण है । [ 'अलाजू: कर्कन्थू' शब्द स्वत' हो दीर्घ अकारान्त शब्द है। फिर भी जनसे ऊड् प्रत्यय करने का कल 'नोड्यात्वो' झच्टा०६, १, १७५ इस सूत्र से विभवित के उदासत्य का प्रतिषेध करना ही हैं इ प्राणिजातियाची • 'कुकबाकु,' इत्यादि में तथा 'रज्जु' हमु,' इत्यादि में यह कह प्रस्थयः नहीं होता है ह म्राय उफारान्त शब्दों से ऊड् हो सकता है ] इससिए--

हे सुभ्यु पवदाती वयो हो।

यहा मुख्य तत्त्व से कह प्रत्यय करके [ सम्बुद्धि में 'ग्रम्बार्थनहोह स्वः' इस ं, सूत्र से हृत्य करके ] चुश्रु यह [ अप ] सिद्ध हो जाता है। कह [ प्रत्यप ] के न होने [ है थी: के समान है ] 'मुभू ' यह [ रूप ] होगा ॥ ४८ ॥

कार्तिकीय इस [प्रयोग ] में ['कालाट्ब्न्' इस सूत्र से प्राप्त होने वाला ] टज़् [प्रश्यय ] रोका नहीं जा सकता है। [ ग्रतः कार्तिक शस्य से ठज्

प्रश्यम होरूर 'कर्मातकिकः' प्रयोग होना चाहिए । कर्मतकीयः प्रयोग प्रशुद्ध है ]। 'कातिकोयो नअस्थान्' [कातिक का वायु] इस [प्रयोग ] में 'कालाद्वर्ज्'

` [ ग्रस्टा० ४, ३, ११ ] इस सूत्र से [ प्राप्त होने बाला ] टर्स् प्रत्यय का रीकना कठिन हैं। [ ठज्र् का होना मुल्लिल से देक सकता है, नहीं दक सकता है । म्रतएव 'कातिकीय:' यह प्रमोग शुद्ध महीं हैं 'कातिकिक.' यह प्रयोग होना चाहिए 🛚 ॥ ४९ ॥

श्रीर झार्बर यह भी [ प्रयोग ठीक नहीं है ]।

'शार्वर' तमः' राजि का अन्यकार यहां भी [ 'शार्वर' पद में 'शर्वरी' इन्द से ] 'कालाट्टरू' इस सूत्र से टब्ग् रुक नहीं सकता है। [ इसलिए 'शार्थरिक तम.' ऐसा प्रयोग होना चाहिए था 'कार्बर तम:' प्रयोग उचित नहीं

'ज्ञाञ्चतम्' यह [ झब्द, वार्तिककार के 'श्लाद्यते प्रतिषेध' इस ] प्रयोग ते [ सिंद होता है ]।

'शास्वतं ज्योतिः' इत्यत्र शास्यतमिति न सिद्धन्यति । ''कालाट्टन्न' इति ठच प्रसङ्गात । 'येपाद्ध विरोध: शास्त्रतिकः' इति सत्रकारस्वापि प्रयोगः ।

श्राह प्रयुक्तेः । 'शास्त्रते प्रतिपेध' इति प्रयोगान् , शास्त्रतमिति भवति ॥ ५१ ॥

राजवंश्यादयः साध्वर्ये यति भवन्ति । ५, २, ५२ ।

'राजनंस्याः' 'सूर्यवंस्या' इत्यादयः राहदाः, 'तत्र साधुः' इत्यनेन साध्यर्थे यति प्रत्यये सति साथयो भयन्ति । भयार्थे पुनरिंगाः विषाढेऽपि वंशशब्दस्य वंशशब्दान्तान्न यन प्रत्ययः । तदन्तविधेः प्रतिपेचात ॥ ४२ ॥

[ पूर्वपक्ष ] 'झाइवर्त ज्योतिः' इस [ खण्डवास्य ] में 'झाइवत' यह [पद] सिद्ध नहीं होता है। 'कालाट्डज़' इस [पूथों क्त सूत्र] से ठम्र प्राप्त होने से [ 'सास्वत' के बजाब 'सास्वतिक' प्रयोग होना चाहिए ]। 'येयां च विरोधः झाइवतिकः' [ ब्राट्टाध्यायी २, ४, ९ ] यह सूत्रकार [ पाणिनि ] का भी [ 'शास्वतिक.' हो ] प्रयोग हैं । [ धतपुत्र 'शास्वतम्' यह प्रयोग उचित महीं है 1 ।

[ उत्तरपक्ष ] कहते हैं । [ 'शास्त्रतम्' यह प्रयोग भी वार्तिककार द्वारा ] प्रयुक्त होने से [ ठीक है। यातिककार के ] 'प्रास्वते प्रतियेधः' इस िप्रकार ग्रम् प्रत्यवान्त 'शाश्वत' शस्त्र के ने प्रयोग ते 'शाश्वतम्' यह [ प्रयोग भी गुड ] होता है ॥ ५१ ॥

'राजवस्य' भादि सन्द [ 'तत्र साधूः' बच्टाच्यायी ४, ४, ८९ इस मूत्र ते ] सामु अर्थ में यत् [ प्रस्वय ] होने पर [ क्रिड ] होते है । [ भवायं में नहीं ी।

राजवहव, सूर्यवहरय इत्यादि शब्द 'सत्र साधुः' [अध्दाध्यानी ४, ४, ८९ ] इस [सूत्र] से साधु धर्य में यत् प्रस्यय होने पर सुद्ध होते है। भवार्थ में [ मत् प्रत्यय का विधान करने वाले 'दिगादिभ्यो यत' अव्दाध्यायी ४, ३ ५४ में निरिष्ट ] दिमादि [ गण ] में वंश शब्द का पाठ होने पर भी वश शब्दान्त • [राजवरा, सूर्ववंदा इस्यादि दाव्दों ] से यत् प्रत्यव नहीं होता है। ['प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदुन्तविधिप्रतिषेमः इस परिभाषा के अनुसार ] सदन्तविधि का प्रतिषेष होने से [ 'राजवक्षे भवः राजवरः', 'सूर्यवद्ये भवः सूर्यवदपः' यह प्रयोग दारवद्यब्दो दुष्प्रयुक्तः । ५, २, ५३।

ः 'दारवं पात्रम्' इति 'दारव' राज्तो वृष्ययुक्तः । 'नित्यं वृद्धरारादिभ्यः' इति भयदा भवितन्यम् । नतु विकारावयवयोर्ध्यवोर्भयङ् विधीयवे । अत्र तुंदारुख इदमिति विवस्तायां 'दारवम्' इति भविष्यति । नैतदेवमपि स्वान् । 'वृद्धाच्छः' इति 'छ' विघानान् ॥ ४३ ॥

मुख्यिमादिषु इमनिज् मृग्यः । ५, २, ५४ ।

महः वन सत्रते । किन्तु 'तत्र साधः' इस सूत्र ते साधु वर्ष में 'यत्' प्रत्यन करके 'राजवंदी साधुः राजवंदयः', 'सूर्ययो साधुः सूर्यवंदय' इस प्रकार के प्रयोग वन सकते हैं । ] ॥ ५२ ॥

['शहण इदं बारव' लकड़ी का इस वर्ष में प्रवृक्त ] 'बारवम्' यह राबद दुष्प्रवृक्त [च्यानुळ प्रयोग ] है।

[लकड़ी का बना हुआ पात्र है इस ग्रयं में प्रमुक्त ] 'बारवे पात्रम्' यह 'बारव' त्राव्य प्रमुचित [ कतुळ ] प्रयोग है। [ यहा बाद शब्द हो ] 'नित्यं बुळ-प्राराहिक्य: [ क्रव्याध्यायी ९, ३, १४४ ] इस [ सृत्र ] से सयह [ प्रस्थय होकर 'बारसय' इस प्रकार का प्रयोग ] होना चाहिए।

[प्रस्त ] मध्द प्रस्त्य ती विकार कोर कवयब कार्य में होता है। यहां तो 'बारण इस' यह लक्कों का है इस [सम्बन्ध सामान्य] की विवक्षा में ['तरशेर' स्वराप्ताया' ४, ३, १२० इस सूत्र से अब् प्रत्यय होकर ] 'बार से 'यह '[प्रयोग शेत ] हो जायगा। [किर बाव उसको, बुध्यमुक्त या प्रसुद्ध प्रयोग क्यों कहते हैं?]

[ उत्तर ] इस प्रकार भी यह [ वारवस् ] नहीं बन मकना है। 'युडाण्ड' [ प्रयटाष्ट्रपपि ५, २, ११४ ] इस [ सूत्र ] से 'ठ' का विष्पान होने से [ 'वार्वीय पान्तम्' यह प्रमोग होना चाहिए। अत 'वारव पानम्' यह प्रयोग ठोक नहीं पोनम्' । पह प्रमोग होना चाहिए।

गृत्तिमा बादि [प्रयोगो ] में [स्वादे देने वाला ] इमनिश् [प्रस्थय ] न सोजना परेता । [साधारणतः पृत्वादिस्य इमनिश् यां प्रयटायायो ५, १, १२२ दंत मुझ से पृत्वादि श्रम बादि में हमनिश् प्रस्थय विकरण से होता है। परन्तु उस पृत्वादिगा में मुम्म, प्रोड़, बादि शब्दों का पाठ नहीं है। इसलिए परन्तु उस पृत्वादिगा में मुम्म, प्रोड़, बादि शब्दों का पाठ नहीं है। इसलिए इन सब्दों से इमनिश् प्रस्थय सम्भव नहीं हैं ]। इति ॥ ५४ ॥

ग्रीपम्यादयस्चातुर्वर्ण्यवत् । ४, २, ५५ ।

श्रीपम्यं, सान्निध्यम् , इत्यादयश्चातुर्वरयेवत् । 'गुण्ययन' इत्यवः ' 'चातुर्वरर्यादीनामुपसंस्थानम्' इति यार्तिकान् स्वार्धिकप्यवन्तः ॥ ४४ ॥

ष्यञा पिन्करणादीकारो बहुलम् । ५, २, ५६ ।

'गुएवचनबाक्षरणादिभ्य' इति पित्करणादीकारो भयति । स बहुतम् । 'ब्राह्मस्यम्' इत्यार्वुपु न भवति । 'सामव्रच' सामव्रो, वैदरूपं वैदम्बीति ॥ १६ ॥

मृग्धिमा, ब्रोड़िमा इत्यादि [प्रयोगों ] में [भूपमाण ] इमनिच् [ प्रत्यय मृष्य सर्वात् ] बन्धेवणीय है । [ पृथ्यादि यण में मुष्य, प्रीद सादि सदर्शे का पाठ न होने से इमनिज् विधायक 'युम्बादिभ्य' इमनिज्वा' प्रप्टाच्यायी ५ १, १९२ इस सूत्र से इमनिच् प्रत्यव होना सम्भवनहीं हैं। स्रतः वह प्रयोग मशुद्ध है ] छ ५४ ॥

भीपस्थ न्नावि [ झस्द ] सातुर्वेण्यं [ झस्द ] के समान [ 'सतुर्वणविनां स्वार्थे उपसंख्यानम्' इस बार्तिक से स्वार्थ में व्याञ्जू अस्यय करके बनते ] है।

'मीपस्य', 'तान्तिस्यं' इत्यादि [ प्रयोग ] चातुर्वर्ण्यं [ झब्द ] के समान [स्वार्थ में व्यज् प्रत्यय करके सिद्ध होते ] है । ['गुष्यक्वत्रवाह्मणादिभ्यः कर्मणि च' ब्राट्याध्यामी ५, १, १२४ इस तूल के प्रतीक रूप ] गुणवचन इस [सूल ] में 'चतुर्वर्गाटीनाम् स्थार्थ जप्तस्यानम्' इस वातिक से स्थार्थ में ध्वत्र् प्रत्ययान्त [ जैसे चातुर्वर्ण्यम् पद बनता है। इसी प्रकार स्वाधिक ध्यक्ष् प्रत्यय करके ही 'उपमेब ब्रोपम्बम्', 'सिन्निधिरेव सान्निध्यम्' द्यावि प्रयोग बनते ] हं ॥ ५५ ॥

[ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः प्यम् इस सूत्र से विहित ] प्यज् [ प्रत्मय ] के पिरकरण से [ उसके श्रायार पर 'विद्वारादिभ्यवच'। श्रव्टा० ४, ४१ इस सूत्र से किए हुए 'डीव्' प्रत्यय का प्रनदोव रूप ]ईकार बहुत करके होता है।

'गुणवचनबाह्मणादिभ्यःकमेणिच [ खप्टाध्यायी ५, १, १२४ ] इस [सूत्र]. से जो [ डीप् प्रत्यय का अवजेष रूप ] ईकार होता है यह बहुल करके [ कहीं

होता, कहीं नहीं ] होता है। [ जैसे ] 'बाह्यण्यम्' इत्यादि [ प्रयोगो ] में नहीं

धन्वीति त्रीह्यादिपाठात् । ५, २, ५७ ।

त्रीह्मादिपु 'घन्व' शब्दस्य पाठात् 'घन्वी' इति इनी सति सिद्धो भवति ॥'५७॥

चतुरस्रक्षोभीति णिनो । ४, २, ४८ । वभूय तत्त्वारचतुरस्रक्षोभि वपुर्विभक्तं नवयीवनेन ।

होता है। सामप्रयम् सामग्री, वंदरध्यम् वंदर्णा [इन प्रयोगो में विकल्प करके होता है। प्रयात जहाँ स्वाधिक व्यम् अत्यव होता है, वहाँ उसके यित् होने से 'पितृगीरादिभ्यत्व' इस सृत्र से विहित डीण् अत्यव वहल करके होता है। इसलिए 'बाह्मच्यम्' ग्राटि में डीण् नहीं होता और अन्यत्र विकल्प से होता है]।

यहाँ काशी बांक मस्करण के सामयचम् सामग्री, बैदांच्यम् वैदर्भी इन उदाहरणों को इसी मूल की वृष्ति में ओड दिवा है। परन्तु बाक गरानाय की भी ने इस यन्य का जो अप्रेजी अनुवाद किया है उसमें इन मूल के बाद 'सामयचा-भी ने इस यन्य का जो अप्रेजी अनुवाद किया है। और 'सामयचम्' आदि को उस मूल का दिस् विकल्पेन ' यह मूल ओर दिवा है। और 'सामयचम्' आदि को उस मूल का उदाहरण माना है। काशी वाल सस्करण में वह सूल नहीं है। १६।।

धन्त्री यह [यद] वोद्याबि [गथ में धन्त्र झस्त्र का ] बाठ होने से [सिक्ष होता है]।

[यम्बन् गुश्व के धरनत न होने से 'धत इनिटमें' पाटास्यायी ५, २, ११५ पूत्र से इनि प्रत्या नहीं हो सरका है। इतिहाय ] बीह्यादि गण में [उसको साइतिगण मान कर ] 'धाव' द्राव्य का पाठ होने से [ लोह्यास्थ्यव्य प्रदार ५, २, ११६ । इस यूत्र से ] इनि प्रत्या होकर 'धानी' गह [ पद ] सिद्ध होता ५, २, ११६ । इस यूत्र से ] इनि प्रत्या होकर 'धानी' गह [ पद ] सिद्ध होता पर्दे । [ पद्मित के वाराणसीय सरकरण में 'धाना' द्राव्य का प्रोह्यादि गण में पाठ से गानाह है। उसके क्यान पर रहा हो। यही प्राप्त हो । यही प्रत्याह हो इसिन ए हमने भी मूल में उसने पाठ को स्वान विवाद है ] ॥ ५८ ॥

['मुप्पनतती बिनिस्ताच्छीत्य' ग्रस्टा॰ ३, २, ७८ सुत्र से ताच्छीत्य श्रयं में 'बतुरसं शोभितुं शीस श्रस्य' इस विश्वह में ] बिनि प्रत्यव होने पर 'बतुरस्र-शोभी' यह [ पद ] सिंढ होता हैं।

नव गीवन से विभक्त उसका शरीर चारों और से शोभायुक्त होगया।

इत्यव 'चतुरस्रसोभि' उति न युक्तम् । बीह्यादिषु शोभाशब्दस्य षाठेऽपि इनिरत्र न सिद्धःचति 'म्रह्मण्यता प्रातिपद्धिन वदन्वविधिप्रति-पेभार्गः।

भवतु वा तदन्वविधिः । कर्मधारवान्मत्वर्थीयानुपरत्तिः। लघु-

'यहाँ चतुरस्वाभीम' यह [ चपु का विशेषण ] डीक नहीं हैं। [ स्पोकि
'ग्रीभा प्रत्य' अस्तर नहीं हैं इसिलए 'पत इनिजानी', प्रत्याव ५, न , १९५।
प्रत्य वे इनि प्रस्तय नहीं हो सकता है। बोह्यादि गण में यदि उसका
पाठ होता तो श्रीह्माविश्यदण्य ध्यद्मा ५, ९, ११६ मूत्र से इनि प्रस्तय हो
सकता था। परन्तु वहां भी 'श्रीमा' शब्द का पाठ नहीं है। तीसरा भागं यह
हो सकता था कि नेते पिछले सूत्र में थ्रीह्मावि गण को आह्यतिगण मान तर
समसे वर्षान्ति 'पत्य' शब्द का धोह्यादि पण को शाह्यतिगण मान तर
समसे वर्षान्ति 'पत्य' शब्द का धोह्यादि पण को शाह्यतिग गया है। इसी
कत्तर हत 'तीआ' जब्द का धी खीह्यादि पण ये पाठ मान तर 'दिन प्रस्तय
कर निया जाय। को भी ठीक नहीं है। वर्षाति ], बीह्यादि [ गण को धाह्यति
गण मान वर पत ] में छोत्रा साथ का पाठ सानने पर भी यहाँ इनि [ प्रस्तय ]
तिब नहीं हो सकता है। 'दिन स्वाता प्रतिविद्येक्ते' [ इत्यादि के मनुसार ]
ता तह स्वाविद्येय को नेते। [ हाोभा सब्द जिसके सन्त में हैं ऐसे 'बहुरस्वसोभा' पद से 'इनि नहीं हो सकता है ] ।

अववा दुर्जनतीप-जाय से तदन्त विध भी मान से तो भी 'बहुरस-मीमी' यह पर नही वन नकता है। व्यक्तिं 'बहुरसा च जा योभा 'बहुरसामीम' सम प्रतार कर्म-यह क्ष्मेंचारस समाम हुआ। 'मा अध्यासित इति चहुरस्यामीम' सम प्रतार कर्म-चार्य में मत्यधीय इति प्रत्यस करने पर 'बहुरस्यामीम' यद को मित्र किया जाय यह चाँचा नकार हो मकता था। परन्तु बहु भी सम्बद्ध नही है। क्सीकि 'त कर्म-पार्यान् मत्यधीय बहुबीहिक्षेत्र तदर्थप्रतिपांचकरर' इस के अनुमार कर्मायल मत्याल में मत्यधीय इति वस्था नही ही सकता है। वसीकि 'बहुरसा योगा प्रध्य तत् पबुरस्यामम्' इन बहुबीहि सबाम से भी बहु जर्थ निकल आता है। तीर इन बहुबीहि को मिल्या में लगाय रहता है। दबलिए 'बहुरस्यामीम' पर की सिदि के लिए कर्मपारय से नात्यक्षीय इति प्रत्यक्ष से मुक्तुल पहुपे मामें का भी अवत्यवन नही किया जा सकता है। इती बात को आगे करते हैं।

प्रयवा [दुनंततोध-नाम से कथन्त्रित्त ] तस्त्विमि भी [मान्य] हो जाम [फिर भो] कर्ममारम [समात्त] ते मत्वर्याम [इनि प्रत्यम]की अनुभगित है। [बयोकि उसमें प्रक्रिया का भौरन, श्राप्तिय होता है। श्रीर खात् प्रक्रमस्येति बहुज्ञीहिर्णैच भवितच्यम् । तत्कथमिति मत्वर्थीयस्यात्राप्ती चतुरस्त्रशाभीति प्रयोगः ।

श्राह । सिनी । चतुरस्र "शोभते इति ताच्छीलिके शिनावयं प्रयोगः ॥ श्रथ, अनुमेयशोभीति कथम् । नहात्र पूर्ववद् वृत्तिः शक्या कर्ति मिति।

राुभेः साधुकारिख्यावश्यके वा फिनि कृत्वा तदम्ताच्च भावशस्यये पश्चाद् यहुन्नीहिः कर्तस्यः । अनुमेयं शोभित्वं यस्य इति । भाषप्रत्ययस्त गतार्थस्याच प्रयुक्तः । यथा निराकुलं विष्ठति, संधीरमुयाच इति ॥ ४८ ॥

वहुवीहि समास में बुबारा 'इनि' शादि के करने बिना ही वह अर्थ प्रतीत हो जाता है इसलिए] प्रक्रिया के लाध्य से बहुवीहि [समास ] ही होना चाहिए। तो इस प्रकार [ कर्मधारय से ] बस्वयीय [ इति प्रत्यय ] के प्राप्त न होने पर 'बनुरलगोभि' यह प्रयोग कैसे होगा । [ यह पूर्वपक्ष हुवा । ]।

[ जत्तर ] वहते है । [ 'बीह्याबिज्यश्च' से इति प्रायय नहीं अपितु 'चतुरत्व शोभितु' शीलं ग्रस्य' इस विग्रह में 'सुप्यनाती चिनिस्ताच्छील्ये' प्रष्टा० रे,२,७८ इस मूत्र से ] 'बतुरखं शोभते' इस प्रकार ताच्छीत्यक जिनि [ प्रत्यय ] के होने पर यह [चूनुश्लाकोशि ] प्रयोग सिद्ध होता है।

[ प्रश्न ] श्रव्छा 'अनुमेधशोभि' [ यह प्रयोग ] कैसे बनेगा । [ यह प्रश्न करने की बादश्यकता इसलिए पड़ी कि 'बतुरस्रशोभि' के समान ताच्छील्य में णिनि करने से भी इस 'धनुमेयदोशि' शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि ] यहां [ 'अनुवेयक्षोंभि' इस पर में ] पूर्व [ चतुरलशोंमि ] के समान िं मनुमेप होभित होल अस्य' इस प्रकार का ] विष्ठ नहीं किया जा सकता है। ि वयोकि यहां इस प्रकार के सर्थको सङ्घात नहीं लगती है। स्रोर साक्छोल्य में णिनि करने के लिए कर्म का उपपद होना बाचस्थक है। परन्तु यहा किसी कमें की विवक्ता सम्भव नहीं है। और उसके विना ताच्छोल्य यिनि नहीं हो मकता है। तब 'ध्रनमेयद्रोभि' पद केंसे बनेगा। यह पूर्वपक्षी का प्रश्न है। सागे इसका उत्तर देते हैं ]।

(उत्तर ) शुभ [धातु ] से साधुकारो [ अर्थ ] में [ साधुकारिष्युपसस्यानम् इस वार्तिक से ] समया आवश्यक [ अर्थ ] में [ आवश्यकाधमध्येगीणिनः अव्हा० ३, ३, १७० इस सूत्र से ] णिनि [ प्रत्यय ] करके [ 'शीभि' पद बन जाने पर ] उस विनि प्रत्ययान्त [ 'शोभि' शब्द ] से [ 'तस्यभावस्वतली' ग्रास्टा० ५, १, ११९ सूत्र से ] भाव प्रत्यय [त्व ] होने पर पीछे [ उस कोभित्व' शब्द का 'भनमेय' शब्द के साथ ] बहबीहि [ समास ] करना चाहिए । 'भनमेय है शोभित्व

कञ्चुकीया इति क्याचि । ४, २, ४६ ।

'जीवन्ति राजमहिषीमनु कब्न्चुकीयाः' इति कथम् ? मत्वर्धीयस्य 'छ' प्रत्यवस्याभावात्। ऋत श्राह्, 'क्यचि'। 'क्यच्' प्रत्यये सित कञ्चुकीया इति भवति । 'कञ्चकमात्मन इच्छन्ति' कञ्चकीयाः ॥ ४६ ॥

बौद्धप्रतियोग्यपेक्षायामपि ग्रातिशायनिकाः । .४, २, ६० ।

जिसका' [ यह बहुब्रीहि समास का स्वरूप होगा । इस प्रकार के समास होने पर 'भन्भेयरोभिस्व' पर बन सकता है। इसमें से भन्मेयशोभित्य पर के प्रन्त का 'स्व' रूप ] भावप्रत्यय तो [ बिना बोले भी ] गतार्थ हो जाने से [ यहां प्रनुमेयशोभि पद में ] प्रयुक्त नहीं किया है। जैसे [ 'निराकुतत्वं यथा स्थात् तथा तिष्ठिति' प्रयया 'घोरत्वेन सह इति सधीरमुवाच' इन चिग्रहों में प्रयुवत ] 'निराकुलं तिष्टति' तथा 'सधीरमुवाच' [प्रयोगों] में [गताबं होने से 'त्व' रूप भाव प्रत्यव का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार 'धनुमेयं सोभिस्वं यस्व' इस विप्रह में 'स्व' रूप भाव प्रत्यम का प्रयोग न करने पर 'अनुवेयक्कोभि' पद की सिद्धि हो सकती

817114611 'कञ्चुकीयाः' यह [ प्रयोग 'सुप झात्मनः क्यच्' सूत्र से ] क्यच् [ प्रस्पय ]

होने पर [ सिद्ध होता है]। राजमहिषी के साथ कञ्चकीय जीवित रहते हैं।

यह ['कञ्चुकीयाः' पद का प्रयोग ] केंसे [ सिद्ध होगा ] ? [ क्योंकि 'कञ्चुका येषां सरित इति कञ्चुकोबा.' इस श्रथं में कञ्चुक दावद से ] मरवर्षीय छ प्रत्यय का [विधायक कोई सूत्र व होने के कारण] प्रभाय होने से। [कञ्चुकीया पर सिद्ध नहीं हो सकता है। यह पूर्वपक्ष हवा ] इस [समाधान ] के लिए कहते हैं । क्यांच अर्थात् [ 'सुप बात्मनः क्यच्' बट्टा॰ १, १, ८ सूत्र से ] क्यच् प्रत्यय होने थर श्रीर 'नयाँच च' प्रष्टा । ७, ४, ३३ सूत्र से कञ्चुक शब्द के प्रन्तिम प्रकार के स्थान पर ईकार होकर ] 'कञ्चुकोयाः' यह [ पद सिद्ध ] होता है। [ उसका विवह अयवा अयं ] 'कञ्चकमात्मन इच्छन्ति' अपने लिए 'कञ्चुक' चाहते हैं इस ग्रर्थ में 'कञ्चुकीयाः' [ यह प्रधोग सिद्ध होता ] है।। ५९॥

बौद्ध [बब्द से उपास न होने पर भी बुद्धि में सिन्नकृष्ट ] प्रतियोगी की अपेक्षा में भी श्रतिदायार्थक [ तरण् तमण् आदि प्रत्यम ] हो सकते हैं।

[ साधारणतः देवदत्त यज्ञदत्त से प्रधिक वलवान् है इस प्रकार वेवदत्त यत्तरत्त रूप दोनो अतियोगियो के शब्दतः उपात्त होने पर ही 'बलवत्तरः' यीद्धस्य प्रतियोगिनोऽपेद्मायामप्यातिशायनिकास्तरवाद्यो भयन्ति । पनतरं तमः, बहुलतरं प्रेम इति ॥ ६० ॥

कीशिलादय इलचि वर्णलोपात् । ५, २, ६१ ।

'कीशिलो' 'वासिक' इत्यादयः कथम् ? आह् । कीशिकवासिष्ठा-दिभ्यः शब्देभ्यो नोतान्युकम्पायं वा 'घनिलची च'' इति इतिष छते, 'ठाजादाकुर्षे द्वितीयादचः'' इति वर्णलोषान् सिद्धयन्ति ॥ ६१ ॥

'बलबससः' प्रांदि तरष् तमप् प्रत्यागल प्रयोग होते हैं। परन्तु कहीं-कहीं हाबतः ज्याल न होने पर भी ] बृद्धि निष्ठ प्रतियोगों की प्रयेशा में भी प्रतिशयार्थक तरण् मादि [ प्रत्यत्र ] होते हैं। जैसे 'धनतर' प्रायकार, प्रयाब 'प्रकृतवर' नेमाई। [ यहां कितको प्रयोग 'धनतर' प्रयाब 'किसकी 'धनेका 'बहुतवर' है पह बात शक्ताः उपास नहीं है। परन्तु 'इट्टं पनं, इदं व यनं, इदावन्यतिकारीन प्रनामित प्रनार' इस क्य में बृद्धिनिष्ठ प्रतियोगों की प्रयेशा में पनतर शब्द का प्रयोग हमा है ]।। ६०॥

कौरित जावि [ इत्तर 'धीनसवी व' प्राप्टा० ५, ३, ७९ सूत्र से ] इतव् [ प्रत्यप ] होने पर [ 'ठाजावाक्ष्मवे द्वितीयावक्षः' प्रष्टा० ५, ३, ८६ सूत्र से कीरिक दावर के द्वितीय अर्च से परें 'क' इसका, धीर वास्तिक राज्य के द्वितीय प्रकृति परे 'क्ष्म' राज्य के से से ही बीर 'यस्येत व' अप्टा० ६, ४, १, १४८ प्रकृति परे 'क्ष्म' का लोग होकर 'क्षीदाला', 'वासिता' आवि शब्य सिळ होते हैं ]।

[ 'प्रमुक्तिश्वत कोशिक, कीशिकः' 'प्रमुक्तिण्यतो विकाटः वासिलः' इस वर्ष या विष्ठह में ] कीशिक वासिलः इस्यावि [ शस्य प्रमुक्त होते है वह ] कैसे वनते हैं। यह पत्रन है ] । [ इसका उत्तर ] कहते हैं। कीशिक और विस्तर व्यावि सब्दों से नीति सम्रवा अनुकस्पा में [ 'प्रमुक्त्यासाम्' अध्या ५, १, ७६, 'तीती या तपुक्ते' अध्या ६, ५, ७७ इन सूत्रों के प्रकरण में ] 'प्रनिक्त्यों व' [ प्रप्या । प, ३, ७९ ] तुम से इतल्य [ अस्या ] करते पर 'शाजाशकृष्णे इत्तीपायमः' ५, ३, ७९ ] तुम से इतल्य [ अस्या ] करते पर 'शाजाशकृष्णे इत्तीपायमः' '१८' ] वर्ण को लोप होने ■ [ क्वीशिक्तः वासिल यह सब्द ] सिद्ध होते हैं।।६१।।

ब्रस्टाध्यायो ५, ३, ७९ ।

<sup>•</sup> प्रस्टाध्यायी ५, ३, ८३ ।

मीक्तिकमिति विनयादिपाठात् । ५, २, ६२ । मुक्तैय मोक्तिकमिति विचयादिपाठादः द्रष्टव्यम् । 'स्वार्थिकारच

प्रकृतितो लिङ्गयचनान्यतिवर्तन्ते' इति नपु सकत्वम् ॥ ६२ ॥

प्रातिभादयः प्रज्ञादिष् । ५, २, ६३। प्रातिभाद्यः शब्दाः प्रज्ञादिषु द्रष्टच्याः। प्रतिभा-विकृति-द्विता-दिभ्यः शब्देभ्यः प्रझादिपाठादांख स्वार्थिके कृते प्रातिभं, वैकृत, हैतम् इत्यादयः प्रयोगाः सिद्धःचन्तीति ॥ ६३ ॥

न सरजसमित्यनव्ययीभावे । ४. २, ६४ ।

'मौषितकम्' यह [ झब्द मुक्ता झब्द से 'मुक्तेव मौवितकम्' इस विग्रह में स्नार्थ में ] विनयादि [ गण ] में पाठ होने से [ विनयादिभ्यष्ठक् स्रद्धा० ५, ४, ३४ इस सूत्र से स्थार्थ में ठक प्रत्यय करने से सिद्ध होता है ]।

'मुपता हो मीबिलक' है यह [ मुक्ता झस्त में स्वार्थ में ठक् प्रत्यम, मुक्ता शस्य के | थिनपादि [यण की छाइ तियण सान कर उस ] में [सुक्ता शस्य का ] पाठ [ मानने ] से [ सिद्ध हुआ ] समझना चाहिए । [ बहा यह प्रदन हो सकता है कि मुक्ता शब्द से स्वार्थ में ठक् प्रत्यय करके जो 'मौक्तिक' शब्द बना है उसका लिङ्ग मुक्ता शब्द के समान स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। 'मीन्सिकम्' यह नपु सर्कालम का प्रयोग नहीं होना चाहिए । इस शंका के समाधान के निए भाष्यकार का बचन उद्धत कर लिए धींट बचन भेद का समर्थन करते हैं] स्मार्थिक [ प्रत्यय से सिंढ बाब्द ग्रमनी ] प्रकृति [ भूत मूल बब्द ] से सिग बाँर वचन में भिन्त हो सकते हैं इस [भाष्यकार के बचन ] से [मीवितकम् ] यह नपुंसकलिंग [का प्रयोग किया गया ] है ॥ ६२ ॥

'प्रातिभ' प्रादि [ब्रब्द धितभा धादि शब्दों का ] प्रतादि [गण ] में [ पाठ मान कर सिद्ध होते ] हैं ।

प्रातिभ शादि झब्द [ उनके मूल भूत प्रतिभा बादि अन्दो को ] प्रतादि [ यण को ब्राकृतिगण मान कर उनमें पठित न होने पर भी उन ] में समक्षने चाहिये । प्रतिभा, विकृति, द्विता श्रादि शब्दो से [ उनका ] प्रतादि [ गण ] में पाठ [मानने ] से ['प्रजादिभ्यक्च' ब्रष्टा० ५ ४, ८ सूत्र से ] स्वायं में प्रण् [ प्रत्यय ] करने पर, प्रातिमं, बैकुल, ईल इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं ॥ ६३ ॥

भृत्ययोभाव [समास ] के भ्रतिरिक्त [स्थलों ] में 'सरजसम्' यह [ प्रयोग ] नहीं [ करना चाहिए ]।

ंमधु सरजर्स मध्येपद्यं पियन्ति शिलीमुखाः' इत्यादिषु 'सरजसम्', इति न युक्तः प्रयोगोऽनन्ययीमाये । स्रन्ययीमाय एव सरजस्तराज्यस्थेष्टवात् ॥ ६४ ॥

न धृतधनुषीत्यसञ्जायाम् । ५, २, ६५ ।

'धृतपतुर्पि शेचिशालिनि' इत्यत्र 'धृतपतुर्प' उत्यत्वंक्षयां न युक्तः भयोगः । ''पतुपर्य' इत्यत्व विधानान् । संक्षाया क्षनष्ट् पिकल्पितः । ''या संक्षायाम्' इति ॥ ६४ ॥

कमलों के भीतर भ्रमर पराय के सहित मधु का पान करते हैं।

स्त्याहि [ जबाहरणो ] में धव्यवीभाव [ समात ] से [भिन्न स्थल में 'मरजलम्' यह प्रयोग जिवत वहीं हैं । धाव्यवीभाव समात में ही [ 'प्राव्यवे विमित्तमा स्थानमा हैं व्यवद्वार प्राप्त स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान 
'पृतधनुषि' यह [ प्रयोग ] ग्रसभा [ पक्ष ] में इच्ट नहीं है।

प्तपन्ति सीर्वारातिनि प्रमुख भारण कियू हुए यरावधी में यहां 'पृत-प्याचि यह प्रमोग प्रस्ता [१०४] में जविल नहीं हैं। 'पृतं 'प्युचंग' इस प्रमुख प्रभारत मुद्रावीत स्ताम से 'पृत्युचंग्ड' [प्रमान %, गू. १२२] हम पृत्र से भग्न हम विधान होने ते ['पृत्युचं,' नहीं स्रविश्व 'पृत्युच्या' यह प्रयोग होगा | स्त्यूची विभवित से 'पृत्युचंग्वि' के स्थान यर 'पृत्युच्या' वह प्रयोग होगा | स्त्यूचं (यस ) में 'डा कामामां ' [स्वट्टान ९, गू. १३] इस (मृत्युचंग्वेत प्रेचंग्वं) से प्रमुख [स्त्रुचं व्याच्यां में)ने प्रस्ता क्ष्याचे प्रस्ता प्रसाच प्रस्त में 'पृत्युचंग्वेत 'सेर्वा' पृत्युचंग्वेत 'सेर्वा' प्रसाच स्त्रुचंग्वेत 'सेर्वा' प्रसाच स्त्रुचंग्वेत 'सेर्वा' स्त्रुचंग्वेत स्त्रिय स्त्रुचंग्वेत स्त्रुचंग्वेत 'सेर्वा' स्त्रुचंग्वेत 'सेर्वं स्त्रुचंग्वेत 'स्त्रुचंग्वेत 'सेर्वं स्त्रुचंग्वेत 'सेर्वं स्त्रुचंग्वेत स्त्रुचंग्वेत 'स्त्रुचंग्वेत स्त्रुचंग्वेत 
<sup>ै</sup> घटडाध्यायी ५, ४, १३२ । ै घटडाध्यायी ५, ४, ३३ ।

'दुर्गन्घि' पदे इद् दुर्लमः । ५, २, ६६ ।

'दुर्गन्धः कायः' इत्यादिषु दुर्गन्धिपदे इत् समासान्तो दुलेभः। उत्पूत्यादिषु 'दुः' शब्दस्यापाठात् ॥ ६६॥

सुदत्यादयः प्रतिनिधेयाः । ४, २, ६७ ।

'सा दक्षरोपात् सुद्वो ससर्ज'। 'शिखरवृद्धि पत्ति रशना' इत्या-सदत्यादयः शब्दाः प्रतिविधेयाः। दत्रादेशतत्त्वणाभावान्।

. तत्र प्रतिविधानम् । 'खप्रान्त' स्त्रादिस्त्रे चक्त्ररस्यानुकतसमुरुच-यार्थत्वात् सदत्वादिषु दन्नादेश इत्वेके।

बन्ये तु वर्णयन्ति । सुद्रत्यादयः स्त्र्यमिधायिनौ योगक्रवशब्दाः । तेषु 'स्त्रियां संज्ञायाम्' इवि दशादेशो विकल्पेन सिद्ध एवेति॥ ६७॥

'दुर्गिन्धि' पद में [ शूयमाण ] इब् [ श्रन्तादेश ] दुर्लभ है । [ भाग्यस्य इत् बल्र्तिबुसुरिभभ्यः' बष्टा० ५, ४, १३५ त्रुत्र से उत्, पृति, स्, सुरिभ शब्दों से परे गम्ध झब्द को इकार झन्तादेश हो जाता है । इस प्रकार 'उदगन्या, पूर्ति-गन्धिः, सुगन्धिः, सुरभिनन्धिः' सादि प्रयोग बनते हैं । परन्तु इन शब्दों में 'दुई' क्तापाठन होने से उसके परे गन्ध की अन्त में इकारान्तादेश नहीं हो सकता हैं। इसलिए 'दुर्गन्ध' पर नहीं बन सकता है। उसके स्वान पर सदा दुर्गन्य पद का प्रयोग करना चाहिए ]।

दुर्गन्य देह हैं इत्यादि [प्रयोगो ] में दुर्गन्य पद में [श्रूयमाण भन्तादेश ] समासान्त इकार दुसंध है [नहीं हो तकता है ]। उत् पृति मादि [ शब्दो ] में 'हुर्' शब्द के पाठ न होने से। िंद्रगंन्थ' पद हो बनेगा 'दुर्गांग्य' पद नहीं बनेगा। स्रतः 'दुर्गन्धि' पद का प्रयोग समृद्ध है ]॥ ६६ ॥

मुबती स्नादि [ शब्द ] समाधेय [ प्रतिनिधेय ] है ।

'ता दलरोपात् सुरुटी ससर्वे' मुन्दर दातो बाली उस**्रि** पार्वती ] में दस के प्रति कोच के कारण अपना करोर छोड़ दिया। [ यहां सुरती दाद में तथा ] हे नुकीले दातों वाली [मानिनि ] तुम्हारी उक्षणा थिरी का रही है। [ यहा दिखरदित पर में ]इत्यादि [ उराहरणों ] में मुक्ती [ क्षितरहति ]धादि शस्त्र [ प्रतिविधेय समायेय ] समाधान करने योग्य है । [ क्योंकि 'सहया गुपूर्वस्य' ब्राट्सा ५, ४, १४० इस सूत्र से 'सु' से परे 'दन्त' बन्द को 'दतू' आदेश होकर ग्रीर 'उगितःच' बध्दा० ४, १, ८ इस सूत्र से डीव् होकर भवस्या के दोतन में

क्षतदृढोरस इति न कप् तदन्तविधिप्रतिपेधात्। ४, २, ६८।

प्लवजनसकोटिपि: चतरहोरसो राचसा:।

इत्यन हडोरः शब्दात् 'चरः प्रशृतिभ्यः कप्' ' इति कप् न कतः। महरावता पातिपदिकेनेति तदन्तविधेः प्रतिपेचात् । समासयाभयं स्वेतं क्रवेन्यम् । सतं हदोरो येपामिति ॥ ६५ ॥

सी 'सुरती' घर बन सकता है। परन्तु अवस्था होतन से भिन्न अर्थ में औस कि यहां प्रवृक्त हुआ है इस प्रकार के 'मुबतो' कोर 'शिकरदर्ति' शब्दों में ] बत सारेश का विधायक कोई ] बुज न होने से । [ सुरती तथा शिलरवृति शहर अध्य प्रतीत होते हैं ।

उसका समाधान [इस प्रकार करना चाहिए । समाधान के हो प्रकार हैं। उनमें से पहिला प्रकार तो यह है कि विद्यापतारि ( विद्यापतार्वकार्धन बराहेम्पक्ष' प्राचा० ५, ३, १४५ इस ] सूत्र में बकार के प्रतुवतसमुख्यार्थक होने से | मुशिक्षण शादि वाग्यों का भी समुख्यय होने से | सुरती शादि [ शब्दों ] में दत् [ दन्त शब्द ] का आदेश हो सकता है। ऐसा कुछ लोग िसमाधान ] कहते हैं 🗠

बुसरे लोग [ बुसरे प्रकार से ] यह समायान भरते है कि 'मुदनी' प्रादि शब्द स्त्री के बाचक बोगरूढ़ दाव्य है। उनमें 'स्त्रिया सक्षायाम्' ( ग्रप्टा० ५, ४, १४३ | इस सुत्र से बिन्त शब्द की वितृ शब्द की | मादेश विकल्प से सिद्ध ही है। [ अतः 'सुदती' आदि शब्द प्रश्नुद्ध शब्द नहीं है ] ॥ ६७ ॥

'अलबुबोरसः' इस [ प्रयोग ] में [ 'अत बुबोरः' यस्पशा बहुबोहि समास में 'दर: प्रभृतिभ्य: कप्' अच्छा० ५, ४, १५१ इस सूत्र से ] कर् नहीं होता है [ प्रहणवसा प्रातिपविकेन' इत्यादि परिभाषा के जनुसार ] तदस्तविधि का निर्पेध होने से ।

बामरी के नश्री के धप्रभागों से जिनका बुढ़ बक्षस्थल धायल हो गया हैं इस प्रकार हो गए हैं।

यहां 'बड़ोरा' सब्द से 'यरा प्रभृतिन्य' कर्' [बस्ता० ५, ६, १५१] इस [ सुत्र ] से कव् [ समासन्त प्रत्यथ ] नहीं किया थवा है । 'प्रहणवता प्राति-परिकेन' इस [ वरिनाया के अनुरोध ] से तबनाविध का निषेध होने में [इस 'सत्तवुद्वीर' यद का ] समास बाक्य सी 'क्षण बृद्वीरः येषा' जिनका वृद्ध यक्षास्थल पापल हो गया है इस प्रकार करना चाहिए । वियान पहिले पृद च तररः

**१ प**ष्टाच्यायो ५, ४, १५१ ।

अवैहोति वृद्धिरवद्या । १, २, ६९। अवैहीति बृद्धिरवद्या । गुगा एव युक्त इति ॥ ६६ ॥

ग्रपाङ्गनेत्रेति लुगलभ्यः । ५, २, ७० ।

श्रवांगे नेत्रे यत्याः सेयमपाङ्गनेत्रा उत्यत्र लुगलभ्यः । 'श्रमूर्य-मस्तकान् स्वाद्वान्कामे' इति सप्तम्या श्रालुग् विधानान् ॥ ७० ॥

वृद्धोरः' इस कर्मधारय समास द्वारा 'वृद्धोरः' यव बना लेना चाहिए । उसके बाद 'सत बुढोर' येपा' यह बहुओहि समास करना चाहिए । इस प्रकार यह शब्ब सिद्ध हो सकता है ] ॥ ६८ ॥

'धर्वहि' यह वृद्धि बोयपुक्त हैं ि धवेहि प्रयोग करना चाहिए ]। 'धर्वहि' इस [प्रयोग] में [को हुई] वृद्धि बोधयुक्त है । [ ग्रथति वृद्धि नहीं करनो चाहिए। अधितु] गुण ही [होना] उचित है। [अर्थात् 'प्रवैहि' के स्थान पर 'धवेहि' का प्रयोग करना चाहिए ]।

'इण् गती' धातु में लोट् लकार के मध्यम पुरुष के एकवचन मे सिहापिचन' अन्टा॰ ३, ४,८७ सूत्र में 'मि' को 'हि' आदेश और 'लोटो लड्बत्', भटडा० ३,४,८५ सूत्र के अनुसार डिद्बद्भाव होने से पुण का अभाव होने से 'इहिं

यह हप बनता है। उसके साथ 'अब' उपमर्ग का पूर्व प्रयोग होने पर गुग होकर 'अवेहि' यह राज्य बनता है, 'अवैहि' नहीं, अतः 'अवैहि' प्रयोग अगुद्ध है। यदि अन और आड् दोनां उपसमों का प्रयोग किया तब भी अवेहि

यही रूप बनेगा । पहिले 'आ इहि' इसस्थिति में 'आव्गुण:' सेगुण होकर 'एहि' रूप वन जावेगा । फिर अब के जोडने पर 'ओसाडोइच' अंग्टा० ६, ९, ९५ मूत्र से परलप होकर भी 'अवेडिं' यही रूप बनेगा। वृद्धि किसी प्रकार नहीं होगी।।६९॥

'अपाङ्गनेत्रा' इत में [ 'प्रपाग नेत्रप्रान्ते नेत्र कनीतिका सस्याः ता अपाङ्गन नेत्रा' इस प्रकार सप्तमी विभवित का ] सुक् श्रसस्थव [ स्रसम्य ] है।

[ अपार्ग ] नेत्र के किनारे की ग्रीर नेत्र-कनीनिका [ पुसती ] है जिसकी वह 'भ्रपाञ्जनेत्रा' [ इस प्रकार जो 'श्रपाञ्जनेत्रा' शब्द बनाया गया है ] इसमें [ सप्तमी विभन्ति का ] लुक् प्राप्त नहीं होता है । ध्रमुर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे [ प्रप्टा० ६,३,१२ ] इस सूत्र से [ सूर्धा और मस्तक को छोड़ कर स्वागवाची ु तब्दों से परे सप्तमी का लुक्न हो काम शब्द के परे होने को छोड़ कर। जैसे 'कण्ठेकाल', 'उरसिलीमा' में सप्तमी ना लुक् वहीं होता है। इसी प्रकार 'प्रपांगे नेत्र यस्या ' में भी ] सस्तमी का बलुक् विधान होने से । [ 'कण्ठे काल.' के समान 'धर्पागे नेत्रा' प्रयोग होना चाहिए, 'ग्रपांगनेत्रा' नहीं ] ॥ ७० ॥

नेप्टाः रिलष्टप्रियादयः पुंबद्भावप्रतिपेघात् । ५, २, ७१ ।

रिलप्टिंत्रयः, विश्लिष्टकान्तः इत्याद्यो नेष्टाः । स्त्रियाः प्रविदिति पु'वद्गावस्य प्रियादिषु निषेवात् ॥ ७१ ॥

दढभनितरसौ सर्वत्र । ५, २, ७२ ।

'हृद्धभक्तिरसी ज्येष्ठे' अत्र पूर्वपदस्य स्त्रियामित्यविवस्तितत्वाम् ॥ ७२ ॥

ि प्रिय प्राप्ति शब्दों के परे रहते ] पुंचद्भाव का निषेध होने से [ 'शिलखा प्रिया येन' इस बिप्रह में प्रिया शब्द के पर होने पर पूर्वपट की पुंबद्भाव करके बनाए गए ] 'डिलप्टप्रियः' खादि [ शब्द ] इप्ट नहीं है ।

ि'दिलब्टा प्रिया बेन सः,' 'विडिलब्टा कान्ता यस्मात् स विडिलब्ट-कान्तः' इस रूप में ] 'विलष्टप्रियः' श्रीर 'विविक्षण्टकान्तः' ग्रावि [प्रयोग] इट्ट महीं है । स्त्रियाः पुंबद [ 'स्त्रियाः पुंबद् भावितपु स्कादनुङ्-समानाधिकरणे स्त्रिया-मपुरणीप्रियावियुं। ऋष्टा० ६, २, ३४] इत [ सूत्र ] से प्रिय साहि के परे ्रीने पर ['श्रपूरणीप्रियाविषु' इस यजन के अनुसार ] पु'यव्भाव का निषेध होने से [ 'दिलब्दप्रियः' झावि पु बहुभाव मृश्न प्रयोग नहीं होने चाहिएँ ] ।

वाराणसीव मस्करण म हूमरा उदाहरण 'विक्लिप्टकान्त' यह दिया गया है। परन्तु ७१० गनागानाथ झान अपने अँग्रेजी अनुवाद में उसके स्यान पर 'बृद्धकान्त' यह उदाहरण दिवा है। वृद्धा क्षान्ता यस्य स वृद्धकान्त' इस

प्रकार प् वद्भाव यक्त प्रयोग बच्ट नहीं है ] ॥ ११॥

बृहभ दित: यह [ प्रयोग ] सर्वत्र होता है। महाकवि कालिवास ने भ्रपने रड्बरा के १२, १९ में ] ब्येक्ट [राम-चन्त्र ] में वह [ सक्ष्मण सदा ] बृढ़भक्ति रहा । यहा [ भक्ति दाव्द का प्रियादि में पाठ होने से यह बामन के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने 'भिन्त प्राप्त का प्रिमादि में पाठ दिखलाया है ] पूर्वपद [ दृढ़ा ] का [ पुवत्भाव सामारणतः नहीं हो सकता है। अतः दृद्भ क्ति पद नहीं बन सकेगा । तब फालिदास प्रांबि ने उसका प्रयोग की किया यह शका होने पर उसके समाधान के लिए ] ह्यो-लिए में विवक्षा ने होने से 'वृद्धे भित्तर्यस्य' इस प्रकार का विवह करके 'दुड-भक्ति' पर सिद्ध होता है ]।

इसके विषय में काशिका की 'त्याम' नामक टीवा में भी लिखा है कि 'अदार्क्यनिवृत्तिपरे दुढहाब्दे लिगनिकोषस्यानुपकारकत्वान् स्त्रीत्वमविवितिन मेव । तस्मादस्त्रीरित्यस्मेवं दृढपान्दस्याय प्रयोगः इत्यनिप्राय ।

## जम्बुलतादयो ह्रस्वविचेः । ५, २, ७३ ।

मंजराजस्वत्यया समाघत्ते । 'भवती च कमंसाधनायाम्' इत्यय सूत्रे कर्म-साधनस्येव भतिज्ञाञ्दस्य त्रियासिपु पाठाद् 'भवातीमक्तिः' इत्यादी पु वद्मावप्रति-पेषः । दृश्चमित्तरित्यादी भावसाधमत्वात् पु 'पद्मावं विद्धे स्त्रीपूर्वपदत्यमेषेति ।।

इसका अभियाय यह हुआ कि न्यासकार के मत से 'वृद्धमिन' पढ में दृढ प्रत्य सेक्क अदृद्धता के अभाव का मूचक है। इनिव्य उसको स्मीतिम हो' मानने की दिगंद आवस्यकता नहीं है। इपिक्य उसको नमुं सक लिए पाट्य मान कर 'हुड बया स्पात् तथा मिनवपेस्प' हा प्रकार का विष्णु करने 'तर 'हुड मिन्य यह प्रयोग यम कनता है। उसमें पुबद्भाव की कहीं आवस्यकता ही नहीं पत्रती है।

भोजराज ने अपने प्रथम क्य देश 'बुद्धभीता' प्रस्त को शिद्ध करते वा स्वा प्रकार विस्ताया है। जनका करना है कि पृथ्वभाग का निर्मेष करते नात्में प्रमाण का प्रे प्रतिक्ष प्रायद का पाठ है वह 'क्यंबापमा मित्ता' का साहक है। जहां मित्र धारद के पाठ है वह 'क्यंबापमा मित्ता' का साहक है। वहीं पृथ्वभाग का प्रतिपंग होता है। विभे 'प्यानी' से विसकी मित्र हैं। यह पृथ्वभीता' प्रमाणीभित्र के हरावेगा। यहां 'अपानी' यद का क्योंकिंग में प्रायद के प्रतिपंग होता है। परन्त 'बुद्धभीता' यद के क्योंकिंग के स्वा प्रतिक्ष के प्रतिक्ष प्रमाणीभित्र के हरावेगा। यहां 'प्रवानी' यद का क्योंकिंग के क्योंकिंग का स्वा प्रतिक्ष प्रतिकृष्ण प्रतिक्ष प्रतिक्य प्रतिक्ष प्

स्व प्रकार काविष्यात के इस 'दृक्ष्यक्ति' वर की वाष्तावरणं के लिए, क्षेत्र प्रकार का अवल किया नया है। इनमें से वामनतथा व्यासकार जिनेट-बुद्धि ने दृक्ष पर में स्थीविक की अविष्या करते 'दृद्ध प्या स्थात एवा प्रतित संस्थ स दृक्ष्यभितः' इस प्रकार का विषद्धिकाह है। विषयं पृत्वस्थान की आवस्य-कता ही मुद्दी होंगों है। और भोजराज ने कर्मयायना अवित में ही पृत्वस्थान का निष्य सम्भव होने ने 'द्व्यक्ति' में पृत्वस्थान हो वक्ता हूं यह समायान दिवा है।

नम्नुसता मादि [ करूं-अप्रहुषम् ] करूंन्यू झादि का भी प्रहुण करना चाहिए। अब्द ] हुहब के विधान होने से [ सिद्ध होते हैं ]। मुश्र ७४ ै

जम्बुलतादयः प्रयोगाः कथम् श्राह्, ह्रस्वविधेः । 'इको हस्वोऽड यो गालयस्य' इति हस्ययिघानात्॥ ७३ ॥

तिलकादयोऽजिरादिय । ५, २, ७४।

तिलकादयः शब्दा श्रजिरादिषु द्रष्टव्याः। श्रम्यथा 'तिलक्वती, कनक-यती' इत्यादिषु मतुपि, 'मतौ यह्नचोऽनजिरादीनाम्'इति दीर्घत्यं न स्यात्।

ध्यन्ये तु पर्शयन्ति, 'नद्यां मतुप्' इति यो मतुप् तन्नायं विधिः। तेषां मतेन 'त्र्यमरायती' इत्यादीनामसिद्धिः ॥ ७४ ॥

जम्बुलता झारि [ह्रस्व उकारयुक्त] प्रयोग कैसे बनेंगे। [उत्तर] . बहते हैं, हस्य का विधान होने से । 'इको हस्बोऽडचो गासवस्य' [ म्राटा॰ ६, ३, ६१] इस [मुत्र]ते हृस्यका विधान होने से । ['जम्बूलता', 'कर्कम्भुप्रहणम्' मादि शब्द सिंड होते हैं। ग्रन्थ्या 'जन्यूलता', 'कर्णन्युयहुणम्' श्रादि वप होने चाहिएँ। ्र डा० गंगानाथ सा ने जम्बुतरता के स्थान पर 'जलजम्बुतरता' पाठ दिया है। ब्रीर 'कर्कन्युप्रहणम्' यह अधिक वाठ कोण्ठक में दिया है ] ॥ ७३ ॥

तिलक [कनक] सादि [ शब्दो | को सजिरादि [ गण] में [ उसकी

धाकृतिगण मान कर ] समझना चाहिए। तिलक [कनक] सादि संबद अजिरादि [गण को झाङ्कतिगण मान

कर उस ] में समझने आहिए। अन्यया 'तिलकवती', 'कनकवती' इत्यादि [ प्रयोगों ] में मतुष् [ प्रत्यय ] के परे होने पर 'वती बहु बोध्नजिसबीनाम् [ सप्ता॰ ६, ३०११९] इस [सूत्र से ] सनुप् परे रहते 'सहत प्रमृ वाले शब्दों के अस्तिम प्रब् को दीर्घ हो जाने से 'तिसकावती' ग्रावि प्रयोग बनने लगेंगे । प्रजि-रादि गण में तिलक चादि शब्दों का पाठ मान सेने पर तो 'घननिरादीनाम्' यह नियेध होने से अजिराबिगण पठित तिलक आदि शब्दों के अन्तिम अन् को दीर्घ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तिलकादि धब्दों को प्रविदर्शदगण में मानना बाहिए, ग्रन्थथा [ दीर्घ हो जायगा ]।

दूसरे [व्यास्थाकार] तो यह कहते हैं कि 'मधा मतुप्' [ प्रप्टा० ४, २, ८५ ] इस [सूत्र ] से जो मनुष् होता है वहा ही यह [ 'मतौ बह्नचोऽ-न र प्राप्त के स्थापन के सन्तिम अप् के बीर्ष होने का ] विधि है। ब्रिज्य सूत्रों से 'मतुष्' होने पर इस सूत्र से दीर्घ नहीं हो सकता है। इसलिए [ प्रदार प्राप्त में जहां 'तबस्यास्यस्मिन्नित मतुष् [ प्रदार ५, २, ९४ ] ातणकवता स्थाव व जहा अवस्थातम्बरणा स्थापना है। अन्दाव पा पा पड़ । इस सूत्र से 'सतुप' हुम्रा है वहीं दीर्घ प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। इनके मत का खडन करते हैं]।

निशम्य निशमय्यशन्दौ प्रकृतिभेदात् । ५, २, ७५ ।

निशम्य, निशमय्य इत्येती शब्दी श्रुत्वा इत्येतस्मित्रये। शमेः, 'ल्यपि लघुपूर्यात्' इत्ययादेशे सति निशमय्य इति भवितव्यम् । न निशमयेति ।

चाह । प्रकृतिभेदात् । शमेर्दैवाहिकस्य निशम्येति रूपम् । 'शमो दर्शने' इति चुरादो खिचि मिस्संबकस्य निशमय्य इति रूपम् ॥ ७४ ॥

जनके सत में 'समरावती' सादि [ पदो के दीर्घ ] की तिदि नहीं हो सकेगी । [ बयोकि 'नदा मतुष्' सूत्र से इकारान्त उकारान्त सादी से ही मतुष् हो सकता है जैसे 'इज़स्तारी, 'अमरावती' में । प्रकारान्त प्रवाद सरद सं 'तदस्या-स्थिमिनित मतुष्' इस सूत्र से ही 'तहुष्' प्रस्थव हुआ है, 'तवां नतुप' स नहीं । यदि 'नदां मतुष्' से जहां मतुष् हो चहीं 'पतो बहुवोऽन्निरावीनाम्' सूत्र से 'दीपे हो तो 'अमरायती' से बीचे गहीं हो सकता । प्रता यह कथन ठीक नहीं है। ॥ ७४ ] ॥

'निवास्य' और 'निवासस्य' यह [अयोग ] प्रकृति के भेद से [ यते ] है। .
'निवास्य' और 'निवासस्य' यह दोनों वास्य 'भूत्या' [नुनकर] के अपे में
[अयुक्त होते ] है। [ इस पर बाङ्कायह है कि 'ति' प्रवासीपूर्वक ] ग्राम
यात से ['समानोजन्तपूर्य करतो त्यार्' अ० ५, ३० इस सुम से 'शवा' में
स्थान पर 'स्य' होने पर जियो क्यापूर्यात् [ य० ६, ४, ५६] इस सूम से [पा को ] 'अय' आदेश होने पर 'निवासस्य' यह [प्रयोग ]होला पाहिए। निवास्य' .
यह [प्रयोग ] नहीं होनो 'बाहिए।

[इस का छाड़ू। समाधान करने के लिए] कहते हैं। प्रकृति [मूल धातु ] के भेज से ['निशाम्य' साब्य समता है ]। दिसादिगण के [बायुज्याने] 'आम' धातु से] 'निशाम्य' सह रूप बनता है। शोर चुरादिगण में [पिठत ] 'यानो दानि' धातु से थियु होकर मिलदेसक होने से ['निशास हस्या' मूल से हहल होकर] 'निशासप्य' सह रूप बनता है।

पहुँ पृतिकार ने 'कांगे दर्शने' को चुराहि सक् की पानु हिल्ला है। परनु पानुपान के अनुसार नुपादि गण से परिन्द 'कांगे पानु स्व कांगे 'दर्गन' नहीं आत्रों के अनुसार चुरादि गण से परिन्द 'क्या' पानु स्व कर्भ 'दर्गन' नहीं आत्रों पर्न है। उसके याच हो चृतिकार चुरादिग वार्कों है। उसके याच हो चृतिकार चुरादिग वार्कों कि पानु को 'सिद्यक्रक' मानते हैं। परनु मिं दिवान कि मूर्ग में अने मिलाक्रक का निषेष किया है। बिद्यानकि में उसके मिलाक्रक का निषेष किया है। बिद्यानकि में दिवान कि मुर्च में कि स्व कि सिद्यानिक स्व । क्या हो। विद्यानिक स्व । क्या है। विद्यानिक स्व । क्या विद

## संयम्य-नियम्य-शब्दावणिजन्तत्वात् । ५, २, ७६ ।

कथं संयम्य नियम्य-शन्दी 'ल्यपि लघुपूर्वात्' इति खेरयादेशेन भवि-तब्यम् । श्राह् । श्राण्जन्तत्वात् । धार्वोर्णिच् तु न । गतार्थत्वात् । यथा याचं नियच्छति इति । शिजयानवगती खिच् प्रयुव्यत एत । यथा 'संयम-बितुमारच्ध' इति ॥ ७६ ॥

किया है वह चुरादि भणमे नहीं अपितु म्वादिगण में पाई जानी है। और तिद्धान्तकीमुदीकार ने 'निशमय्य' कप इस स्वादिगण की 'शमी दर्शने' धात से यनाया है। उन्होने लिखा है ---

'शमो दर्शनें । गाम्यतिदेशने मिल स्थात् । नियानयति रूपम् । अन्यत्र तु 'प्रणियनो निष्मस्य वधु. कथा '। कथ नहिं, 'निधामय तदुर्थीन विस्तरीयु गवतो मम' इति । 'शम आलोचने' इति चौरादिकस्य । धातुनामनेकार्थत्वाच्छवणे वृत्तिः प्राम्यतिवत् ।

इस प्रकार यृत्तिकार का प्रकृत लेख मान्त प्रतीत होता है।

शम धानु का पाठ म्वादि, दिवादि और नुरादि तीन गणा में आया है। परन्तु उनमें सेएक भी जगह उसका श्रवण अर्थ नहीं दिखराया गया है। म्बादि .में 'शमो देशैने', दिवादि में 'शमु उपसमें' और चुरादि में 'शमु लक्ष आलोचने' इस प्रकार के पाठ है। परन्तु श्रथण के अर्थ में उसका प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। इसी लिए सिद्धान्तकीमुदीकार ने 'धातूनामनेकार्यत्वात् अवणे नृत्ति.' यह लिखा है ॥ ७५ ॥

संपम्य नियम्य [ यह प्रयोग धातु के ] ग्राणजनत होने से [ होते ] है ।

ियम धातु का पाठ १. 'यमो परिवेषणे', २. 'यम मेथुने', ३. 'यम उपरमें' पह तीनों स्थान पर भ्वादिगण में ग्रीर एक जगह चुरादिगण में 'यम च परिवेषणे' स्नाधा है। इनमें से भ्वादिगण के 'यम उपरमे' भार से ] 'सयम्य', 'नियम्य' अब्द कैसे बनते हैं। [ अर्थात् बाधकर म्रादि में प्रयोजक ब्यापार की प्रतीति होने से णिच् होना चाहिए। धौर णिच होने पर ] 'त्यपि लघुपूर्वात्' [ अव्टा० ६, ४, ५६ ] ते 'जि' को 'सर्व' धारेश [हो कर 'सयमस्य', 'तियमस्य' यह रूप ] होना चाहिए। [यह शङ्का हुई। उसका समाधान ] कहते हैं। [ बांध कर ब्रादि में प्रयोजक व्यापार की प्रतीति ण होने से ब्रीर ]धातुके ब्राणिजन्त होने से यहा [धातुके] जिच् तो नहीं होता है। [प्रयोजक ब्यापार शून्य सकर्मक प्रकृत्ययं के चातु से ] गतार्थ हो जाने से । जैसे 'बार्च नियच्छति' यह [यह प्रयोग होता है। यहा वाणी रकती

## प्रपीयेति पीङः । ५, २, ७७ ।

'प्रपीय' इत्ययं शच्दः 'पीक् पाने' इत्येतस्य। पियतेर्हि 'न ल्यपि' इति ईत्यप्रतियेषात् 'प्रपाय' इति भवति ॥ ७७॥

दूरयतोति वहुलग्रहुणात् । ५, २. ७८ ।

'न्रयत्यवनते विवस्यवि' इत्यत्र दूर्यतीति कथम् ? शाविन्ठयद्-भाव, 'स्थूलदूर' इत्यादिना गुणुलोपयोः कृतयोद्वयतीति भवितव्यम् !

व्याह । बहुलग्रह्णाल् । 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिप्ट्यक्च' इत्यत्र महुलम्रहणात् 'स्थूलद्रुरादि' सुत्रेख यद् विहितं तन्न भविष्यतीति ॥ ७० ॥

है और बोलने वाला जसको रोकता है। यह प्रयोजक व्यापार भातु से हो गलाये हो जाता है इसलिए यहां जिब् नहीं होता है। इसी प्रकार सकसंक 'सयन्य', 'निवस्य' साहि में जिल्का सवाय या निवस किया जाता है उसके थातु से ही गतायें हो जाते हैं। जिल्का सवाय या निवस किया जाता है उसके थातु से ही गतायें हो जाते हैं। जिल्का हे जात्यें हो जाते हैं। जिल्का के आपित होने ते तब 'संवस्य', 'निवस्य' तहद बन की है। और ] जिज्जे की अवस्यित [ सत्यायं चर में ] न होने पर शिष् का प्रयोग होता है। है जी 'विस्मित्तुवारस्य' संम्याना मूच कर दिसा [ यहां जिस्क का प्रयोग होता है। है। ]। ७६।

प्रपीय यह [ प्रयोग ] पोङ् [ पाने ] यातुका है।

प्रपोध यह अब्द पीड् पाने इस [यातु] का है। विसति [पापाने] धातु का तो 'न स्वर्ष' [अव्या० ६, २, ६६] इस सुत्र से इस्य नगुप्रतिवेध होने से 'प्रपाध' यह [ स्व ] होता है।। ७७।।

['दूरं करोति गुच्छति वा' इस धर्यं में ] 'दूरयति' यह [ रूप ] बहुल प्रहुण से होता हैं।

'दूरमायकति विवास्वति' झाल होते हुए सुर्घ के दूर होने पर धहां 'दूरमाति' यह [ प्रधोम कंसे होगा। 'दूर प्रतिकारिक से धान्यने में ] पित्र के होने पर [ 'आत्रीकाश्चारक्ष व्युक्तिक्यक्षण 'दस निषम के धिन् के हरुब्बद्धान होने पर 'स्थून दूर' द्रत्यादि [ क्र्यांतृ स्थूनद्रपुनस्विधित-शृद्वाणां ध्यादिपरं पुनेश्च च यूण' फाट्यः ६, ४, १५६ ] यून से [ दू के इत को ] गुन [भी] धोर [ र ] का लोप कर देने पर 'स्थार्ति' यह [ इप ] होते नाहिए । [ द्रारपति यह ध्योग कंसे किया गया है। यह अञ्चाद्वारीते हैं ]।

[ उसका समाधान ] कहते हूँ । बहुल ग्रहण से । [ प्रयोत् ] 'प्रातिपदि-काद्वात्वर्थे बहुलमिध्ठवच्च' [ प्रातिपादिक से जि सीर उसके इट्टचद्भाव का

## गच्छतीप्रभृतिष्वनिषेध्यो नुम् ५, २, ७६।

'हरति हि चनराजिर्गच्छती स्वामभावम्'।

इत्यादिष 'गच्छती' प्रभृतिषु राष्ट्रेषु, 'स्वप्रयनोर्निध्यम्' इति 'नुम्' व्यनियेध्यो निषेद्धमशक्यः ॥ ७६ ॥

मित्रेण गोप्त्रेति पंचदभावात । ५, २, ६०।

'सिवेश गोष्त्रा' इति कथम् ? गोष्त्रशा भिषतन्त्रम् । 'इकोऽचि विभक्तो' इति तुन् विधानार् । बाह् । पुंचद्वायात् । 'रतीयादिषु मापित-वुंस्वं वुंबद् गालवस्य' इति पुंबद्धावेन 'गोप्या' इति भवति ॥ ६० ॥

विधान करने वाले भुक्त में } पहां बहुत [ शब्द ] का ग्रहण होने से 'स्पूलहूर' पुत्र से जो [ यजावि पर का लोग सौर पूर्व को गुण का ] विधान किया गया है वह सब नहीं होगा । [इस प्रकार 'दूरपति' क्य बन सकेशा प्रतः उसका प्रयोग दूषित नहीं है है। ७८॥

'गच्छती' भ्रावि में 'तम' का निषेध नहीं किया जा सकता है । । भ्रपात

तुप ब्रवाय होगा । इसलिए 'मध्छती' प्रयोग ब्रज्ञख है 1।

'हरति हि बनराजिगंच्छती क्यामभावम्'। ब्यामभाव [ हरियाली ] को

प्राप्त होती हुई बन पवित मिन को दिरण करवी है।

इत्याति [ जवाहरको ] में 'गन्छतो' वादि शब्दो में 'शपश्यनोनित्यम्' [ घटरा॰ ७, १, ८१ ] इस से [ नित्य प्राप्त होने वाला ] नुम् प्रनियेष्य है प्रपात रोका नहीं जा सकता है [ ब्रतएव 'यच्छती' के स्थान पर 'बच्छन्ती' प्रयोग मानवार्य है। 'शब्छती' प्रयोग बसुद्ध है ] ।। ७९ ॥

भिनेत गोला 'यह [ नपुसकतिन मित्र सब्द के सस्य उसके विद्योगण-

भत 'गोप्त' वद का पुलिय का 'गोप्त्रा' यह कप ] पुत्रद्भाय से होता है।

'मित्रेष गोध्या' यह [ नपुनकालम नित्र अध्य के साथ उसके विशेषण रूप में पुलिन 'नोट्यर' पद का प्रयोग ] कैसे [ संवत होना । ] योप्तृषा होना चाहिए । िबयोकि इसन्त नपुसकत्तिम मीन्तु भन्द को अमादि विभिन्त दा का मा परे रहते । 'इकोऽचि विभवता' ( अप्टा॰ ७, १,७३ ) इस ( सूत्र ) से मन का विधान होने से [ बल्य बब् मा ते पर कुए होतर कोप्पका होना काहिए था। यह अद्भा होती है। उसका समाधान करने के लिए ] कहते हैं। पुंबाद्वाव हो भाने में [ मूम् नहीं होता है ] 'तृतीयादियु आणितपुरकं युवद् वालवस्य' [ब्राध्टा० ७, १, ७४] इस [ तुत्र ] ≣ [ गोप्तृ शब्द के मापितमु स्ड सर्पात् प्रतिम में

वेत्स्यसीति पदभङ्गात् । ५, २, ५१।

'पिततं चेतस्यसि चिताँ' इत्यंत्र 'चतस्यसि' इति च सिद्धश्रति । इट्-प्रसङ्गात् । त्राह् । पद्भङ्गात् सिद्धःचित । वस्यसि इति पदं भन्यते 'वस्सि' 'श्रसि' । श्रसीत्ययं निपातस्यमित्यस्मिन्नर्धे क्यचिट् याक्यासद्वारे प्रयुज्यते । चथा---

पार्थिय स्वमस्ति सत्यमभ्यवाः इति ॥ =१॥

कामयानदाव्दः सिद्धोऽनादिश्चेत् ॥ ५, २, ५२ ॥

कामयानराज्दः सिद्धः । 'श्रागमानुशासनमनित्यम्' इति मुक्यकृते, यद्यनादिः स्थात् ॥ ५२ ॥

भी तृतीया भारि विभवितयों में ] पुंचाद्भाव हो जाने से 'गोप्पा' यह [ रूप ] होता है । ११ ८० ।।

'वेस्प्यमि' यह [ प्रयोग ] पदों के अंग [ पवच्छेद ] से होता है।

'पतितं बेलयसि क्षिती' पृथ्वो पर गिरा हुझा देखोगे । यहां [ प्रमुक्त किया हुमा ] 'वेत्स्थिति' [ यह प्रयोग ] सिद्ध नहीं होता है । [ज्ञानार्थक बिद् धातु के प्रनुवात्तीपवेश न होने से ] इद प्राप्त होने से [ 'बेदिय्यति' प्रयोग होना चाहिए। 'वेस्स्यक्षि' प्रयोग केसे किया गया है। इस शब्द्धा का समाधान ] कहते हं। ['वेस्सि धर्मि'इस प्रकार के ] पद-अङ्ग से [ विस्त्यिमि' यह रूप ] सिद्ध होता है । 'बेस्स्यसि' इस पर का विभाग करते है--विस्स, ब्रसि'। विहा ] प्रसि यह निपात 'स्वम्' इस ग्रमं में हैं। कहीं [ 'ग्रति' यह निपात ] यावपालंकार में प्रयुक्त होता है । जैसे----

हे राजन् तुमने ठीक कहा।

[ यहां 'स्वम्' मीर 'मिति' दोनी का अयोग है। इसलिए 'मिति' की 'त्वम्' के ग्रर्थ में नहीं वान सकते है। मतः यहा 'श्रसि' का श्रयोग वास्यालकार के रूप में हुआ है ।

, यहा बामन ने 'बेल्स्यमि' पद को 'बेल्स अनि' पदच्छेद करने में बना तो अवस्य दिया है। परन्तु यह 'बेल्मि' रूप नो बर्गमान काल का हुआ । और जहा वित्तयमि' यह प्रयोग किया गया है वहा भविष्यन्त्रान्त्र के रूप में उनका प्रयोग हआ है । इसलिए यह उचित समाधान नहीं हुआ है ॥ ८१ ॥

धदि धनादि [ चिरकालसे प्रचुर रूप में प्रयुक्त हो रहा ]है तो 'काम-यान' झब्द [ प्रयोग आचुर्य से ] सिद्ध हैं।

(कामयमानः' के स्थान पर 'मुक्' के बागमन से रहित] 'कामयान' शब्द

सीहददोह दराब्दावणि हदुभावात् । ५, २, ५३ ।

સુદ્દરય-વુર્ક રેચ શારદાધ્યાં યુગાદિવાઠારણિ છૂતે દદ્દચય દદ્દમાય: I ચાલિસ્ત્રો સૌદદ-રોર્દ દરાવ્દી મથત: I સુદદ્દ-વુર્ક વ્યવસાબ્યાં સુવાદિવાઠા-रेपाणि कृते 'इ.इ.समसिन्यन्त' इति इ.इन्तस्य तद्धितेऽणि कृते सन्तुभयपद-पूर्वी सत्या मोहार्द दोदाईमिति भवति ॥ =३ ॥

विरम इति निपातनात् । ५, २, ८४ ।

सिद्ध हो सकता है। 'ग्रायमानुदासनमनित्यम्' इस निवम के अनुनार मृत् का प्रापम न करने पर । यदि यह धनादि [ प्रचुर प्रयुक्त ] हो हो । [ प्रन्यथा 'कामयमानः' प्रयोग होना चाहिए । 'यगाविश्चेत्' कहने का श्रभिप्राय यह है कि यदि मनादि काल से इस 'कामयान.' यद का प्रयोग समह था रहा हो तो उसका उपपादन करने कर जार्थ भागमानुसासन को प्रतिश्व मान कर निकाला जा सरता है। परन्तु धारतव में वह प्रनादि सथया प्रवृत प्रयुक्त शब्द नहीं है इस-लिए उतका प्रयोग न करके 'कामयमानः' यह प्रयोग हो करना साहिए ] ॥ ८२ ॥

भी हुद, होते दशक्शे से [ 'शोधन तुर्व पस्प' इस विवस्त में सिख हुए सुहुबय <u>रहादेप राज्यों से भाजार्थ में 'हाधनान्तमुवाविभ्योत्म्' परवा० ५, १, १३० सूत्र</u> से प्रम् [प्रायप ] करने पर ('हृदयस्य हुस्लेखयरण्लासेष्' प्रष्टा० ६, ३, ५० इस भूत्र से ] हृदय [ शास्त्र ] की हृत्य भाव होता है । श्रीर 'तदितेष्यवामावेः' श्रादा० ७, २, ११७ मुत्र से ] ब्राहि बृद्धि होने पर सोहद, रोह व शहर [ सिद्ध ] होते है। भीर सहय दह'द शब्दों से युवादि थाड से ही [ 'हायनान्तपुराविभ्यो:ण' मुत्र से ] प्रण प्रत्यय करने पर 'हृद्भमसित्य्यन्ते पूर्वपदस्य च' । भ्रष्टा । ७, ३, १; ] से, शुद्रस्त तदित अम् [ अध्यय ] करने पर [ मृह्यु, हुहु व् ] प्राच्दों की जनमपद युद्धि होकर [ सुहुवो भगतम सीहार्वः मादि भयवा ] गौहार्वम् बीहार्दम् यह [ रूप सिद्ध ] होते ह ॥ ८३ ॥

[ वि उपसर्ग पूर्वक रम पातु के मान्त होने पर भी बनुदात्तोपदेश होने सं 'नोदास्त्रीपदेशस्य मान्तस्थानाचमे ' ब्रष्टा० ७, ३, ३४ मुत्र सं वृद्धि के निषेध का प्रभाव होने में, वृद्धि होने पर "विराम" ऐसा प्रयोग होना चाहिए बर । 'बिरम' यह प्रयोग की होता है । इस प्रद्भा का समाधान करने के लिए भगता सूत्र विखते हैं।]

'विरम' यह इब्ब [ 'यम उपरमें' इस प्रकार घातुपाठ में ] निपातित

होने से [सिद्ध हरेता ] है।

रमेरतुवाचोपदेशत्याद्, 'नोदाचोपदेशस्य' इत्यादिना वृद्धिप्रविपे-धरवाभाषात् कथं विरम इति । श्राह्, निपातनात् । एतत्त 'यम उपरमे' इत्यत्रोपरमे इति । अतन्त्रं चोपसर्ग इति ॥ ५४ ॥

उपर्यादिषु सामीच्ये हिस्ततेषु हितीया । ४, २, ५४ ।

इपयांदिपु राज्येषु सामीप्ये दिस्त्वतेषु, 'डपर्यध्यधसः सामीप्ये' इत्यनेन उपयोदिषु त्रिषु, 'द्वितीया आम्रे डितान्तेषु' इति द्वितीया । वीप्ता-यान्तु द्विरुक्तेषु पष्ट्येव भवति । 'उपर्युपरि बुद्धीनां चरम्तीरपर-अबयः' ॥ ५४ ॥

मन्दं मन्दमित्यप्रकारार्थत्वे । ४, २, ५६ ।

[ वि उपसर्वपूर्वक ] रम धासु के छनुटास्तोपदेश होने से 'नोबास्तोप-देशस्य' इत्यादि [ 'नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यामाचमेः' ग्रस्टा ७, ३, ३४ सूत्र ] से चृद्धि के प्रतिषेष का श्रभाव होने से 'विरम' यह प्रयोग कैसे बनेगा। [ इसके समाधान के लिए ] कहते हैं। निपात से। यह [ निपातन ] तो 'यम उपरमें' [ भातुपाठ ] इसमें 'उपरमे' यह [ पद ] है । [ यद्यपि यहा उप उपसर्ग पूर्वक रम पातु का 'उपरमे' यह रूप निपातित किया गया है परन्तु ] उपसर्ग प्रयोजक नहीं है। [इसलिए वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु का 'विरम' कर भी बन सकता हैं। भतः 'उपरम' के समान 'विरम' प्रयोग भी उचित हैं ] ॥ ८४ ॥

उपरि श्रावि [ क्षस्को ]में सामीप्य [ ग्रर्थ ] में [ 'उपर्यस्यपतः सामीप्ये' द्माद्या ०८, १, ७ इस सूत्र से ] हिस्तत होने पर दितीया होती है।

'वपरि' ब्रादि शब्दों के सामीष्य [ ब्रथं ] वें 'उपर्यंध्यथंतः सामीष्ये' [ ब्रष्टा॰ ८, १, ७ ] इस [ सूत्र ] से उपर्यादि तीन में 'डितीयाग्नेडितान्तेषु' इस . कारिकोवत यवन ] से द्वितीया [ विसवित ] होती है। चीच्सा [ब्रीर प्राभीक्ष्य] में [ 'नित्य बोप्तयोः' अच्टा०९, १,४ इस सुत्र से ] हिस्तत होने पर तो पटते -विभवित ही होती है। जैसे---

[ प्राणियों की ] बुढियों के ऊपर हो इंडवर की बुढि चजती है।

िकियानुषास्या युगपत् त्रयोग्तुर्व्याप्तुमिच्छा बोप्सा ] ॥ ८५ ॥

मन्द मन्दं यह [प्रयोग ] ग्रप्रकारायंक [ ग्रथांत् बीप्सार्थक ] है। महाकवि कानिवास ने अपने मेघदूत में ] 'मन्दं मन्द मुदति पवनः' [ भादि लिखा है ] यहां 'मन्द' मन्द' यह प्रकारायं ते भिन्न [ बीप्सा ] ग्रर्थ में ि प्रयोग द्वमा ] है । अकारार्थ में [ प्रयोग मानने पर ] तो 'प्रकारे गुणयवनस्य'

सत्र ८७ र 'मन्दं मन्दं नुदृति पयनः' इत्यत्र मन्दं मन्दं इत्यप्रकारार्थे भवति । प्रकारार्थत्वे तु 'प्रकारे गुण्यचनस्य' इति द्विर्घचने कृते कर्मधारयवद्भाव च मन्दमन्दमिति प्रयोगः । सन्दं मन्दं इत्यत्र तु नित्यवीष्ययोरिति हिन चनम् । श्रनेकभावासकस्य तुदेर्यदा सर्वे भावा सन्दलेन व्याप्तुमिष्टा भवन्ति तदा वीप्सेति ॥ =६॥

न निद्राद्रुगिति भण्भावप्राप्ते । ५, २, ८७ ।

'नित्रादृक्-काद्रवैयथ्क्षविरुपरित्तसद्घर्घरी बारिवाहः,।' इत्यत्र 'नित्रात्र फ्' इति न युक्तः।' एकाची वशो भप् इति भप्-भाषप्राप्तेः । अनुप्रासप्रियेस्वपश्च शः कृतः । अ ५७॥

[ अध्दा॰ ८, १, ११ ] इस [ मूत्र ] से [ गुणदाचक 'भःव' सदर को ] द्विवंचन करने पर [ उस 'प्रकारे गुणवजनस्य' मूत्र क 'कर्मधारयवबुसरेषु' प्रप्टा० ६, १, ११ इस मूत्र के अधिकार में होने से कर्मधारयवब्भाव [कर्मधारय समास के समान कार्य] होने से [ सु ब्रांडि विभवित लोप होकर ] 'मन्द्रमण्य' यह प्रयोग होगा । [ 'मन्द्र' मन्द्र' प्रयोग नहीं यतेगा ]। 'मन्द्र' सम्द्र' इस [ कासिबास के प्रयोग ] में तो 'नित्यं वीप्सयोः' [ ज़ब्दा॰ ८, १, ४ ] इस [ मूत्र ] से डिबंबन हुमा है [ 'प्रकारे गुणवचनस्य' से नहीं ]। [ चलेकभावविषय व्याप्त इन्छा थीप्ता ] ग्रनेक आवात्मक [ ग्रनेक पदार्थों से सम्बद ] नुद [ गुद प्रेरणे ]धातु के [ सम्बद्ध ] सब पदायों में [ एक साथ ] बब ब्याप्ति इट्ट हो तव 'बीप्सा' कहलाती है। यह बीप्साका लक्षण है। यहा बीप्सा में डिबंचन हुमा है। यतएव कर्मधारथवद्भाव व होने से विभवित लोप स्नावि नहीं होता है। सतः 'मन्दं मर्ग्दं नुदति पवनः' यह प्रयोग दन जाता है। ]॥ ८६ ॥

'निद्रादुक्' यह [प्रयोग] उचित नहीं है । [ 'एकाचो बत्तो भए सपन्तस्य 'स्थी' अप्टांट ८, २, ३७ इस सूत्र से द् के स्थान पर घरूप ] भए भाव ' की प्राप्ति होने से । [ निद्राष्ट्रक् प्रयोग होना चाहिए ] ।

ऊपर गड-गड करता हुआ राक्षस के समान [ अवंकर ] बादल निद्रा-

नाशक है [ सोने नहीं देता है ]।

पहा [इस उदाहरण में ] 'निदादुक्' यह [प्रयोग ] उजित नहीं है। 'एकाचो बसी अप् [ 'एकाचो बसो अप् सयन्तस्य रूप्यो,' अस्टा० ८, २, ३७] इस [सुत्र] से अपृथाव [ द के स्थान पर घ] के प्राप्त होने से [ 'निद्राधुक्' रुष्टा अपात्र । परन्तु ] अनुप्रासप्रिय [कवियो ] ने [उस शब्द को ] बिगाट [ कर निहाटुक् कर ] दिमा है ॥ ८७ ॥

निष्यन्द इति पत्वं चिन्त्यम् । ५, २, ५८ । स रात्र पत्यसद्यामस्ति । कस्कादिपाठोऽप्यस्य न निश्चितः ॥ ८५ ॥

नांगुलिसंग इति मुर्घन्यविधेः । ५, २, ८६ ।

'म्लायन्त्यंगुलिसंगेऽपि कोमला: कुसुमस्त्रजः' । इत्यत्र 'श्रंगुलिसंग' इति न युक्तः । 'समासे श्रंगुलेः संगः' इति मूर्यन्यविधानात् ॥ ८६ ॥

तेनावन्तिसेनादयः प्रत्युक्ताः । ५, २, ६० ।

तेनांगुलिसंग इत्यनेन अधिन्तसेनः इन्दुसेनः, एयमादयः राज्दाः प्रत्यक्ताः प्रत्याख्याताः । 'सुपामादिपु च', 'एति संज्ञायामगात्' इति मुर्धेन्यविधानात् ॥ ६०॥

नेन्द्रवाहने णत्वमाहितत्वस्याविवक्षितत्वात् । ५. २, ६१ ।

'निष्यन्द' इस [ प्रयोग ] में [ किया हुआ ] यत्व चिन्त्य [ प्रशुद्ध ] है। पहां [ 'निस्यन्द' पद में विसर्य को ] पत्थ विधान करने वाला कोई सुत्र

नहीं है। 'फस्कादिगण' में इसका पाठ भी निश्चित नहीं है। [ कि 'कस्कादियु चे प्राप्टा०८, ३,४८ इस मूत्र से इण् से उत्तर विसर्गको पत्व किया जा सके। छतः 'निष्यन्यः' प्रयोग उचित नहीं है उसके स्थान पर 'निस्पन्यः' यह परवरहित प्रयोग करना चाहिए ] ॥ ८८ ॥

'ध्रपुलिसङ्गः' वह [ परवरहित प्रयोग ] उचित नहीं है। [ 'समासे अपुलेः सन्द्रः' ब्रष्टा॰ ८, २३, ८० इस सुत्र से ] मूर्धन्य [ थस्व ] का विधान

होने से । [ चनुसियङ्गः वह प्रयोग करना श्राहिए ] ।

प्रमुनिका सम क्षेत्रे से भी कोमल पुष्पमालाई मुरझा जाती है। इस [ उदाहरण में 'अंवृत्तितक्कः' यह परवरहित प्रयोग ] उत्तित नहीं है।

'समासे अ'गुले: संगः' इस [ मूज ] से मूर्थन्य [ यस्व ] का बियान होने ते ।। ८९ ॥ उत [ 'अंगुलिसङ्घा' प्रयोग ] से 'ब्रबस्तिसेन' आदि [ यत्वरहित ] प्रयोग

खण्डित ही गए।

उस 'श्रंगुलिसवः' इस [के निषेध से ] से 'श्रवन्तिसेनः' 'इन्दुसेन-' इस प्रकार के शब्दों का खण्डन हो गया। 'सुपामादियु' च [ ० ८, ३, ९८ ] ग्रीर 'एति सत्रायामगात्' [ ०८, ३, ९० ] इस [ सूत्र ] से मूर्थन्य का विधान होने से । [ 'प्रवन्तिषेणः', 'इन्दुपेणः प्रमुक्त करमा चाहिए ] ॥ ६० ॥

'इन्द्रवाहन' [क्षब्द ] में णस्व नहीं होगा प्राहितत्व [ नवाय ] के विवक्षित न होने से । [ प्राहितत्व सर्वात् लवाव के विवक्षित होने पर 'इन्द्रवाहणम्' ऐसा

प्रयोग होगा ]।

'कुथेन नागेन्द्रसिर्वन्द्रयाहनम्' इत्य 'इन्द्रयाहन' सन्दे 'वाइनमा-दितान्' इति खब्द न भवति । खाहितव्यस्यावियत्त्रिक्तान् । स्थायामि-भाषमात्रं सत्र निष्क्तिम् । तेन सिर्द्ध 'इन्द्रमाहनम्' इति ॥ ६१ ॥

सद्सन्तो मया शब्दा विविन्वैवं निद्रिशिताः। श्रान्यैय दिशा फार्थ शेषागामण्यवेत्तराम्।। इति धोकाव्यालाञ्चरम्बवत्ती

इति ध्रीकायालञ्जूरमुञ्जव्हाः

 आयोगिके पञ्चमेत्रीयकरणे द्वितीयोज्यापः समान्तः ।
शर्वाजिः ।

समान्त बेदं 'प्रायोगिक' पञ्चममधिकरणम् ॥

[ महाकवि साथ में ] जान से सोभित इन्जातन [ ऐरावत ] हाथी के सनाम ( [ वह प्रयोग किया है ] इसमें इन्जातन चार में 'बाहनसाहितानं' [ प्रयाप्त माहितानं माहितानं होने से । यहां दिवानं का ऐरायानं हाणे के साथ है केन स्वत्य माहितानं माहितानं होने स्वतिकानं महितानं स्वाप्त माहितानं स्वाप्त स्वाप्त माहितानं स्वाप्त स्व

बत्त प्रकार नेने गुड़ या क्यूब [क्य में प्रकृत होने याने हुछ बिजेव ] इन्द्र बिबोचना करके [यहां] बिस्ताए हैं। इन्ते शैली से शेव [सन्तिप्प] इन्नर्श का भी बिजार करना बाहिए।

इति श्री बाल्या ? श्रुरभूत्रवृति के 'प्रायोगिक' पञ्चमापिकरण में द्वितीय अध्याय नवाज्य हुआ। अब्दर्युद्ध । सह प्रायोगिक पञ्चम अधिकरण नमाप्त हुआ। (

> मायफाल्नुनमासास्या हिमहन्ने नवोत्तरे। काव्याकद्वारसूत्राणा वृत्तेव्यस्या प्रपूरिता।।

बृग्दावनम्बगुरुकुर्द्धान्वन्वविद्यास्यापियतिवर्वेन, तत्रसाभार्वपदमिषितिष्ठता एम० ए० दुर्जुपपद्यारिषा शीमदाषार्वविद्येक्तरीसद्धान्तविद्योगीवान विद्यिता 'काव्यानद्धारसीयन' हिन्दीव्यास्या समाप्ता

ममाप्तरनाय प्रन्यः ।

निच्यन्द इति पत्वं चिन्त्यम् । ५, २, ५८ । न हात्र पत्यलदाणुमस्ति । कस्कादिपाठोऽप्यस्य न निश्चितः ॥ ५५ ॥

नांगुलिसंग इति मुर्धन्यविधेः । ५, २, ८६ । 'म्लायन्त्यंगुलिसंगेऽपि कोमलाः कुसुमस्त्रः' । इत्यत्र 'ग्रंगुलिसंग'

इति न गुक्तः । 'समासे अंगुलेः संगः' इति मुर्धन्यविधानात् ॥ ८६ ॥

तेनावन्तिसेनादयः प्रत्युक्ताः । ५, २, ६० ।

तेनांगुलिसंग इत्वनेन अविन्तसेनः इन्दुसेनः, एवमादयः शब्दाः प्रत्युक्ताः प्रत्याख्याताः । 'सुपामाहिषु च', 'पृति संज्ञायामगान्' इति

मूर्थन्यविधानात्॥ ६०॥ नेन्द्रवाहुने णत्वमाहितत्वस्याविवक्षितत्वात् । ५, २, ६१ ।

'निष्यत्र' इस [ प्रमोग ] में [ किया हुता ] यस्त्र चिनस्य [ प्रशुद्ध ] है।

पहां [ 'निस्पन्द' पद में विसर्ग को ] पत्व विधान करने वाला कोई सूत्र महीं है। 'कस्कादियण' में इसका पाठ भी निश्चित नहीं है। [कि 'कस्कादियु न' ग्राटा० ८, ३, ४८ इस मूत्र से इण् से उसर विसर्ग को पत्य किया जा सके। सतः 'निष्यावः' प्रयोग उचित नहीं है उसके स्थान पर 'निस्यावः' यह पत्वरहित प्रयोग करना चाहिए । ॥ ८८ ॥

'प्रगृतिसङ्गः' यह [ पत्यरहित प्रयोग ] उचित नहीं है। [ 'समासे प्रगृते सङ्गः प्रच्या ८, २३, ८० इत सूत्र से ] मूर्थन्य [पत्व] का विधान

होने से । [ धगुलियहः यह प्रयोग करना चाहिए ]।

प्रतृति का संग होने से भी कोमल पुरपमालाएं मुख्या जाती है। इस [ उराहरण में 'धगुसिलङ्गः' यह पत्यरहित प्रवीय ] अवित नहीं है।

'नमासे म'गुले: सगः' इम [ मूत्र ] से मूर्णन्य [ वत्व ] का विधान होने से ॥ ८६ ॥ उस [ 'शंकृतिसङ्गः' प्रयोग ] से 'श्रवन्तिसेन' श्रावि [ यत्वरहित ] प्रयोग

विष्टत हो गए। उस 'प्रंपुलिमवः' इस कि निषेध से } से 'अवितिसेनः' 'इस्त्रीनः' इस प्रकार के तस्थी का लक्षत्र हो गया । 'नुयामाथिय' च [ ० ८, ३, ९८ ] स्रीर

'पृति समाजामनान्' [ ०८, ३, ९० ] इन [ सूत्र ] से मूर्थन्य का विधान होने से । [ 'सपन्तिपंपः', 'इन्दुपंपः प्रमुक्त करना चाहिए ] ॥ ९० ॥ 'इन्डयाहम' [ शस्त्र ] में णत्व नहीं होगा चाहितत्व [ लदाय ] के विवर्धान

न होते से । । बाहिसत्व धर्यात् सदाय के विवक्षित होते यह 'इन्द्रवाहणम्' ऐसा प्रयोग होगा ।।

'कुञेन नागेन्द्रमियेन्द्रवाहनम्' इत्यत्र 'इन्द्रवाहन' शब्दे 'वाहनमा-हितान्' इति णुत्यं न भवति । ब्यादितव्यस्याविर्यान्ततव्यात् । स्यस्यामि-भावमात्रं हात्र विवक्तिसम् । तेन सिद्धं 'इन्द्रवाहनम्' इति ॥ १९ ॥

ह्मत्र विधित्ततम् । तेन सिद्धं 'इन्द्रवाहनम्' इति ॥ ६१ सदसन्तो मया सन्दा विधिन्न्यैयं निदर्शिताः । जनयैय दिशा कार्यं रोपासामप्यवेत्तसम् ॥

इति धोकाध्यालङ्कारसूत्रवृत्ती प्राचीमिक पञ्चमेऽधिकरणे दितीयोऽध्ययः समाप्तः १ ऽहरहादिः ।

समाप्तं चेदं 'प्रायोगिकं' पञ्चनमधिकरणम् ॥

[महाकवि माय ने ] मूल से सोभित दण्याहन [ ऐरावत ] हायी हे सप्तान । [ यह प्रयोग किया है ] इसमें इन्द्रयाहन दावर में 'बाहुनमाहितातृ' [प्रदाध्यायो ८, ४, ८ ] इस [ सूत्र ] से जत्व नहीं होता है। खाहिताय [ तवाद ] है विविधत न होने से । यहां [इन्द्र का ऐरावत हाथी के साथ ] केवत श्वन्याधि-के विविधत न होने से । यहां [इन्द्र का ऐरावत रहाथी के हाथ है इसकार इस भाव [ सम्बन्ध ] हो विविधत है [इन्द्र के ऐरावत रहा थी का है ॥ ९१॥ जाहिताय विविधत नहीं है ] इसलिए यह सिंक हो जाता है ॥ ९१॥

इस प्रकार मेने पृत्व या समृत [क्य में प्रयुक्त होने वाले हुठ विभोगे ] प्रस्ट विवेचना करके [यहाँ] विश्वलाए हैं। इसी शंभी से क्रं [सीराय] प्रार्टी का भी विचार करना चाहिए।

L भारत्य ] झस्दा का आ शब्बार करना न्यादः इति श्री काष्याल्झारसूत्रवृत्ति के 'प्रायिभिक' पञ्चमाधिररण में द्वितीय अध्याय ममान्य हुआ । सब्दम्दिः । वह प्रायोगिक पञ्चम अधिकृरण ममान्य हुआ ।

—०— मायफाल्गुनमासास्या द्विमहस्रे नवोत्तरे। काव्यालद्वारमूत्राणा वृत्तेर्व्याल्या प्रपूरिता॥

355 ]

स रदि रक्तिबिहगनाम भूत् वाद्यः पश्चिककालानाः 244 विचित्रकोतनाभोग सहसगीरिवानीक 20 विकटत्वञ्च बन्धस्य १३६ सर्रात्म चंचल चक्रं वितिष्टः स्थामान्ते 65 सन्तः सन्तः बराः बराः विना रापधदानाम्या 6,3 सबोमण्डितमत्तहण विरेचकमिदं ९६ स व: पायादिस्दो: विललित मकरम्द सहितैकपदे नित्या 920 विल्लितमबुधारा १२० सवीवस्य हि लोकेन विविध धवदना सा बाला वयसप्रगलभूमनसः 200 विभक्तीना विभक्तत्वं 308 सुस्निग्ध भवस्यम् तकल्पमहो 370 सस्थानेन स्फुरतु नुभग विभवितपरिषासेन विपवक्षोपि सवध्ये 386 सिंत सिविम्ना सुनग विहास साहारमहायंनिश्चया २५१ मप्तिड सस्कारसार वेदया हि नाम मूर्तिमत्येव निकृतिः २६५ सुद्रशो रसरेचकित चक्ति व्यसनं हिनाम मोच्छ्यास 254 मुतनु जहीहि मान वजित प्रथम भरुवात्वयाः १२२ मूत्र बाह्यम्र स्थले शब्यमं (पधिपतेः €9 €. सूर्यागुनम्मीलितलोचनंपु 258 शर**च्यन्द्राशुगीरे**ज मोपानपथम् स्मृज्य च**्चान्तद्रलं**भमिद मोऽयं सम्प्रति चन्द्रगुप्त तनयः 285 शोभा पुष्यत्ययमभिनवः 39 मीबीरेप्यस्ति इलबस्वमोजसा मिश्र १३५ स्वचरणविनिविद्धं -258 इलाध्या ध्वस्ताध्वगरेलानेः स्वपिति याबदय निकटे सन्यं हरिणशाबाध्याः ₹ ₹ सक्तीना जाता सति वक्तरि नत्यर्थे 38 हल्त हलररानीना स महास्मा 308 हरितनन्य स म्निलॉक्डितो हस्ता हि जङ्गम दुनं 207 गुरुद्धास्त्रजनमा हि विवेकस्थाभ. हुनोष्ठरार्वनंबनोद 883 समस्तास्यदभटपदा 28